# हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता

लेखक
वेनी प्रसाद,

प्रम० ए०, पी-एच० डी०, डी० पस-सी०, (लन्दन)।
प्रोफ़ेसर, राजनीतिशास्त्र ;

इलाहावाद यूनीवर्सिटी।

प्रयाग हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त । १६३१ Published by
THE HINDUSTANI ACADEMY, U. P.,
Allahabad,

FIRST EDITION
Price, Rs. 6.

CENTRAL ARCHAEOLOGIGAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 34732
Date. 25 9 1958
Call No. 934-01

Printed by Dildar All at the HINDUSTAN PRESS, 3, Prayag Street, Allahabad.

# विषय-सूची

|                                         |                         |                 | Sa           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| भूमिका                                  | •••                     | ***             | 4            |
| संक्षेप                                 |                         | •••             | ૭            |
| पहला अध्याय — प्रारम                    | я                       | •••             | ę            |
| दूसरा अध्याय—ऋग्वेत                     | द (मंडल १—६) क          | समय             | २५           |
| तीसरा श्रध्याय—उत्त                     | र वैदिक समय             |                 | હલ           |
| चौथा श्रध्याय—वैदिक                     | काल का श्रन्तिम         | युग             | ११६          |
| पाँचवाँ अध्याय—सुत्रः                   | <b>काल</b>              | - 7'., <b>.</b> | १ध२          |
| छुठवाँ श्रध्याय-हतिह                    | ासकाव्यों का समय        | •••             | 843          |
| सातवाँ अध्याय-दर्शन                     | न श्रीर धर्म            |                 | १६०          |
| <b>आठवाँ श्रध्याय — मी</b> य            | र्भ साम्राज्य के पूर्व  |                 | <b>२</b> '५६ |
| नवाँ ऋध्याय—मौर्यः                      | काल, ई० पू०             | लगभग            |              |
| ३२२१८४                                  | •••                     | •••             | २६६          |
| द्सवाँ श्रध्याय—मौय                     | र्यकाल के बाद           | •.•             | ३१६          |
| ग्यारहवाँ श्रध्याय-ग्                   | पुप्त साम्राज्य श्रीर उ | सके बाद         | ३८१          |
| बारहवां श्रध्याय-स                      | ातवीं ईसवी सदी          | •••             | 840          |
| तेरहवाँ अध्याय — अन्तिम काल, ८१२ ई० सदी |                         |                 | ४८६          |
| चौव्हवाँ श्रध्याय-हि                    | न्दू, सभ्यता पर एक      | <b>द्दिपात</b>  | 998          |
| अनुक्रमणिका                             | •••                     |                 | १            |
| प्रातिहराष्ट्र                          |                         |                 | 5.0          |



### भूमिका

हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतना वड़ा विषय है कि उसकी विवेचना के लिये हज़ारों पृष्ठों की कई पुस्तकों की ज़रुरत है। छः सात सौ पृष्ठों में उसका दिग्दर्शन भी कराना मानों सागर को गागर में भरना है। यह पुस्तक न तो हिन्दू सभ्यता का पूरा इतिहास है, न उसका पूरा वर्णन है। इस में केवल कुछ मोटी मोटी बातों का थोड़ा सा उठलेख है। विशेष अध्ययन के लिये पाठक उन अन्थों और पित्रकाओं को पढ़ें जिनका हवाला मूलपाठ में और टिप्पिएयों में दिया है।

हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों की जानकारी अभी अधूरी है और सैकड़ों बातों पर अभी मतमेद है नई नई सम्मतियां निकल रहीं हैं और कट रही हैं। इस पुस्तक में लेखक ने अपने अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि मूल सामग्री को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र सम्मति स्थिर करें। पुस्तक में सब जगह तारीख़ ईस्वी सन् में लिखी हैं क्योंकि वही आज कल संसार में अधिकतर प्रचलित है।

भाषा के बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मासूली बोल चाल में प्रचलित है उनको हिन्दी शब्द मानना चाहिये। वह संस्कृत से निकले हों या प्राकृत से; फ़ारसी से निकले हों या अरबी से; पर जब उनका चलन हो गया तब वह हमारे ही हैं। उनका बहिष्कार करना अपनी भाषा के मंडार को संकुचित करना है। अगर आज भी वह कुछ लोगों को कर्णकेटु मालूम होते हैं तो इस का कारण यह है कि अब तक हम ने साहित्य में संकच की नीति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र प्रयोग से कर्णकटुता जल्द ही मिट जायगी और भाषा का कोष भी बढ़ जायगा।

इस पुस्तक के प्रूफ श्रीयुत विश्वेश्वर प्रसाद प्रम० प०, इतिहास विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ने देखे हैं। इस अनुप्रह के लिये उन को धन्यवाद देता हूँ। अनुक्रमणिका के लिये श्रीयुत् सत्यजीवन वर्मा प्रम० प०, और शुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत् विजयचन्द्र पांडे बी० प०, पंव श्रीयुत् रामचन्द्र टंडन प्रम० प० प्ल-प्ल० बी० को धन्यवाद देता हूं। मुभे बड़ा खेद हैं कि पुस्तक में छापे की गृलतियां बहुत ज्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अनर्थ हो जाने का उर है। मैं पाठकों से क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि पहले के पहिले शुद्धिपत्र के हारा पाठ को शुद्ध कर लें।

बेनी प्रसाद

#### संक्षेप

- ई० म्राई०—पिप्राफ़िया इंडिका (Epigraphia Indica). आई० ए०—इंडियन पंटिकोरी (Indian Antiquary).
- जे० श्रार**् ए० एस०**—जर्नल श्राफ़ दि रायल पशियाटिक सुसायटी (Journal of the Royal Asiatic Society).
- जे॰ बी॰ बी॰ आर॰ ए॰ एस॰—जर्नल आफ़ दि बस्बई आंज आफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society).
- जे॰ बी॰ प॰ पस॰—जर्नल आफ़ दि बंगाल पशियादिक (Journal of the Bengal Asiatic Society).
- जे॰ बी॰ श्रो॰ श्रार॰ एस॰—जर्नल आफ़ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सुसायरी (Journal of the Bihar and Orissa Research Society).



# हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता।

पहिला अध्याय ।

#### प्रारम्भ ।

यों तो सारा इतिहास एक है पर पढ़ाई की सुगमता के लिये श्रन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास के भी तीन भाग किये जा सकते हैं-एक तो हिन्द्स्तान का इतिहास प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर बारहवीं ईस्वी सदी तक रहा: जिसकी सभ्यता की परम्परा कभी ट्रटने न पाई; जिसके धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की धाराएं सारे देश में अपने ख़ास ढ़ंग से बेखटके चलती रहीं श्रीर जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को किसी भारी आपत्ति का सामना न करना पडा । बारहवीं सदी में यह स्थिति बदल गई. उत्तर-पच्छिम से नई जातियां, नया धर्म, नई सभ्यता आई जिन्हीं ने देश की राजनैतिक अवस्था बिल्कुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पर भी बहुत असर डाला श्रीर भाषा साहित्य कला के मार्गें। के। बदल दिया। इस वक्त से माध्यमिक भाग प्रारंभ होता है जो श्रठारहवीं सदी तक रहा । पुरानी सभ्यता के बहुत से सिद्धान्त श्रीर तत्व इस काल में भी मौजूद थे; देश के सब ही हिस्सों में उन्होंने बहुत सा विकास भी पाया पर नई शक्तियों और प्रभावों से मिल कर वह एक नई सभ्यता के रूप में बदल गये। अठारहवीं सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में यराणियन प्रभावों से देश की राजनैतिक और आर्थिक अवस्था फिर उलट पलट हो जाती है और जीवन के सब श्रङ्ग बड़ी तेज़ी से रंग बदलते हैं। हर एक देश के लिये अर्वाचीन इतिहास सब से उपयोगी हाता है क्योंकि वह वर्तमान स्थिति पर सब से उयादा प्रकाश डालता है और वर्तमान गुल्थियों को सुलकाने में सब से ज्यादा मदद देता है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समभना भी बहुत जरूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार और रीति रिवाज श्रव तक कायम है; पुराने वेदान्त की प्रभुता अब तक बनी हुई है। प्राना संस्कृत साहित्य ग्राज भी भाषा साहित्यों पर पूरा असर डाल रहा है; पुराने धर्मी के सिद्धान्त अभी तक माने जाते हैं। दसरे, माध्यमिक और अर्वाचीन इतिहास के मर्म की पुराने इति-हास के बगैर कोई समफ नहीं सकता। तीसरे, प्राचीन समय में पच्छिम पशिया श्रीर पूर्वी पशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म श्रीर संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज तक नहीं मिटा है। इन दुरवर्ती देशों की सभ्यता की समभने के लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास ग्रावश्यक है। चौथे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म, काव्य, गणित, ज्योतिष, पर्व सामाजिक श्रीर राजनैतिक संगठन का बड़ा महत्व है। पुराने जमाने में बहुत सी रचनाएँ हुई जो आज कल की सामाजिक विद्यार्थी, दर्शनी स्रीर भाषा इत्यादि के विज्ञानी के बड़े काम की हैं। सच तो यह है १६ वीं सदी में बीए, ग्रिम, मैक्स-मुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये वह हिन्दस्तानी संस्कृति के आधार के बिना ठहर ही न सकते थे। जब हिन्दस्तानी सामग्री

का पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब त्राज कल के समाजशास्त्र (सेाशि-योलोजी ) का रूप बदल जायगा।

सौ बरस से बिद्धानों की शिकायत है कि पुराने समय में हिन्दु-स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी सामश्री किताबों या इमारतों या मूर्तियों पर तारीख़ डाळने की परवा नहीं की श्रौर श्रव हमारे लिये

प्रा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास के लिये तो आज बहुत सी खोज के बार भी यह शिकायत दुरुस्त है। सभ्यता के इतिहास के छिपे भी शिकायत ठीक है कि तिथियों के न होने से विकास का कम अच्छी तरह स्थिर नहीं हेता। पर इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है वह सामग्री की कमी से नहीं किन्तु बहुतायत से पैदा होती है। संस्कृत और पाली के साहित्य इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं थोड़ा

सा अधिकार उन पर द्वोता है। वेद, ब्राह्मण, साहित्य आरण्यक और उपनिषद् ही बरसों के लिये काफी हैं। उनके बाद बहुत से औतसूत्र,

गृह्यस्त्र और धर्मस्त्र त्राते हैं जिन में सभ्यता के इतिहास की सामग्री मानो श्रक्षरशः कृट २ कर भरी है। दो बड़े बीर काव्य रामायण, और विशेष कर महाभारत अधाह सागर से जान पड़ते हैं। इस समय के बाद ही बौद्ध साहित्य शुद्ध होता है जिसके पाँच पाली निकाय और अन्य प्रन्थ हज़ारों पृष्ठों में हैं। दूसरी ई० सदी के लगभग से संस्कृत साहित्य की धारायं किर प्रारंभ होती हैं। पक और तो मन्तु, विष्णु, याज्ञवल्का, नारद, बृहस्पित, पराशर इत्यादि के धर्मशास्त्र हैं जिनका कम अउगरहर्यों ई० सदी तक जारी रहा। दूसरे, वह रचनायं हैं जो कुछ अदल बदल कर आठवीं सदी के लगभग १८ पुराणों के कप में प्रकट हुईं। तीसरे, अर्थशास्त्र,

कामशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि हैं जो धर्म से कुछ गौग सम्बन्ध रखते हैं। चैाथे, भास, कालिदास, भारवि, भवभूति, वाणभट्ट, माघ, दगडी, सुवन्धु, क्षेमेंन्द्र, गुणाढ्य, सामदेव इत्यादि का लौकिक काव्य है जिसमें युग २ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई है। पांचवें, बौद्ध संस्कृत साहित्य है जिसके बहुत से प्रन्थों का पता हाल में ही नैपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है। छठे, संस्कृत श्रीर पाली जैन साहित्य है जा ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य से किसी तरह कम नहीं है और जे। बहुत से अंशों में उनकी सामग्री को पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, वौद्ध ब्रौर जैन लेखकों के व्याकरण, कोष, गणित, उयोतिष्, कला इत्यादि २ के ग्रन्थ हैं जो अपने विषय के अलावा कभी २ राजनीति और समाज की बातों का भी उल्लेख करते हैं। आठवें, इन सब श्रेणियों के साहित्य की टिप्पिण्यां हैं जो लगभग सातवीं सदी से लेकर ब्राज तक लिखी गई हैं। नर्ने, घुर दक्षिखन का तामिल साहित्य है जिसकी परम्परा ईस्वी सन् के पहिले तक पहुंचती है । अधिक उपयोगी ग्रन्थों का जिक्र आगे किया जायगा और उनकी तिथि बताने का यथासम्भव उद्योग किया जायगा। यहां केवल इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि वेदों से छेकर १२वीं सदी तक का साहित्य इमारी पुरानी सभ्यता के इतिहास का मूल आधार है।

पर सौभाग्य से कुछ श्रौर सामग्री भी है जो साहित्य की कमी को,बिट्कुल तो नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर विल्लालेल श्रौर देती है। ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्राट् अशोक ने बहुत से लेल प्रजा की उन्नति के

लिये शिलाश्चों पर खुदवाये जो श्राज तक वैसे हो बने हुये हैं और जिनका श्रर्थ प्रिंसेप, फ्लीट, हुल्ट्ज् श्रौर भांडारकर इत्यादि विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के जैन राजा खारवेल का हाथीग्रम्फा लेख है। पहिली ई० सदी के बाद आंध्र, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चौधी सदी के बाद ग्रप्त महा-राजाधिराजों के, श्रीर उसके बाद १२वीं स्वीक देश के प्रायः सब ही राजवंशों के शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि बहुतायत से मिलते हैं। बङ्गाल एशियाटिक सुसायटी, रायल एशियाटिक सुसा-यदी और उसकी बम्बर्ड शाखा, एवं विहार और उडीसा रिसर्च सुसायदी की,पत्रिकाश्रों में, कार्पस इन्सकिपशनम् इन्डिकेरमः इन्डियन पन्टिक्वेरी और प्रिये फिया इन्डिका में ऐसे हजारों लेख बीसों विद्वानों ने सम्पादन करके अपनी टीकाओं के साथ छपाये हैं। दिष्विन के लेख जो संख्या में और भी ज्यादा हैं और जो १७ वीं सदी तक पहुंचते हैं एपिप्राफिया कर्नाटिका, साउथ इन्डियन इन्सिकिपशन्स और मद्रास एपिय्रे फिस्ट्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित हुये हैं। इन लेखों से सैकड़ेां राजाओं श्रीर महाराजाधिराजों की तिथि और करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच जाता है और कभी २ समाज, ऋार्थिक स्थित और साहित्य की बातों का भी पता लगता है।

यही प्रयोजन सिक्कों और मुहरों से भी सिद्ध होता है |जो ई० सन् के प्रारंभ के लगभग से पञ्जाब, सिंध, सिक्कों और मुहर मालवा इत्यादि प्रदेशों में मिलते हैं। कभी कभी तो यह सिक्कों धार्मिक और सामाजिक समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं।

सामाजिक श्रौर धार्मिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों श्रौर भवनों के ध्वंसावशेष भी बहुत उपयोगी हैं। भवन भौर मूर्त्ति तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र श्रादि को खोद कर जो मकान, बरतन, मूर्ति, वगैरह निकाली गई हैं, इलूरा, अजन्ता, कार्ली इत्यादि में जो गुफायें और चैत्यालय हैं, सांची इत्यादि में जो स्तूप हैं वह पुरानी निर्माण कलाओं के भी अच्छे उदाइरण देते हैं। हिन्दू सभ्यता के इस अंग को समक्रने के लिये लंका, वर्मा, स्थाम, कोचीन चाइना, जावा, सुमात्रा और वाली के उन मंदिरों और मूर्तियों पर नज़र डालना भी ज़क्ती है जिनके सिद्धान्त और नियम हिन्दुस्तान से लिये गये थे और जो असल में हिन्दू संस्कृति के ही हिस्से हैं।

पुराने हिन्दुस्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने भी अपनी देखी या सुनी वातें लिखी हैं। इनके वर्णनों में बहुत सी आवश्यक बातों का विदेशी लेख जिक हैं जिनको हिन्द्स्तानियों ने साधारण समभ कर कहीं नहीं लिखा। ई० पू० छठी-पाँचवीं सदी में सिन्ध नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल साम्राज्य में मिला लिया गया था। हेरोडोटस इत्यादि प्रीक लेखकों ने, जिनके देश का सम्पर्क ईरान से था, प्रीक हिन्द्स्तानियों के वारे में भी दो चार बातें कही हैं । ई० पू० ३२७ में मेसीडोनिया के महाराजा सिकन्दर ( एलेक्जान्डर ) के साथ कुछ गीक लेखक भी आये थे जिनके इतिहासों और वृत्तान्तों के अंश आगे के लेखकों में मिलते हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्युकस निकेटर के राजदत मेगस्थेनीज ने श्रपना देखा और सुना हुआ बहुत सा हाल लिखा। उसकी मूल रचना तो लोप हो गयी है पर इसकी बहुत सी बातें श्रौर लेखकों में इधर उधर पाई जाती हैं। इसी तरह कुछ श्रन्य ब्रोक और लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान के बारे में ई० सन् के प्रारम्भ के इधर उधर की बातें लिखी हैं। पुराने यूरोपियन साहित्य के इन बिखरे हुये वाक्यों को १८४६ में जर्मन विद्वान ई० ए० श्वान- वक न इकटा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्रेज़ी अनुवाद जे० डब्ल्यू मेक्किंड्ल ने किया है। इन लेखों का उपयोग करते समय यह याद रखना ज़रूरी है कि भाषा और रीति रिवाज से अनिभन्न होने के कारण चिदेशी यात्री कभी २ घोखा खा जाते हैं। दूसरे, हमारे पास तक जो वचन पहुँच पाये हैं उनमें शायद बीच के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से बिल्कुल अपरिचित थे, कुछ नमक मिर्च लगा दिया है।

पाँचवीं और सातवीं ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री बड़े काम के हैं जो बुद्ध भगवान के बीनी जीवनक्षेत्रों का दर्शन करने श्रीर बौद्ध शास्त्र पढ़ने श्रीर जमा करने श्राये थे।

फ़ाहियान (५ वीं ई० सदी) का अनुवाद जाइटल ने, और लेज ने भी अंग्रेजी में किया है और टामस वाटर्स ने 'चाइना रिट्यू' के आठवें भाग में कुछ टिप्पणी की है। हो नसंग या युआनच्चांग ('७ वीं ई० सदी) का अनुवाद सेम्युएल बीळ ने और थोड़ा सा बाटर्स ने किया है। इट्सिंग (७ वीं सदी) का अनुवाद जापानी विद्वान् टकाकुस् ने किया है।

पिष्छमी पेशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध ई० पू० ६-८ वीं सदी से चला आता था। इसके ब'द बहुत से हिन्दू राजाओं ने पिष्छमी शासकों से मेल मिलाप के सम्बन्ध भी किये। ८वीं ई० सदी से मुसलमानों से राजनैतिक सम्बन्ध प्रारंभ हुआ। ८ वीं सदी में सिन्ध पर मुहम्मद बिन कृतिम की अरब फ्रैज ने हमला करके विजय पाई। अरबों में इतिहास

लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी । सुलेमान, अबू ज़ैंदुलहसन, इबन खुईवा,

भरव

श्रतमस्त्री, श्रल् इद्रीसी इत्यादि श्रद्यों ने नवीं श्रीर दसवीं सदी में हिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा। १३वीं सदी में चचनामा श्रर्थात् तारीज़ हिन्द वा सिंध की रचना हुई जिसमें ट्यों सदी की लिखी हुई बहुत सी बातें शामिल कर ली गईं। ११वीं सदी में पंजाब श्रीर सिन्ध पर हमला करके महसूद गृजनवी ने हिन्दुस्तान का दर्याजा उत्तर पिच्छम वालों के लिये फिर खोछ दिया। उसके द्वार का पक विद्वान् श्रव्येक्ती हिन्दुस्तान श्राकर संस्कृत का पूरा पंडित हो गया। उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का पेसा चित्र खींचा जैसा पहिले किसी के ख़याल में भी न श्राया था। उसके बाद श्रीर मुसलमान तारीज़ंर में भी कहीं २ हिन्दू सभ्यता की कुछ बातों का जिक श्रागया है। श्रीक, लैटिन, चीनी श्रीर श्रद्य ग्रन्थों का बहुत सा श्रद्यवाद श्रंभें जी के द्वारा हिन्दी में भी हो चुका है।

इस्त तमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले सभ्यता के क्षेत्र पर पक नज़र डालना भूगोल का असर ज़रूरी है। पशिया महाद्वीप के दक्खिन में हिन्दुस्तान कोई १८०० मील लम्बा और १८०० मील चौड़ा देश है जिसक रक्जबा (वर्मा को छोड़ कर) लगभग १५ लाख वर्ग मीज है। पर यह याद रखना चाहिये

लगभग १५ लाव वर्ग मीत है। पर यह याद रखना चाहिये कि उत्तर की श्रोर नैपाल, श्रफ़ग़ानिस्तान श्रौर मध्य। पश्चिया का कुछ हिस्सा श्रौर दिक्खन की श्रोर लंका भी हिन्दू सभ्यता के दायरे में शामिल थे। दूसरे, फ़ारस बलो-चिस्तान, सिंध श्रौर राजपूताने का रेगिस्तान पहिले इतना बड़ा न था जितना कि श्राज है। श्रारेल

इत्तर-पच्छिम

बड़ा न या जितना कि आज है। आरल स्टाइन बग़ैरह ने ज़मीन खोद कर बालू के नीचे से जो शहर और मकान निकाले हैं वह साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पिच्छमी रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत थे श्रीर घनी श्रावादी थी। सब प्रमाणों को जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू० हवीं सदी से ई० स० की हवीं सदी तक प्राकृतिक कारणों से जमीन धीरे २ स्खती गई, पानी कम होता गया श्रीर रेत के ढेर के ढेर निकलने लगे। जब तक रेगिस्तान न था या थोड़ा ही बना था तब तक हिन्दुस्तान श्रीर पिच्छमी देशों में व्यापार श्रीर श्राना जाना बराबर हुआ करता था। इस लिये इन प्रदेशों की सभ्यताश्रों ने पक दूसरे पर बहुत श्रसर डाला।

श्राब हवा के बारे में भी यह कह देना श्रावश्यक है कि जैसा पल्ज्नवर्थ हंटिङ्गटन ने 'सभ्यता श्रीर श्राबहवा' श्रावहवा में परिवर्तन 'तथा पश्रिया की नब्ज़' इत्यादि पुस्तकों में श्रीर दसरे लेखकों ने संसार भर से नये पुराने

तथ्य जमा करके सिद्ध किया है, बहुत से स्थानों की आब हवा बदल गई है। पुराने हिन्दुस्तान के बारे में दृढ़तापूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर सरस्वती इत्यादि निदयों के आसित्व से, रेगिस्तान की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, और वैदिक साहित्य में ठंढे देशों से आये हुये आयों में गर्मी की कोई शिकायत न होने से, यह अनुमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की आव हवा तीन चार हज़ार बरस पहिले आजकत के बराबर गर्म न थी। शायद यह भी एक कारण हो कि ऋंग्वेद का जीवन का आनन्द और उल्लास फिर कभी नहीं दिखाई देता। छः हज़ार बरस पहिले के प्रमाण तो अब अच्छी तरह दिये जा सकते हैं। हड़प्पा और मोहेन्त्रोत्ड़ों में गे डे और हाथी के चिन्ह मिलते हैं पर ववर शेर का कोई निशान नहीं मिलता। स्पष्ट है कि उस समय सिंघ और पिछिमी पंजाब में नमी ज्यादा थी और हरियाली भी ज्यादा थी।

यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी के अलावा एक और नदी भी बहती थी।

हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे ऊंची पर्वतश्रेणी है, जिसकी एक ही घाटी में सारा आरुप्स् समा सकता है, और जो १५०० मील हिमालय पर्वत तक फैली दुई है। अगर हिमालय न होता तो तिब्बत की तीखी सर्द हवाएं उत्तर हिन्दुस्तान में आद्मी का रहना ही मुश्किल कर देंतीं और ज़मीन को उपजाऊ बनानेवाली निद्याँ कहीं भीन होती। यही देख कर एक समय हिन्दुओं ने हिमाचल को देवता माना था। दिक्खन-पूरव श्रीर दिक्खन-पञ्चिम से ग्रानेवाली मौसिमी हवाएं हिमालय से रुक जाती हैं, ठंढी हो जाती हैं, श्रौर उत्तर प्रान्तों में मूखलाधार पानी बरसाती हैं। इतिहास पर हिमालय पहाड़ का एक बड़ा श्रसर यह भी हुआ है कि तिब्बत और तुर्किस्तान से या यों कहना चाहिये कि मंगी-लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा। उत्तर के दरें इतने छोटे, ठंढे श्रीर उरावने हैं कि उनमें हो कर श्राना जाना बहुत मुश्किल है।

उत्तर-पूरव की तरफ़ पर्वतश्रेणी नीची हो गई हैं श्रीर
इस लिये कुछ आमदरफ़्त भी होती रही है।
इत्तर-पूरव की उधर से कुछ मंगोलियन आकर आसाम या
पर्वत-श्रेणी शायद पूर्ववंगाल में भी वसे थें। पर इस
तरफ़ का प्रदेश जंगलों और जंगली जातियों से पेसा घिरा है कि
इस श्रोर से व्यापारिक और मानसिक सम्बन्ध बहुत नहीं हो सका।
चीन और हिन्दुस्तान से जो सम्पर्क था वह ज़्यादा तर समुद्र की
राह से या मध्य पेशिया के द्वारा था।

इसके विपरीत हिमालय पहाड की उत्तर-पिछमी नीची घाटियों के दरां ने हिन्दस्तान के सारे इतिहास पर उत्तर-परिक्रम की अपनी छाप लगा ही है। इस तरफ कई दरें हैं घाटियां जिनमें होकर आर्य लोग हिन्दुस्तान आये थे श्रीर उनके पीछे ईरानी, ग्री म, कुशन, सिथियन, हुए, श्रफ्तान श्रीर तर्क आये जिन्होंने हिन्दस्तान की राजनीति, समाज और सभ्यता पर कान्तिकारी प्रभाव डाला। इन रास्तों से ११ वीं ई० सदी तक मध्यपशिया, पूर्वी पशिया और येरिप से व्यापार भी बहुत है।ता रहा और साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी आते जाते रहे। उत्तर का मैदान, जिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिंदीर सहायक निह्यां बहती है, दुनिया के बड़े उपजाऊ और उत्तर का मैदान श्राबाद प्रदेशों में गिना जाता हैं। कलकत्ते से पेशावर तक चले जाइये. कहीं कोई

से पेशावर तक चले जाइये, कहीं कोई पहाड़ी या टीला न मिलेगा, कहीं कोई रेगिस्तान न मिलेगा। हर जगह हरे भरे खेत लहराते हैं, खेती के लिये उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता जितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढे और कुछ २ पहाड़ी देशों भें करना पड़ता है। सदा से खेती ही यहां का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधानता की मुहर सी लग गई है। जनता , उयादातर गाँवों में रहती हैं, गांव ही जीवन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, आर्थिक जीवन का मूल है। इस मैदान में कोई पाछतिक रकावट न होने के कारण सभ्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी मेगटी बातों में थोड़ा बहुत फ़र्फ़ ज़रूर था, पर सिद्धान्त का कोई अन्तर नहीं था। जहां प्रकृति और सभ्यता की इतनी एकता है। अन्तर नहीं था। जहां प्रकृति और सभ्यता की इतनी एकता है। वहां राजनैतिक एकता का प्रथल ज़रूर ही होगा। ब्राह्मण प्रन्थों के समय में ही, अर्थात् ई० सन् से कोई १००० बरस पहिछे समुद्र

के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कल्पना हो गई थी। मौर्यवंश, खारवेल, श्रांघ्र, गुप्त, वर्धन और गुर्जर प्रती-हार वंशों ने इस कल्पना को चरितार्थ भी कर दिया। पर रेल, तार, बेतार इत्यादि के पहिले दनिया भर में बड़े राज्यों के दरवर्ती प्रदेशों का शासन वडी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी तो बडा साम्राज्य बन जाता था और कभी उसके टुकडे २ हो जाते थे। अठारहर्वा सदी तक हिन्दस्तान का राजनैतिक इतिहास इसी चक्र पर चुमता रहा। विशास साम्राज्यों के समय में भी यात्रा की वर्तमान सुगमताए' न होने से प्रदेशों की बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी पडती थी। ऐसा राजनैतिक संगठन होना भूगोल के कारणों से अनिवार्य था। पुराने ग्रीस से तुलना की जिये तो साफ मालम हो जायगा कि यहां पथेन्स, कारिथ, से नगर राज्य बन ही न सकते थे श्रीर न वैसा घोर, प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता था। सिंध-गंगा मैदान इतना वडा है, इसके साधारण भाग भी इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का इकट्टा होना या प्रतिनिधियों का भी अच्छी तरह मिलना जलना बहुत कठिन था। यही कारण है कि कई मामलों में जनसत्ता का सिद्धान्त मानते हए भी यहां केन्द्रिक शासन में जनसत्ता का रूप लाना टेढी खीर थी।

उत्तर भारत के सारे जीवन पर निर्देशों का बहुत असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों निद्यों से आई हुई निद्देशों की मिट्टी किनारे के मैदानों को सब से ज्यादा उपजाऊ बना देती है। इस लिये इन प्रदेशों की आबादी सब से ज़्यादा थी, जलमार्गें। केका रण उनका उद्योग ब्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका बैभव सब से अधिक था। शहर भी ज़्यादातर निद्यों के किनारे बसे थे ब्रौर सभ्यता के केन्द्र थे। कोई ब्राश्चर्य नहीं है कि कई पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी निदयां जैसे गंगा ब्रौर जमुना, गोदावरी और कावेरी पवित्र मानी गई हैं।

उत्तरी मैदान के दिक्खन किनारे पर सतपुरा श्रीर विन्ध्याचल की श्रेणियां हैं जो कहीं भी बहुत ऊची नहीं दिक्खन है और इधर उधर, ख़ास कर पूरव की तरफ, इतनी नीची हो गई है कि श्राने जाने में

कोई रुकावट नहीं होती। इस तरह के पहाड़ों का नतीजा यह हुआ कि उत्तर और दक्खिन में कुछ भेद अवश्य हो गया, जाति का कुछ अन्तर बना रहा, भाषायें भी बहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक इतिहास भी बहुधा अपने अलग रास्ते पर चलता गहा, पर सभ्यता के प्रधान तत्त्व एक हा गये। धर्म के वही सिद्धान्त दोनों श्रोर प्रचलित रहे, संस्कृत और पाली का पठन पाठन वैसा ही रहा, जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों भाग आपस में व्यापार .खुबकरते रहे और ई० पू० चौथी सदी के बाद कई बार दोनों का घना राजनैतिक सम्बन्ध भी हो गया। उत्तर और दिक्खन की सभ्यता के मूल सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक कभी २ श्रलग २ घुमते रहे। एक बडा भारी अन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिम से आने वाली जातियां या तो दिक्खन तक पहुँचती ही न थीं या थोड़ी संख्या में पहुँचती थीं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का देश उतना चौरस नहीं है और न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी मैदान है। उसकी आबादी भी उतनी घनी नहीं थी और खुश्की के व्यापार की मात्रा भी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी स्रौर पूर्वी किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिजारत का सुभीता था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता और देशों में जा सकती थी और विदेशी विचार यहां आ सकते थे।

कुष्णा नदी के नीचे जो प्रदेश है और जिसे पुर दिक्खन कह सकते हैं वह पूरव में तो बहुधा चौरस है पर प्रदिक्षन। पिल्छम में पहाड़ों से बिरा हुआ है। आने जाने की कोई प्राकृतिक रुकाचट न होने से यह भी सभ्यता के मृल सिद्धान्तों में दिक्खन की तरह उत्तर के समान हो गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभाव कम रहा, उत्तर की जातियां बहुत थोड़ी संख्या में आईं। इस लिये यहां की सभ्यता कुछ अंगों में उत्तर से जुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाएं निराली ही बनी रहीं, भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम हुआ, मन्दिर, भवन, मृत्तिं इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी मिन्न रहीं, राजनैतिक संगठन में भी गांव की व्यवस्था इत्यादि अपने ढंग की ही रहीं। पुर दिक्खन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास का हिस्सा होते हुये भी, अपनी विशेषता रखता है जिस का ध्याब सभ्यता की समीक्षा में रखना आवश्यक है।

धुर दिक्कान से ज़रा दूर पर सिंहलद्वीप या लंका का टापू है
जिसका राजनैतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान
लंका से ज़्यादातर श्रलग रहा है पर जिसकी
सभ्यता—धर्म, भाषा, श्राचार विचार, कला

विज्ञान—पर हिन्दुस्तान का ब्रौर ख़ास कर धुर दिक्खन का प्रभाव सदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की ब्रावश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास में उसको बिट्कुल छोड़ देना भी असम्भव है।

हिन्दुस्तान के उत्तर में, उत्तर-पिन्छम श्रीर उत्तर-पूरव में,
मध्यहिन्द में, श्रीर पिन्छम में तमाम कोकन
पहाड़ी जातियाँ श्रीर मलाबार तट पर, जो पर्वतमालाएं हैं
उन्होंने सभ्यता पर एक श्रीर प्रमाव डाला

है। चौरस मैदानों को जीतनेवाली जातियों से हार कर पुराने निवासी पहाड़ियों में शरण ले सकते थे। घाटियों और जंगलों की आंड़ में वह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा और रीतिरिवाज की रक्षा कर सकते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने पर भी यह जातियां, ज्यादातर अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज भी इनमें तरह २ के ब्याह, दायभाग, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संस्थाएँ मौजूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सभ्यता के अवाह से यह दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक बहुत कम आयेगा पर उनसे थोड़ी सी जानकारी ज़करी है।

श्रादमी के चरित्र पर उद्योगधंधे का प्रभाव बहुत पड़ता है। उद्योग धंधे आबहवा के अनुसार होते हैं— यह तो स्पष्ट है, पर गत सौ बरसों में धाव हवा विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की है कि स्वयं आबहवा का असर चरित्र पर कैसा पडता है ? इस जटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो चार अनुमान किये जा सकते हैं। हमारे देश में जिन्दगी का दार-मदार खेती पर है, खेती मेह पर निर्भर है, मेह का बरसना अपने अधिकार की बात नहीं है, दैवगति सी मालुम होती है। आषाढ के महीने से भादों तक सारी जनता आस्मान पर टकटकी लगाए रहती है, वर्षा की प्रार्थना किया करती है, और अगर पानी न पड़े तो श्रपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। अगर कभी अतिवृष्टि हो जाय या पाला पड जाय तो भी विवश होकर खेतों का सत्यानाश देखना पडता है। लोग सोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, दैव ही प्रवल है। शायद यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को बहुत मानते हैं. देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। दूसरी श्रोर.

दिन में स्रज की चमक, रात की चटकीली चांदती, और सितारों की दिवाली—यह सब चित्त की ऊपर ले जाती हैं और देवताओं की कल्पना कराती हैं। इंग्लिस्तान वगेरह की तरह हिन्दुस्तान में ज़्यादा कुहरा नहीं पड़ता, खूव उजेला रहता है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता है कि स्पष्ट विचार और तर्क की प्रबलता हो। कुछ भी हो, तर्क का प्रेम हिन्दुस्तानी सभ्यता में अवश्य दिखाई देता है। धर्म और साहित्य की कल्पनाओं को भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगाल से है। हिमालय की उन्बी चोटियां हज़ारों मील लम्बी मैदान, फूम २ कर चहने वाली लम्बी चोड़ी नदियाँ, मूसलाधार मेह और त्रान, आकाश के नक्षत्रमंडलों के ढेर—यह सारा प्राकृतिक की तुक कल्पना को उत्तेजित करता है।

विशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नक्शे पर और हिन्दुस्तान की एकता नक्शे पर और हिन्दुस्तान की एकता भूगोल के यड़े विद्वान दिन्नोम ने कहा है, संसार में कोई देश नहीं है जो पड़ोसी देशों से इतना भिन्न हो जितना कि हिन्दुस्तान है। यहुत पुराने समय में ही जब आना जाना बहुत मुश्किल था, हिन्दुस्तानियों ने अच्छी तरह समभ लिया था कि हमारा देश और शिष्टाचार बाहर वालों से जुदा है। रामायण और महाभारत के समय में भारतवर्ष माम से कश्मीर और कत्याकुतारी तक के, तथा सिंध से बहापुत्रा तक के, देश का सम्बोधन होने लगा था। आपस में कितना ही फूर्क हो पर दूसरों के सामने सब भारतवासी एक से ही जान पड़ते थे। सभ्यता के बहुत से अंगों में इस एकता का प्रतिविक्च नज़र आता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंध, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जो पवित्र नदियों मानी गई हैं वह देश के सब भागों से ली गई

हैं। ख्राठवीं सदी में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, द्वारिका श्रीर जगन्नाथ यह चार प्रधान तीर्थ देश के एक २ कीने से चुने थे। दूसरे तीर्थ जैसे हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन श्रीर कांची भी देश भर में फैले हुये है। ब्रह्मपुराण इत्यादि में जो पिवन मंदिर सरोवर श्रादि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों से लियं गये हैं। जैनियों के तीर्थ सम्मेद शिखर, पावापुरी, श्रवणवेलगोला, आब्पर्वत इत्यादि भी सारे देश में विखरे हुये हैं। पुराने समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म. की भाषाएं-संस्कृत श्रीर पाली सारे देश में पढ़ी जाती थीं। तक्षशिला, नालन्द, विक्रमशिला श्रादि विद्यापीठों में देश के कीने कीने से विद्यार्थी श्राते थे। श्रपनी कीर्ति स्थापित करने के लिये विद्वान् सारे देश में घूम कर दिग्विजय करते थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रार्थिक और राजनैतिक सम्पर्क देश के सव प्रान्तों की एक दूसरे से जोड़ देता था।

देश की पुरानी सभ्यता का कुछ हाळ इस पुस्तक में लिखा

जायगा पर सभ्यता के पहिले की विवेचना सम्यता के पहिले इस के टायरे के बाहर है। इतना कह देना

सम्यता के पिंडले इस के दायरे के बाहर है। इतना कह देना काफी होगा कि किसी भी सभ्यता की सृष्टि

पक दम नहीं होती। आदमी के जीवन के सब से पुराने चिन्ह जो दुनिया के लगभग सब हिस्सों में, गुफाओं से, ज़मीन के और निहंगों के नीचे से निकले हैं और जिनको एक साथ अध्ययन कर के बिद्धानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है वह साबित करते हैं कि किसी समय आदमी जैसे तैसे कच्चे मांस और जंगली कन्द मुल पर निर्चाह करता था और पत्थर या हड्डी के भद्दे औज़ार बना कर शिकार करता था। बहुत समय बीतने पर औज़ारों की शक्ल और शक्ति सुधर गई और पुराना पाषाण युग बदल कर नया पाषाण युग हो गया। उसके बाद धीरे २ और

उन्नति हुई श्रीर कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यह युग कांसे का युग कहलाता है। इन युगों का परिमाण हजारों बरस का है। इस अर्स में जानवरों को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। उसके बाद खेती शुरू हुई, और फिर उद्योग और व्यापार का जन्म हुआ। आपस के जीवन में भी परिवर्तन हुये, विवाह सम्बन्ध स्थिर हुये, कुटुम्ब की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया या एक बड़ा मुखिया श्रीर कुछ छोटे २ मुखिया मानने लगा। असभ्यता और अर्धसभ्यता की यह हजारों बरस की कहानी बड़ी दिलचस्प है श्रीर इन पृष्ठों से परे होने पर भी याद रखने के योग्य है। हिन्दुस्तान के यह सब से पुराने निवासी किस वंश के थे ? इस प्रश्न का उत्तर देना ऋसम्भव है। पुरानी खोपड़ियों और हड़ियों पर बहुत गौर किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है और न यह पता लगा है कि उन आदिमयों का सम्बन्ध दूसरी जातियों से क्या था ? सम्भव है कि जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय हिन्द्रस्तान या तो ब्रास्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था या अ.फ्रीका से या दोनों से, और इन प्रान्तों में तथा लुप्त प्रदेशों में कोई एक ही जाति रहती थी, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा श्रलग हा जाने पर इधर उधर के लोग एक दूसरे से भिन्न हो गये और अपने अपने ढंग पर निराली संस्थाओं की रचना करने लगे। पर हजारों बरस से कहीं कहीं जमीन सूख जाने से या त्राबादी बढ़ जाने से या इसरों की सम्पत्ति पर अधिकार करने की लालसा से. जातियों की उथल भिन्न २ जातियां एक दूसरे को ढकेलती रही हैं, पथल इधर से उधर जाती रही हैं, कभी एक दूसरे का नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ती रही हैं, कभी एक दूसरे को गुलाम बना कर दबाती रही हैं। यह

उथल पथल इतनी बार हुई है श्रीर कभी २ इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि संसार में कोई भी जाति ठीक श्रपने पुराने स्थान पर जम नहीं सकी है और नकोई जाति दूसरों की मिलावट से बच सकी है। इतिहास में विशुद्ध जाति कहीं पर नहीं मिलती।

हिन्दुस्तान के जाति समूहों के निवासस्थानों से अनुमान होता है कि जातियों की बहुत सी उथल हिन्दुस्तान में पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घाटियों

श्रीर जंगलों में एक ही तरह के समृह रहते हैं, जिनकी भाषाएं मिलती जुलती हैं, रीति रिवाज मिलते जलते हैं। जान पडता है कि यह लोग किसी दूरवर्ती पूराने समय में मैदानों में रहते थे पर किसी जोरदार जाति के हमलों से तंग ब्राकर इन्हें पहाडियों की शरण लेनी पड़ी। यह जोरदार जाति कौन थी-आर्य या द्वाविड या और कोई-यह वडी कठिन समस्या है जिसका उत्तर निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता । विलोचिस्तान के एक हिस्से में बाहुई भाषा बोली जाती है जो घर दक्खिन की द्राविड भाषाओं से मेल खाती है और जो ग्रास पास की किसी भी भाषा से सम्पर्क नहीं रखती। इसका अर्थ (१) या तो यह है कि द्राविड लोग उत्तर-पिन्छम से आये थे और विलोचिस्तान में अपना एक समृह छोड कर या किसी समूह पर अपनी छाप लगा कर तुरन्त ही या कुछ दिन के बाद किन्हीं कारणों से दिक्लन चले गये, (२) या किसी समय यह द्राविड लोग सारे हिन्दुस्तान के आदिम निवासी थे, पीछे आर्थों ने इनको उत्तर से निकाल दिया या अपने में मिला लिया पर किसी कारण से पक दुकड़ा उत्तर-पिछ्छम में रह गया। दोनों धारणात्रों में से एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर यहां इतना और कह देना भी जरूरी है कि द्राविड शब्द का प्रयोग केवल सुभीते के लिये किया जाता है, वास्तव में कोई द्राविड़ जाति नहीं है, दिक्खन में कई जातियां हैं और हर एक जाति सिम्मिश्रित है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने वाली आदिम जाति का पता भी लग जाय तो उससे ऐतिहासिक समय के निवासियों के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सकती। पिंच्छम से आई हुई जातियों के बसने पर यहां एक नई जाति की ही सृष्टि हो गई। अगरों के आने के पहिछे उत्तर में कीन कीन सी जातियां थीं

हड़प्पा घोर मोहेन्-जोदड़ो। इसकी कुछ जांच वैदिक साहित्य के आधार पर अगले अध्याय में की जायगी । यहां इस बात पर जोर देना जरुरी है कि आर्थों के

श्राने के बहुत पहिले ही देश में सभ्यता की बहुत उन्नति हो गई थी। गत सात बरस में श्रार्किश्रोला जिकल डिपार्टमेंट (पुरातत्व-विभाग) के जान मार्शल, राखालदास बनर्जा, द्याराम साहनी, श्राद्दि श्रिष्ठकारियों ने सिंध श्रीर पिन्छमी पंजाब में हड्ण्पा श्रीर मोहेन्जोदड़े। स्थानों को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंदिर, तालाब, स्नानागर श्रीर शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्जे की सभ्यता का परिचय देते हैं। यह सभ्यता कम से कम छः सात हज़ार बरस पुरानी है और सिंध, पंजाब, राजपूताना में श्रीर शायद इधर उधर के श्रीर धान्तों में भी फैली हुई थी। मिस्र श्रीर वेविलोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालूम होता है कि उस पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी श्रपेक्षा जीवन के सुखों का श्रच्छा प्रवन्ध था। पक दृष्टान्त लीजिये। मोहेन्जोदड़ो नगर में सफ़ाई का जैसा इन्तिज़ाम था, गंदगी बहाने के लिये जैसी श्रच्छी नालियां थीं वैसी दिक्खन मेसे।पोटामिया के मशहूर शहर उर में भी न थीं।

हड़प्पा में १५० से ज़्यादा मिट्टी की मुहरें मिली हैं जिन पर

तरह २ के चित्र बने हुये हैं। इन चित्रों के और बाक़ी चीज़ों के अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के विषय में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इस समय सिंध और पच्छिमी पंजाब में

भाजन

आजकल के वनिस्वत पानी कहीं ,ज्यादा बरसता था, सिंध नदी के पूरव में एक और

नदी बहती थी जो श्रव लेए हो गई है, सिंचाई

का इन्तिज़ाम अच्छा था, खेती ख़्व होती थी, मोहेन्ज़ेादड़ों में गेहूँ के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। भेाजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयोग होता था। आधीजली हुई हिंडूयां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सूअर और गाय का माँस खाने की भी चाल थी। बहुत से मकानों में चर्झे की पिंड-लियां मिली हैं जिनसे मालूम होता है कि घर २ में चर्झा चलता

था। बहुत महीन बुने हुये रुई के कपड़ों से कपड़ा पता लगता है कि बुनने की कला बहुत उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक धोती

पहनते थे और एक दुशाला डाळते थे जो बार्य कंधे के ऊपर से हैं। कर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ के। खुला छोड़ देता था। पुरुषों में कोई र तो मूळें मुड़ाते थे और कोई र नहीं, , ज्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालों को माथे से ऊपर ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे। अभाग्यवश केवल एक ही बड़ी स्त्रीमूर्ति मिली है। इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह साधारण रीति थी या नहीं?

उन दिनों ज़ेवर पहिनने की चाल बहुत थी। ज़ेवर स्त्री पुरुष दोनों ही हसुलो ओर छाप पहनते थे, स्त्रियाँ कान में बाली, हाथ पर चूड़ी, कमर पर कथंनी, और पैर में साँठ वगैरह भी पहनती थीं। श्रमीर श्रादिमियों के ज़ेवर सोने चांदी के, श्रीर तरह २ के जवाहिरात के होते थे, हाथी दांत का भी प्रयोग होता था। ज़ेवर बनाने के हुनर में उल समय के लोग श्राजकल के सुनारों श्रीर जौहरियों से किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ ज़ेवर इस सफ़ाई से बने हैं कि ताज्जुव होता है। ग़रीव श्रादमी सीप, कौड़ी वग़ैरह के ही ज़ेवरों से संतोष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत कम पहिनते थे, ग़रीब श्रियां केवल कमर पर एक घेाती बांधती थीं। एक वेश्या की छोटी सी मूर्ति भी मिली है जो बिल्कुल नंगी है।

सवारी के लिए अमीगों के पास गाड़ियां थीं जिनमें दो पहिये हाते थे. ऊपर छत होती थी और आगे हांकनेवाला बैठता था। हडप्पा में पेसी गाड़ी गाड़ी का कांसे का जो नमूना मिला है वह मिस्र या मेलोपोटामिया से बहुत पुराना है और संसार में गाडी का सब से पुराना ढांचा है। रहने के मकान श्रौर सरकारी दक्तर कभी २ बहुत मकान बडें बनाए जाते थे। एक भवन मिला है जो उत्तर से दक्किन १६८ फीट है और पिन्छम से पूरव १३६ फीट है, जिसमें दोनों श्रोर बहुत से समकीण कमरे श्रीर दालान हैं श्रीर बीच में एक बड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर के टाप कीट के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने महलों से मिलता जुलता है। सम्भव है कि कीट की तरह यहां भी कर रूप वस्रल की हुई चीज़ें जमा की जाती हों। अफ़सोस है कि बहुत से मकान इतनी बुरी हालट में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नहीं नि-कलता। पर दो बार्ते साफ़ मालूम होती हैं। पक तो नहाने के लिये स्तानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवालें दस २ फ्रीट मेाटी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ईंटें बड़ी ख़ूबसूरती से लगाई गई हैं, फ़र्श भी ईंटों के हैं और बड़े सुन्दर हैं। दूसरे तालाब बहुत थे और शायद उनमें से कुछ पवित्र माने जाते थे। मुह्दरों से मालूम होता है कि चीते वग्रेस्ह का शिकार ख़ूब खेला जाता था। लोहे की कोई चीज़ नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे,

पंसिये, चाकू, बग्रैरह २ तांबे के बनते थे। इथियार वगैरह टीन और सीसे की भी बहुत सी चीज़ें बनती

श्री। बहुत से क्रीज़ारों के लिये काँसे का भी भ्री। बहुत से क्रीज़ारों के लिये काँसे का भी भ्रयोग किया जाता था। तांबा शायद विलोचिस्तान, वर्तमान राज-

प्रताना और उत्तर अफ़्ग़ानिस्तान से आता था। टीन शायद खेरावन से या और अत्तर अफ़्ग़ानिस्तान से आता था। टीन शायद खेरावन से या और भी पिच्छम से आती थी। साफ़ ज़ाहिर है कि व्यापार दूर २ से होता था और उद्योग घंधे बहुत थे। मुहरा से पता लगता है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही होते थे जो धातु की बनी हुई मज़्बूत टोपियां पहिनते थे। अब तक कोई ऐसी चोज़ नहीं मिली जिसके आधार पर सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का

हाल लिखा जा सके। हड्ण्पा हीर मेहिन् सुमेरियन सम्यता जोदड़ो की सभ्यता मेसे।पोटामिया की

सुमेरियन सभ्यता से बहुत मिलती जुलती

है। पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पक ने दूसरे की नक्ल की। अनुमान होता है कि बीच के रेगिस्तान न होने से हिन्दुः स्तान और पच्छिम पशिया में आमदर फ्त बहुत होती थी और इस लिये अनेक बातों में समता हो गयी थीं ै। हिन्दुस्तान से

१. हड्डप्पा और मोहेन्जोदड़ो के लिये देखिये आर्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२४-२॰ ए० ६३-८०॥ १९२५-६६ ए० ७२-५८॥

लेकर भूमध्यसागर तक शायद एक ही विशाल सभ्यता थी जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत सी बातों में मिलती जुलती थी। कुन्न भी हो, यह बात सदा याद रखनी बाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पिट्छमी देशों से विटकुल अलग न था बरन विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम सम्यता आर्य सभ्यता से भी पुरानो थी और सम्भवतः उसने आर्य सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला। मेहिन्जोद हो में पूजा के बहुत से लिंग मिले हैं। वैदिक साहित्य में शिशन देवताओं को निन्दा की है। इससे सिद्ध होता है कि आर्थों में पहिले लिङ्ग पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनार्थों से शिवलिङ्ग पूजा प्रहण की। हड्प्या और मेहिन्जोद हो की खोज अभी जारी है। सम्भव है कि आगे चल कर आर्थों के अनार्थों से और बार्ते लेने के भी प्रमाण मिलें।

### दूसरा अध्याय ।

## ऋग्वेद ( मँडल १—६ ) का समय ।

हड़्प्पा और मोहेन् जोदड़ों के ध्वसावशेषों से जिस सभ्यता का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास का पता अभी तक नहीं लगा है। और सब सभ्यताओं की तरह उसमें भी परिवर्तन हुये होंगे, शायद कुछ उन्नति हुई होगी, दूसरी सभ्यताओं से सम्पर्क होने पर बहुत सा पारस्परिक प्रभाव पड़ा होगा। पर अभी तक इस के पेतिहासिक चिन्ह नहीं मिछे हैं। हड्प्पा और मोहेन् जोवड़ों के ध्वंसों के बाद इतिहास ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद दस मंडलों में विभक्त है जिनमें कुल मिलाकर १०२८ मंत्र हैं। इन मंत्रों की रचना भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ समर्या और स्थानों में की थी पर रचनाक्रम स्थिर करना असम्भव है। कई विद्वानों ने मंत्रों की भाषा, शैजी, विचार और रचियता के आधार पर कालकम बताने की चेष्टा की है १। पर काफी सामग्री न होने से इन में सफलता नहीं हुई है। निश्चयपूर्वक तो इतना

१. उदाहरणार्थ देखिये झार्नवड, वैदिक मीटर ए० ४९ । इसके प्रतिकृत, वेरीडेल कीथ, जे० श्वार० ए० एस० १२०६ ए० ४८४—२०, ७३६—२२, १९१२, ए० ७२६—२९।

ही कहा जा सकता है कि दसवें मंडल के मंत्र और मंत्रों के बाद रखे गये थे। इस लिये सब से प्राचीन सभ्यता का वर्णन पहिले नी मंडलों के आधार पर ही किया जायगा, दसवें मंडल का प्रयोग बाद की सभ्यता के लिये ही हो सकता है। पिहले नी मंडलों के बारे में अनुमान है कि सब से पिहले २७ मंडल रखे गये थे जो गुत्समद, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भरहाज और विसष्ठ ऋषियों के नाम से हैं। उनके बाद शायद वह मंत्र रवे गये जिनका नम्बर पिहले मंडल में ५१ से १६१ तक है। इसके बाद पिहले मंडल के अन्य मंत्र अर्थात् शुरू के पचास मंत्र और आठवें मंडल के अन्य मंत्र अर्थात् शुरू के पचास मंत्र और आठवें मंडल के मंत्र बनाये गये। तत्पश्चात् सोम देवता से सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र शायद इन आठ मंडलों से निकाल कर पकत्र किये गये और यह समंत्रमूह नवें मंडल के रूप में प्रगट हुआ ।

ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनकी तारीख़ त की जा सके। बिद्धानों ने बहुत कन्वेद का समय सी अध्यक्तें लगाई हैं पर अभी तक कोई ऐसा परिखाम नहीं निकला जिस पर सब

सहमत हो सकें । कोई ६०-७० वरस हुये सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् मैक्समुलर ने वैदिक और लौकिक संस्कृत के अन्तर की तुलना ग्रीक भाषा के अन्तरों से कर के अनुमान किया था कि ऋग्वेद ईस्वी सन् के १२००-१००० वरस पहिले रचा गया होगा। पर यह कोरा अनुमान है; सब भाषाओं में परिवर्तन एक ही कम

देखिये त्रानंबड, वैदिक मीटर; ऋग्वेद सहिता की मैक्समुलर लिखित भूमिकाएं, मेक्डानेल, हिस्ट्री आफ़ संश्कृत लिटरेचर, प्र० ४०-४८

से नहीं होते। इस समय के दो बड़े वैदिक विद्वान मैक्डानेल श्रौर कीथ ने मैक्समुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ श्रौर विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले जाना चाहिये। ज्योतिष् के प्रमाणों के ब्राधार पर जर्मन विद्वान् जैकाबी ने ऋग्वेद का समय ई० पू० लगभग ४००० बरस श्रीर बालगंगाधर तिलक ने ई० पू० लगभग ८००० वरस उहराया है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी अनुमानमात्र ही रह जाती हैं। कठिनाई यह है कि पूराने हिन्दुस्तान में ज्ये।तिष् की बहुत सी गणनाएं थीं और ठीक २ पता नहीं लगता कि अप्टब्वेद में कीन सी गणना मानी है। हाल में पच्छिम पशिणा के बोगजक्बाई नामक स्थान पर मितन्नी लेख मिले हैं जो ई० पू० १४०० के हैं और जिनमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे वैदिक सभ्यता की प्राचीनता तो सिद्ध होती है पर ऋग्वेद के रचनाकाल पर कोई प्रकाश नहीं पडता। अब तक विद्वानों की बहुस जारी है। हाल में ही विंटरनिज ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगभग रचा गया था। अस्तु, ऋग्वेद ई० पू० १२०० या यों कहिये ई० पू० १५०० में अवश्य मौजूद था और सम्भत्र है कि उसके भी बहुत पहिले रचा गया हो; सब से पुराने मंत्र शायद बहुत ही प्राचीन हों ।

१ ऋग्वेद के रचनाकाल के लिये देखिये, मैक्समुलर, ऋग्वेदसंहिता की भूमिकाएं, मैक्डानेल, हिस्ट्री आफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४०—४८; कीय, केंग्रिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १, पृ० १०९—११३।

जैकोबी, इंडियन एन्टिक्वेरी, २३ पृ० १५४ हत्यादि। टीबो, इंडियन एन्टिक्वेरी, २५ पृ० ८५, ३९१। बालगंगाधर तिलक स्रोरियन। विंटरनिज़, कलकत्ता यूनीवर्सिटी रीडरिशप लेक्चरस, पृ० १ हत्यादि।

ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाकाल से भी पुरानी है। वह बड़े ऊंचे दर्जे की सभ्यता है; उसके विकास में सैकड़ों बरस लगे होंगे। श्चार्य । ऋग्वेद की भाषा भी बहुत उन्नति कर चुकी है और बहुत पेचीदा हो चुकी है। उसके विकास में भी सैकड़ों बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में प्रारंभ हुई श्रौर इतनी वढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने श्रार्य बताया है। ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते 🖟 हैं कि यह श्रायं लोग कहीं बाहर से हिन्दुस्तान में श्राये थे। ऋग्वेद में जमुना नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक दश्यों पराश्रों श्रौर वनस्पतियों का उल्लेख है; श्रागे के साहित्यों में पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बातें भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता है कि आर्य पिन्छम से आकर पहिले पंजाब में बसे और फिर आगे की ओर बढ़ते गये। सारे ऋग्वेद में अनार्यों के साथ लडाई की कशमकश मै।जूद है। इससे भी मालूम होता है कि बाहर से आने वाले आर्थें। का आदिम निवासियों से बहुत दिन तक युद्ध करना पडा। इसमें तो कोई संदेह नहीं मालम होता कि आर्य लोग किसी समय पिच्छमी दर्री में होकर हिन्द्स्तान में दाख़िल हुये थे, पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि यह पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध थे ? संस्कृत, पश्तो, फारसी, ऋदि एशियाई भाषाओं में और ब्रीक, लैटिन, जर्मन, अब्रेजी, फोंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में

हिस्ट्री आफ़ इंडियन लिटरेचर १ ए०

मितन्ती लेखों पर विवाद के लिये, जे० खार० ए० एस० १९०९, जैकोबी पु० ७२१, खोवडनवर्ग, पृ० १०९५; कीथ पृ० ११९०। जे० सार० ए० एस० १९१०, जैकोबी पृ० ४५६, कीथ, पृ० ४६४, खोवडनवर्ग पृ० ८६४।

बहत सी समानताएं हैं। पिता, माता, भाई, इत्यादि २ के द्योतक बहुतेरे शब्द और बहुत सी क्रियाएं स्वष्टतः एक ही धातुत्री से निकली हैं। इस लिये १६वीं सदी में विद्वानों की धारणा हुई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिस भाषा की कपान्तर हैं और इन सब साषाओं के बोलनेवालों के पूर्वज उस आदिम भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के अड़ थे। यह आदिम आर्य समदाय था और बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान में रहता था। यहां तक तो विद्वान एक मत थे। इस धारणा की मैक्समलर इत्यादि ने अपने लेखीं और व्याख्यानीं के द्वारा पेसा फैलाया कि वह सर्वमान्य सी हो गई। हिन्दुस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, फारस ओर यहए के अधिकांश निवासी एक ही आर्यजाति के वंशज मान लिये गये। आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्न र मत थे। बहुतों की राय थी यह स्थान मध्य एशिया था जो उस प्राचीन काल में हरा भरा प्रदेश था। पर धीरे २ वह सखने लगा. तब आर्य लोग उसे छोड कर पच्छिम, दक्खिन और फिर प्रव की तरफ भिन्न २ देशों में जा बसे। पर कुछ बिद्वानों की राय थी कि अादिम स्थान पूरवी रूस में था। कुछ और सम्मतियों के अनुसार यह स्थान फिनलैंड में था जहां अब भी संस्कृत से बहुत मिलती जुलती एक भाषा बोली जाती है। श्रथवा यह पुराना घर मध्य युरुप में वर्तमान बोहेमिया ( चेकोस्लोवाकिया ) में था जहां के वृक्ष पशु इत्यादि सब से पुरानी ऋचाओं के से जान पडते हैं। बालगंगाधर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी भ्रव के पास था। यह विवाद अभी तय नहीं हुआ था कि दसरी दिशाओं से सारी आर्य धारणा पर ही आपत्तियों की बौछार होने लगी। जातिसमस्या के कुछ विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि भाषा की समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती।

वरन, पुरानी हिड्डियों श्रीर खोपड़ियों की नाप से प्रगट होता है कि 'श्रायं ' भाषाभाषियों के पूर्वज एक जाति के नहीं हो सकते, वह भिन्न २ जातियों के रहे होंगे । भाषा, धर्म, श्रीर सभ्यता की समानताश्रों से केवल इतना हो सिद्ध हो सकता है कि यह लोग किसी समय एक उन्नतिशील समुदाय के प्रभाव के नीचे श्राये थे या एक दूसरे की नक़ल करते रहे। अस्तु, श्रव पुरानी 'श्रायं ' धारणा नहीं मानी जाती श्रयत्रा यों किहये कि इस परिचितंत रूप में मानी जाती है। वर्तमान विश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास के बारे में एक नतीजा यह निकलता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के भी सब लोग बाहर से श्रायं हुये श्रायां की संतान नहीं माने जा सकते। बहुत से श्रायं हिन्दुस्तान क्राये थे पर वह इतने न थे कि पुस्तने निवासियों को मिट्यामेट कर दें। उनकी प्रवल सभ्यता ने कुन्न सिद्यों में सारे देश पर श्राधियत्य जमा लिया पर सारे देश को श्रावाद करना उनके लिये श्रसम्भव था।

यह तो स्पष्ट है कि आर्य लोग हिन्हुस्तान में उत्तर-पिच्छम
के दर्रों से आये थे, पर हर्नळ आदि कुछ
पंजाब में आर्य विद्वानों ने यह साबित करने की कोशिश
की है कि कुछ आर्य काश्मीर के रास्तों से
आये और हिमःलय के नीचे २ चलते हुये गंगा जमुना के मैदानों
में आ बसे। इस विचार का अनुमेदन प्रसिद्ध भाषाशास्त्रवेत्ता
श्रियर्सन ने भिन्न २ प्रदेशों की प्रचलित भाषाओं की तुलना के
आधार पर किया है। पर आभी तक इस मत को पुष्ट करने के
ळिये कोई अकाट्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्मति
और दढ़ न हो जाय तब तक हमें इसी धारणा के अनुसार इतिहास
लिखना पड़ेगा कि आर्य लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्भवतः

सब श्रायं एक साथ न श्राये होंगे; जैसा कि जनसमूहों को गितयों में साधारणतः होता है, यह बड़ी छोटी संख्याश्रों के बहुतेरे छहां में श्राये होंगे। ऋग्वेद के समय तक वह सारे पंजाब में तो फैल ही गये थे पर जमुना श्रीर गंगा के किनारों तक भी पहुँच गये थे। मंत्रों में पंजाब की पांचों निदयों का उल्लेख बार २ किया है—वितस्ता श्रथांत् भेलम, श्रिसकी श्रथांत् चिनाब, परुष्णी श्रथांत् रावी, विपाश श्रथांत् व्यास श्रीर शुनुद्री अर्थात् सतलज। जमुना का उल्लेख तीन बार श्रीर गंगा का एक बार मिलता है। गंगा के प्रब की निदयों का संकेत ऋग्वेद में कहीं नहीं है। अनाजों में चावल का ज़िक नहीं है क्योंकि वह प्रब की ओर पैदा होता है। जानवरों में चीते का संकेत नहीं है क्योंकि वह प्रव की ओर ही पाया जाता है। इन बातों से अट्येद के आर्यों के निवास श्रीर ग्रमण की भौगोलिक सीमा श्रच्छी तरह ज़ाहिर होती है।

अभाग्यवश ऋचाओं में इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं है कि उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा बार्यों का साधारण जा सके। तो भी कुछ मोटी २ बातों का जीवन पता अच्छी तरह लग सकता है। जीवन-

निर्वाह के दो मार्ग थे—एक तो पशुपालन और दूसरे खेती। भेड़ बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे। असवाब ढोने के लियं गदहें भी पाले जाते थे। यात्रा के लिये, दौड़ के लिये और छड़ाई के लिये घोड़े बहुत थे। बड़े आदिमियों के पास सवादी के लिये रथ होते थे जिनको घोड़े खींचते थे। रखवाली और शिकार के लिये कुत्ते रहते थे। शिकार के हिरा आनन्द प्रमोद और कस-रत के अलावा भोजन। की भी प्राप्ति होती थी। सब से उपयोगी

जानवर थे गाय और बैल गाय से दूध मिलता था। और दूध से मक्खन घी वग़ैरह भी बनते थे। जिनका प्रयोग भोजन में बहुतायत से किया जाता था। बैल हल चलाते थे। और गाड़ी भी खींचते थे। यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से बहुत से अनाज, तरकारी और फल पैदा किये जाते थे। सिचाई के लिये कुप, तालाव और कुल्या अर्थात् एक तरह की नहरें थी। पर कभी २ पेसा स्खा पड़ता था कि ग़रीब आदिमियों के जीने के लाले पड़ जाते थे। रहने के लिये जो मकान थे उनके बनाने में लकड़ी का प्रयोग बहुत किया जाता था। मकानों में जो हाते थे वह भी लकड़ी के ही बनते थे। मकानों में बहुत से कमरे है। ते थे और आँगन भी होते थे '। जेवर पहिनने की चाल बहुत थी; अमीर आदमी सोने और जवाहिर के तरह २ के जेवर पहिनते थे। आर्यसमृह आस पास के ही नहीं किन्तु दूर २ के प्रदेशों से भी ज्यापार करते थे "।

साधारण जीवन की और बार्तों का उल्लेख आगामी वर्णन में आ जायगा।यहाँ केवल यह बताने की आ-जन वश्यकता है कि साधारण जीवन की वार्तें सब ही आर्य समृहों में एक सी थी और अगले

२. ऋग्वेद् ७। ९९। ३॥ १। ५९। १॥ १। ५९। ६॥ ०। ५५। ८॥

३. ऋरवेद १। ३७। २॥ १। १ ६। २॥ ५। ५४। ११॥

ध. ऋरवेद १।४८।३॥१।५६।२॥१।११६।५॥

इतिहास में भीपक सी बनी रही। आर्य लोग इस समय अनेक जनों में विभक्त थे। प्रत्येक जन एक पृथक् राजनैतिक समूह मालूम होता है। पांच जन विशेष कर बलवान और महत्वपूर्ण थे—पुरु, तुर्वशस्, यदु, अनु, और दुह्यु। इन का उल्लेख बहुतेरी ऋचाओं में आया है। इनके अलावा भरत, गंधारि, उशीनरस् इत्यादि थे।

भिन्न २ स्थानों में रहने पर भी आर्यजनों के धर्म, सामाजिक और राजनैतिक संस्था और राति रिवाज वर्ग एक से ही थे। अपनेद के समय तक वर्ण-व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, रोटी बेटी के व्यवहार में आगामी काल की सी रोक टोक नहीं हुई थी, पर कई कारणों से जनता में भिन्न २ वर्ग, भिन्न २ अंणियां, बन रही थां, और भविष्य के सामाजिक संगठन का अंकुर जम रहा था। इस महान् परिवर्तन के कारण राजनैतिक और जातीय थे पूर्व आर्थिक और धार्मिक थे। इन कारणों पर और इस परिवर्तन के कम पर अच्चार कुछ मकाश डालती हैं। आर्थसंगठन पर सब से अधिक प्रभाव तो आर्थी और अनार्थों के संप्राम और सम्पर्क का पड़ा।

ऋग्वेद, जो त्रार्थी का प्रन्थ है, श्रनार्थी की निन्दर से भरा हुआ है। अगर किसी संयोग से अनार्थी अनार्थ की कोई रचना हमारे पास होती तो शायद उस में आर्थी के बारे में वैसे ही दुर्चचन मिलते। कुछ भी हो, आर्थी के प्रलाप से यह परिशाम हम नहीं निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने श्रनार्थ निवासी जंगली थे। सच तो यह है कि स्वयं ऋचाओं में इधर उधर ऐसे संकेत

4

हैं जिनसे जान पडता है कि अनार्यों की सभ्यता ऊँचे दर्जे की थी। अनार्थी के कई विभाग थे जैसे दास, किरात, कीकट, शंय। दस्यु शायद उसी विभाग का दूसरा नाम है जो वहुधा दास कहलाता था पर यह भी सम्भव है कि उनका एक अलग समु-दाय था। दासों के साथ २ पणियों का उल्लेख भी अनेक बार आया है। शायद इन दोनों समुदायों का निकट सम्बन्ध था। अपनेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य में चंडालों का भी ज़िक बार २ आया है। शायद यह अनार्य वर्ग गंगा के पूरव में कहीं श्रार्थी को ऋग्वेद के समय के बाद मिला । शह शब्द सब से पहिले अप्रग्वेद के दसवें मएडल के पुरुषसूक्त में आया है। वास्तव में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालूम होता । सम्भव है कि यह एक ऐसे बड़े अनार्य समूह का नाम था कि आगे चल कर यह एक परे वर्ण का द्योतक हो गया । इन भिन्न २ अनार्य समु-दायों की सभ्यता शायद एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर सामग्री के अभाव के कारण इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे में कछ बातों का पता अवाश्चों से लग सकता है। रहने के लिये यह मकान बनाते थे जिनको कभी २ अवसर पाने पर आर्थी ने जला दिया ।। कम से कम दासों और दस्युश्रों के अपने शहर थे जिनको नाश करने की प्रार्थना आर्थों ने इन्द्र से बार २ की है । रक्षा के लिये श्रीर युद्ध के लिये उनके पास सेनाएं थीं श्रीर किले थे। किलों

ऋरवेद के सामान्य मंत्रों के भ्रष्ठावा विशेष कर देखिये ऋग्०३। ५३। १४॥
 ११८। ५॥ भ्रथवंवेद, १०।४। १४॥ वाजसनेयि संहिता ३०।
 १६॥ निरुक्त, ६। ६२॥ ७। २६॥

२. ऋग० ७ | ५ | ६ ॥

३. ऋग्०१। १०३। ३॥ १। ११७। २१॥ २। २०। ६-७॥ इत्यादि

में वह अपना ख़जाना भी रखते थे '। बहुत से अनार्य या कम से कम उनके सर्दार बड़े अमीर थे—यह उन मंत्रों से प्रगट है जिनमें आर्यों ने इन्द्र से प्रार्थना को है कि अनार्यों को मार कर उनका इकहा किया हुआ धन हमें दे दो '। अनार्यों की अपनी भाषाएं थीं जो आर्यों को अजीब सी मालूम थी '। आर्यों ने उन को अन्यव्रत इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उनके पृथक् धर्म, देवता, नियम इत्यादि थे '।

इन ऋजाओं से स्पष्ट है कि भाषा, रीति रिवाज श्रीर धम कि मामलों में आयों श्रीर श्रनायों में बहुत श्रन्तर धा। इसके श्रलावा उनके शरीर की बनावट और रंग में भी कुछ भेद मालूम होता है। कहीं २ उनको श्रनास श्रथांत् नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर

कहीं २ उनको अनास अर्थात् नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर है कि कम से कम कुछ अनार्य वर्गों की नाक आर्या की नाक से बहुत छोटी होती थी । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद रंग का था । आर्यों की अपेक्षा अनार्यों का रंग बहुत काला था । संस्कृत में रंग को वर्ण कहते हैं । वर्ण के भेद से वर्णव्यवस्था का नाम पड़ा और प्रादुर्भाव हुआ । आज कल की तरह प्राचीन समय में भी गोरे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी ।

१ ऋग० ४। ३०। १३ ॥ २। २०। ६-७॥

२. ऋग्० १। १७६। ३-४ ॥ ८। ४०। ६, १०॥

३. ऋग० ७।६।३॥

प. ऋत्० २। २०। ६। ७ में इन्द्र काले दालों की सेनाओं का नाश करता है। ऋग्९। ४३। १ में काले चमड़े का दूर भगाने की बात है।

इस समय में अनायों को अपनी धन धरती के लिये. अपनी सभ्यता के लिये. अपने अस्तित्व के लिये धार्यी और अनार्थी के श्राया से घमासान युद्ध करना पडा। उस HERENT भयंकर संग्राम की भंकार आज भी अग्वेद के प्रत्येक मंडल में गूंज रही है। हमला करने वाली का सामना श्रनायों ने पग २ पर बहुत दिन तक बडी बहादुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ने में कभी २ ऐसा मालम होता है कि आयों के दाँत खड़े हो रहे हैं और वह अपने देवताओं की शरण में भाग रहे हैं। पर अन्त में अनार्थ हार गये। शायद संगठन में, सैन्यबळ में, साहस और बुद्धि में वह आया से घट कर थे। शायद उन सब ने मिलकर दुश्मन का मुकाबिला नहीं किया। उनके सब समृहों को एक २ करके आयों ने हरा दिया। शायद आर्यसभ्यता अनार्य सभ्यताओं से इतनी बढ कर थी कि उसकी विजय अनिवार्य थी। कभी २ आर्थे। और श्रनायों में मेल भी हो जाता था। ऋग्वेद में वल्ब्थ नामक एक व्यक्ति है जो दास मालुम होता है पर उसकी उदारता की महिमा ऋषि ने गाई है। कभी २ आर्य लोग स्वयं आपस में लड़ते थे। दाशराज्ञ युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर सुदास पर हमला किया। पर सुदास ने उनके छक्के छुटा दिये। इस पारस्परिक घोर संग्राम में श्रायाँ ने श्रनायाँ से भी कुछ सहायता ली। पर यह संधियां स्थायी नहीं है। सकती थीं। अन्त में आयाँ ने सब ही अनायों की प्रेसुता छीन ली। हारने पर कुछ अनार्य मार डाले गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ों श्रीर घाटियों में जा बसे जहां उनके वंशज आज तक रहते हैं। बाकी अनायाँ ने आयाँ की अधीनता स्वीकार की। बहुत से गुलाम बना लिये गये; द्वास जाति के इतने अनार्य गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का श्रर्थ ही गुलाम हो गया और श्रवतक है । पर शायद अनायाँ की संख्या इनती ज्यादा थी कि सब गुलाम नहीं बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होकर खेती बारी या चाकरी या नीचे दर्जे के उद्योग धंधे करने लगे । पराजय के बाद आर्यों और अनार्यों के संग्राम का कोई सवाल न था, दोनों वर्ग शान्तिपूर्वक रहने लगे पर अनायाँ का दर्जा बहुत नीचा था। एक तो वह साधारण सभ्यता में आयों से घट कर थे, दसरे उनका रंग काला थाः तीसरे, पराजय का कलंक उनके माथे पर थाः चौथे, धन धरती छिन जाने से वह गरीब हो गये थे। इस स्थिति में जहां कहीं पेसे दो वर्ग साथ २ रहते हैं वहां कुछ जटिल प्रश्न ज़रूर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पर्क हुआ नहीं कि पक का असर दसरी पर पडने लगता है। स्वभावतः पराधीन वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वामियों का वर्ग भी अञ्चत नहीं बच सकता। अनार्थों ने आर्थों के धर्म, देवी, देवता, भाषा श्रौर रीति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आयाँ ने भी अनायों की कुछ बातें जानकर या अनजान में अवश्य ही बहुए की होंगी। ऐसी परिस्थित में स्वामिवर्ग के नेताओं की चिन्ता होने लगती है कि कहीं हमारी सभ्यता का हास न हा जाय और वह नीचे पराधीन वर्ग की अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं। इस साधा-रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं ऋधिक मयंकर समस्या वर्गें। के सम्मि-

१. करग्० ७। ८६। ७॥ ८। ५६। ३॥ १०। ६२। १० हत्यादि में दास शब्द का अर्थ गुलाम है। गुलाम के लिये अंग्रेज़ी शब्द है स्लेव। वह भी स्लाव जाति के नाम से निकला है जिसके बहुत से ब्यक्ति रोमनों से हार कर गुलाम बनाये गये थे।

श्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं वहां आपस में ज्याह सम्बन्ध या श्रमचित सम्बन्ध हो ही जाते हैं। पर यह सम्मिश्रण स्वामिवर्ग के बहुतरे श्रादिमियों का बड़ा बरा मालम होता है। अगर पराजित वर्ग गरीब हो श्रीर रंग में काला हो तो बडी ग्लानि होती है और भय होता है कि हमारी स-भ्यता, हमारा वंश, हमारा मानसिक बल, हमारा चरित्र बल, हमारा वास्तविक जीवन इनके सम्मिश्रण से मिट्टी में न मिल जाये। आज कल काले और गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्लिन अफ़ीका में श्रीर श्रमरीकन संयुक्तराज्य की दक्किनी रियासतों में मौजूद है। वहाँ अगर कोई।गोरी लडकी काले से ब्याह करे या मिन्नता ही करे तो उद्धिग्न गोरी जनता दोनों का काम तमाम करदे। किसी काले पर गोरी स्त्री पर नजर डालने का सच्चा या भूठा अभियोग लगाया जाय तो वह अमरीका में जिंदा जला दिया जाता है या श्रौर निर्दयताश्रों के साथ मार डाला जाता है। कोई गोरा श्रादमी काली स्त्री से व्याह नहीं करने पाता यद्यपि दक्किन अ फीका और अमरीका दोनों ही देशों में गोरे आदमी काली स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध बहुधा किया करते हैं। दोनों ही देशों में काले आदमी राजनैतिक जीवन से दूर रक्खे जाते हैं, शिक्षा, धन, गौरव के अवसर उनका बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का श्रभिप्राय नहीं है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी, जाति श्रीर सभ्यता की यह समस्याप तमाम परिस्थितियों के अनुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं। पर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अनार्यों की पराजय के बाद उनके श्रौर श्रायों के पास २ रहने से सभ्यता श्रौर सम्मिश्रण के विकट परन उठे । अपनी सभ्यता, जाति श्रौर रुधिर की रक्षा के विचार से अपनी प्रभुता के गर्च से और अनायों की ग्छानि से, आयों ने

अनायाँ से सम्बन्ध रोकने की चेच्टा की। अपनेद में तो अन्तर्जातीय ब्याह के बारे में कोई नियम नहीं मिलता। पर आगे चलकर धर्मसत्रों में पह नियम मिलता है कि कोई द्विज अपनी कन्या शुद्र को न ब्याहे पर कुछ परिस्थियों में द्विज शूद्र कन्या से ब्याह कर सकता है। सम्भव है कि ऋग्वेद के समय में ऐसा कोई नियम न रहा है। पर सम्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयत अवश्य हुआ होगा। यहां दो शक्तियों का मुकाबिला था; एक तो वह साधारण मानुषिक शक्ति जो सम्मिश्रण की प्रेरणा कर रही थी: दुसरी ओर आयाँ। की आत्मरक्षण शक्ति या कहिये गर्व से प्रोरित वहिष्करण शक्ति थी जो आर्य समुदाय के। विशुद्ध आर्य रखने की चेष्टा कर रही थी। पहिली शिक ने बहुत सा सम्मिश्रण करा ही दिया, आर्यों और अनायों का खुन कुछ मिल ही गया पर अन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनायों से व्याह करने के मामले में कुछ कड़े नियम बनाये गये. प्रतिबन्धनों की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्णव्यवस्था प्रारंभ हुई। प्रारंभ में सच पछिये तो दो ही वर्ण थे-गोरे और काले. अधवा यों कहिये एक तो वह समुदाय जो बहुत कुछ ब्रार्थ था, दूसरे वह समुदाय जो बहुत कुछ श्रनार्य था। श्रागे चल कर पहिला समुदाय द्विज कहलाया और दूसरा शूद । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों में नहीं श्राये हैं, शायद उस समय तक व्यवस्था पूरी न बन पाई थी।

पर आर्थें। और अनार्थें। के इस महान् जातीय भेद के अलावा स्वयं आर्थें। में कुछ भेद होने लगे थे। यह आर्थं वर्गे सच है कि इस समय सब आर्थें। में, आवश्यक गोत्र छोड़ कर, क्याह सम्बन्ध हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक टोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणार्थ एक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, में किवता करता हूँ । पर प्रत्येक समाज में असमानताओं के कारण और धार्मिक, सैनिक या आर्थिक श्रावश्यकताओं के कारण वर्ग वन जाते हैं अर्थात् भिन्न २ भावों, विचारों या स्थितियों के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले अपने कुछ पृथक् समुदाय बना लेते हैं। जहां कहीं मानसिक या व्यवसायिक असमानता होती है वहां अनेक श्रेणियों का बन जाना स्वामाविक है। जैसे २ सामाजिक संगठन पेचीदा होता जाता है वैसे २ श्रेणियां भी ज़्यादा होती जाती हैं और उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं। ऋग्वेद के समय में सामाजिक संगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ था जितना कि हजार पाँच सौ वरस पीछे हो गया। तो भी इतनी भिन्नताएँ अवश्य हो गई थीं कि कई वर्ग पैदा हो जाय।

पहिला वर्ग तो घार्मिक किया कांड वालों का था जो ब्राह्मण वर्ग कहलाया। ऋग्वेद के द्यार्थों को परलोक की धर्म उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके वंश्रजों को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई। ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों में पुनर्जन्म का कोई संकेत नहीं है, कर्म संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं है, उस समय ब्रायों की दिष्ट मुख्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहीं वह ब्रानन्द प्रमोद करना चाहते थे, जीवन का उमाइ जैसा यहाँ है वैसा किसी ब्रांगामी युग में नहीं मिलता। इस मामले में वैदिक आर्य ब्रगले हिन्दुओं

१. ऋग्०९। ११२। ३॥

की अपेक्षा प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों से अधिक मिलते जुलते हैं। तथापि आर्य लोग बहुत से देवताओं में विश्वास करते थे, उनसे इस जीवन के सुख पेश्वर्य की प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा के लिये मंत्र बनाते और गाते थे, यज्ञ करते थे, विल चढ़ाते थे, सोमरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ज्यादातर प्रकृति के देवता हैं अर्थात् अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी

प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियों देवता में देवताश्चों की कल्पना कर ली गई हैं। द्यौः अर्थात् श्चाकाश एक देवता है और

उसके मुकाबिले में है पृथिवी। द्यौः के साथ २ अथवा यों कहिये कि बहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों में उसकी महिमा गाई है। पक श्रीर प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह श्रीर तूफान का देवता है, जो पानी बरसाता है, युद्ध में आयों की सहायता करता है और अनार्यों को ध्वंस करता है। सूर्य, सवितु, मित्र, पूषन और विष्ण सूरज से सम्बन्ध रखने वाले देवता हैं। शिव ग्रार मरुत तुफान के, रुद्र, वायु और वात हवा के और पर्जन्य पानी के देवता हैं। उषा प्रभात की सुन्दर देवी है। श्रक्षि श्रीर सोम भी प्रधान देवताओं में हैं। इनके अलावा और बहुत से देवता हैं एवं अप्रभू, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलौकिक जीव हैं। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि श्रागे चलकर इन देवताश्रों का ह्य बदल गया; अथवा इन्हीं नामों से और देवता संबोधन किये जाने लगे। श्रौर बातों की तरह धार्मिक विश्वास भी प्रगतिशील होते हैं; सदा एक से नहीं रहते; पुराने नाम रह भी जाय तो अर्थ बदल जाते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य और देवताओं का जैसा सम्बन्ध है वैसा आगामी हिन्द साहित्य में नहीं है। यहां देवता

मनुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; श्रायों का विश्वास है कि प्रथाना करते हीं । वह सहायता करते हैं, श्रानुश्रों का नाश करते हैं। वह मनुष्य से प्रेम करते हैं, श्रीर प्रेम चाहते हैं। हिन्दू भक्तिसम्प्रदाय का श्रादिस्रोत ऋग्वेद हैं। यहां कुछ मंत्रों में श्रादमी श्रीर देवता के बीच में गाढ़े प्रेम की मित्रता की कल्पना की गई है। देवताश्रों को प्रसन्न रखने की बड़ी श्रावश्यकता हैं, उनकी रूपा हो तो खूव पानी बरसेगा, धन धान्य की वढ़ती होगी, जानवर भले चंगे रहेंगे, घर, गांव, नगर, राज्य, श्रानन्दमय रहेंगे, जीवन सुखमय होगा। सब का ही कर्तव्य था कि देवताश्रों की मिक्त में मन्त्रों का उच्चारण करें श्रीर धी, श्रन, दूध, मांस श्रीर सोम के द्वारा

यज्ञ करके उनको विल दें। साधारण पूजा यज्ञ पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को कुछ ऐसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो

अपना सारा समय या कमसे कम अधिकांश समय धार्मिक कार्य में लगा सकें। नये मन्त्रों की रचना आवश्यक थी जो विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नये पुराने मन्त्रों का अर्थ सब को सममाने के लिये भी ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी जो और कार्मों से बरी हों। धीरे २ यहों का विधान बढ़ने लगा; बहुत बड़े पैमाने पर यह होने लगे जिनके लिये बहुत से आदम्मियों को बहुत समय तक तथ्यारी और कार्यवाही करनी पड़ती थी। अकेले सोमयह के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता

थी; उदाहरणार्थ, एक होतृ चाहिये था जो ब्राह्मण मन्त्र सुनाये, एक ऋष्वर्यु चाहिये था जो क्रियाकांड करे और ऋनिष्ट का निवारण

करे, एक उद्गात चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा-यकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि पेसे

यज्ञों में बहुधा सात प्रोहित लगते थे। एक ऋचा में इनकी गिनती इस प्रकार की है-होत, पोत, नेष्ट्र, अग्नीध, प्रशास्त, अध्वयु श्रीर ब्रह्मन। यज्ञ का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि हर कोई उसे न तो याद रख सकता था और न परा कर सकता था। अस्त, एक पुरोहितवर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया श्रीर जो जनता की धार्मिक आवश्यकताश्रों को पूरा करता था। जो लोग अपने गुणों से या कमों से या आकां क्षाओं से पूरोहिती के योग्य थे वह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के स्वभावतः मन्त्र पढना या रचना सीखते थे, अपने पिताओं के साथ रह के ही यज्ञ की विधि जान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय सीखने की जैसी सुगमता, जैसी सुविधा, उनको थी वैसी किसी को नहीं थी। वह भी अपने वंश का काम करने लगे। इस तरह धीरे २ एक अलग ब्राह्मणवर्ग बन गयाः पहिले और लोग भी इसमें शामिल होते रहे होंगे पर धीरे २ बाहर से आने वालों की संख्या कम होती गई। ऋग्वेद के समय में ब्राह्मणुवर्ग के लोग श्रौरोंसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग श्रपने से वंशवोलों के साथ ही ब्याह करते थे। श्रभी युवकी श्रौर युवर्तियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर बहुधा उनका प्रेम उन्हीं से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी और जो समकक्ष थे अर्थात् बहुधा जो अपने ही वर्ग के थे। युरुप श्रीर श्रमरीका में और दूसरे देशों में आज कल भी ऐसा ही होता है। अस्त, ब्याह की स्वतन्त्रता होने पर भी ब्राह्मणवर्ग धीरे २ पक अलग वर्ग होता गया।

ऋग्वेद की कुछ ऋचाश्रों से ब्राह्मणों के कर्म श्रीर पद का कुछ हाल सालूम होता है। एक जगह कहा है कि ब्राह्मण सोम रस से वर्ष भर का यज्ञ करते हैं । अन्यत्र ब्राह्मण श्रीर पितृ सोम पीने के लिये मिलते हैं ब्राह्मणों का पद चहुत ऊँचा था । अनेक मन्त्रोंमें पुरोहितों का या देवताओं के पुरोहित अग्निका यश गाया है और पुरोहितों को दान देने का उवलेख है। दान में सिक्के, ज़ेवर, कपड़े, रथ, मकान, पशु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते वगैरह दिये जाते थे । पक जगह कहा है कि सरस्वती कंजूस को नाश कर देती है , जिसका तात्पर्य यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान नहीं देता वह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित थे वह स्थमावतः बहुत प्रभावशाली थे । पर अभी २ बड़े २ पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थे । विश्वामित्र और वसिष्ठ तो रणुक्षेत्र तक में जाते हैं ।

जैसे धार्मिक ब्रावश्यकता से ब्राह्मणवर्ग की उत्पत्ति हुई वैसे ही सैनिक ब्रावश्यकताओं से क्षत्रिय-क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ । कह चुके हैं कि ब्रार्थों को बहुत दिन तक अनायें।

१. ऋग्०७। १०३। १, ७-८॥

२. ऋग्०६। ७५। १०॥

इ. बदाइरसार्थ, क्ल्प्० १। ४४। १०, १२ ॥ इ. १२ ।८ ॥ २ । २४ १९ ॥ १ । १ । १ ॥ ३ । ३ । २ ॥ ५ । ११ । ७ । ७८ । २१ -२४ ॥ ८ । १ । ३२-३३ ॥ १ । ३० ।२ ॥ ५ । २७ । १० ॥ ५ । ३९ ।४ ॥ ५ । १२ |८ ॥ ६ । २७ |८ ॥

४, ऋग्०६। ६१।१॥

५ ऋग्० ३। ३३॥ ७। १८॥)

से गहरी लडाई लडनी पडी । अनार्थी की पराजय के पहिले ही वह कभी २ आपस में भी लड मरते थे 1: पराजय के बाद श्रापस की लडाई मानो रोज की बात हो गई। यो तो लडाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मैदान लेते थे और दश्मन का मकाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में कई बार कहा है, मैदान में जनता इकट्टी होती है, जनता अपना बल दिखाती है । प्रभात की देवी के बारे में एक अधि कहता है कि उषा इस तरह आती है जैसे कि लडाई के लिये तय्यार जनता । हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सब का कर्तव्य था पर सारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज के लिये हितकर नहीं हो सकता था। अगर सब पुरुष एक दम रणक्षेत्र में उतर जायें तो खेती कीन करेगा, पशुपालन श्रीर दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर स्त्री बच्चों की रक्षा कैसे होगी ? धार्मिक और मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये जरूरी था कि कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा दें श्रौर बाक़ी कभी २ जरूरत पड़ने पर उनके चारों श्रोर जमा हो जाया करें। अर्थात एक सुज्यवस्थित सेना हो, उसके सर्दार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रवन्ध हो, हथियारी का ठीक २ इन्तिज्ञाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे जानवर



१. संप्रामों के द्रुष्टान्तों के लिये देखिये ऋग्० १ । ५३ । ९ ॥ १ । १०६ । ३ ॥ १ । १९७ । २१ ॥ १ । १३० । ८ ॥ २ । २० । ६-८ ॥ ५ । २९ । १० ॥ ५ । ३३ । ४ ॥ ५ । ३४ । ६ ॥ ६ । २२ । १० ॥ ६ । ३३ । ६ ॥ ६ । ४७ । २० ॥ ६ । ६० । ६ ॥ ६ । ६७ । ५ ॥ ८ । २५ । ७३ ॥ ८ । ४३ । ७-९॥ ९ । ४१ । १॥

२, ऋग्० ४। २४। ४॥ ६। २६। १॥

३, ऋगू० ७। ७९। २॥

बराबर तथ्यार रहें। इस तरह की सेना में वही लोग शामिल हुये जो साहसी थे, बहादुर थे, शरीर के हृष्ट पुष्ट थे, समरभूमि के प्रेमी थे। ऐसी सेना शायद किसी ने एक निर्दिष्ट समय पर जान बुक कर न बनाई थी। लड़ाई के युग में आप से आप उस का विकास हो गया था, धीरे धीरे वह आप ही आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक आर्य जन में बन गई थी। इन सिपाहियों के लड़के भी कुछ-परम्परा से बहुधा सिपाड़ी का काम अंगीकार करते थे। वंश का व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज भी प्रत्येक देश में थोडी बहुत पाई जाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रवल थी क्योंकि उन दिनों व्यवसाय की शिक्षा ज्यादातर घर में ही मिल सकती थी। इस तरह आर्य समाज में एक सैनिक वर्ग बना। सैन्यबल के कारण राजनैतिक प्रभुता भी इस वर्ग के हाथ में रही। यह राज-नैतिक और सैनिक क्षत्रिय वर्ग बहुत दिन तक तो श्रौरों से ब्याह सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह ब्रथवा यों कहिये वर्ग-मात्र की तरह इस की प्रवृति भी उयादातर आपस में ही सम्बन्ध करने की थी। बल और प्रभुता के कारण इस वर्ग की बड़ी सत्ता थी, इसे स्वाभाविक गर्व था और सारा समाज इसका लोहा मानता था। ऋग्वेद में क्षत्रिय पद का बड्प्पन स्वीकार किया है श्रीर उन लोगों की निन्दा की है जो भठ मूठ ही क्षत्रिय होने का वावा करते हैं १।

जैसे जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग दृढ़ होते गये
वैसे वैसे वह शेष जनता से अधिकाधिक
विश् पृथक होते गये। शेष आर्य जनता विश् कहलाने लगी। विश् शब्द से पहळे सारी आर्य
जनता का बोध होता था। इस का मूल अर्था तो केवल बैठना

१. ऋग्०७। १०४। १३॥

है; घूमने फिरने के बाद जब आर्य लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात् ज़मीन पर स्थायी रूप से बस गये और मुख्यतः खेती बारी से जीवनिवर्धाह करने लगे, तब उनकी वस्ती विश् कहलाने लगी । वस्तीके अर्थ से यह शब्द बसने वालों का अर्थात् जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ष बनने पर पक ऐसे शब्द की आवश्यकता थी जो शेष जनता का बोधक हो। इस अर्थ में विश् शब्द का ही प्रयोग होने लगा—एक मन्त्र में पिहले क्षत्रियों के, लिये वल की प्रार्थना की है और फिर विश् के लिये वही प्रार्थना की है १। ऋग्वेद के पहिले नी मरडलों में वैश्य शब्द कहीं नहीं आया है, केवल विश् का ही प्रयोग किया गया है। विश् बड़ा भारी वर्ष था, इस के लोग खेती, पशुपालन, तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अनुसार बहुत से छोटे वर्ष विश् समुदाय में वन गये।

व्यवसाय भेंद्र के अलावा एक और कारण भी था जिस से वर्ग बने । जैसा कि फेंच विद्वान् भनेक वर्ग सेनार्ट ने बताया है, आयों में प्राचीन समय से यह प्रथा थी कि गोत्र या सम्बन्ध विशेष के दायरे में व्याह नहीं करते थे पर बहुधा दूसरे विशेष गोत्रों में व्याह करते थे । अन्तर्व्याह और विह्वर्याह की इस परिपाटी से भी बहुत से वर्ग बने । ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों के एवं अन्य २ छोटे २ वर्गों के बनने में सैकड़ों वरस लगे होंगे । सामाजिक विकास सदा धीरे २ होता है, सामाजिक संस्थायें आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं ।

१ ऋगु० ८। ३५। १७-१८॥

ऋग्वेद के समय में वर्गव्यवस्था बन चुकी है पर आगामी काल की वर्णव्यवस्था अभी दूर है। आयों। के वीच में अभी अन्तव्यहि जारी है; पक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव है; व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। यह ज़क्स है कि व्यवहार में पेसा कम होता था पर कोई मनाही न थी। खान पान की तो कोई भी रोक टोक न थी।

कह चुके हैं कि वर्ग सब समाजों में बन जाते हैं। पुराने ज़माने
में कई देशों में बैसे ही वर्ग थे जैसे हिन्दुतुलना स्तान में। उदाहरणार्थ, ईरान में वर्गीकरण
विदकुल इसी ढंग पर हुआ था। पुरानी
कथाओं के आधार पर फ़ारसी कवि फिदौंसी कहता है कि
राजा यिम ने चार वर्ग बनाए । पर सब यह है कि वहाँ भी वर्ग
शताब्दियों के विकास से बने थे। पुराने बैबिलन, ऐसीरिया
और मिस्र आदि में भी वर्ग थे।

अप्रयं वर्गों के लिये तो अध्येद साक्षी है पर क्या अनायों में भी
कोई वर्ग थे ? अनायों के कई जातियां थीं,
अनायं वर्ग यह तो अध्येद से अगट है पर सम्भव है
कि प्रत्येक अनायं जाति में आर्थसंघर्षण
के पहिले भिन्न २ वर्ग रहे हीं। वह वर्ग भी शायद उन्हीं कारणों
से पैदा हुये होंगे जिनसे आर्य वर्ग बने थे। जब पराजय के बाद
अनार्य आर्यों से दब कर रहने लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण
कुछ बदल गया होगा पर विटकुल मिटान होगा। सामाजिक
संस्थाओं के बनने में जैसे देर लगती है वैसे ही मिटने में भी

१, शाहनामा १ । १३२ ॥

देर लगती है। कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी बह मिटाये नहीं मिटती। पुराने अपनार्यवर्ग किसीन किसी रूप में जारी रहे होंगे।

श्रायों और श्रनायों में जो थोड़ा या बहुत सिम्मिश्रण हो गया था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्या सिम्मिश्रित वर्ग हुश्रा? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं मिलती। इतना ही श्रुद्धमान किया जा सकता है

कि शायद उनमें से कुछ आर्य समुदाय में रहे हों, शायद कुछ अनार्य समुदाय में ढकेल दिये गये हों, शायद उनके अछग वर्ग बन गये हों जैसा कि आजकछ अफ़ीका में और अमरीकन संयुक्तराज्य की दिक्खनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में दिष्टगोचर है। इन सिमिश्रित वर्गों की गिनती चाहे आयों में हुई हो, चाहे अनार्थें। में पर ब्यवहार दृष्टि से यह पृथक् वर्ग ही थे।

यह विस्तृत वर्णव्यवस्था वर्णव्यवस्था में कैसे परिण्त हुई ? यह श्रागे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय के अपसंहार बारे में निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि एक श्रोर श्रार्यों में और दूसरी ओर

अनार्यों में बड़ा भारी अन्तर था, स्वयं आर्यों में कम से कम तीन वर्ग थे पर शायद इनके भीतर छोटे २ वर्ग और भी बन रहे थे; शायद अनार्यों में भी कई वर्ग थे; शायद सिम्मिश्रत जातियों के भी अपने पृथक् वर्ग थे।

श्रनार्य वर्गी के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। साधारण सामाजिक सम्भव है कि समय के श्रनुसार वह श्रायों की संस्थाओं को अङ्गीकार करते जाते थे। श्रायों के सामाजिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद से मिलती है। संगठन के सिद्धान्त श्रीर व्यवहार में स्त्रियों का पद बहुत ऊंचा था। किसी तरह का पर्दा नहीं था। साधारण जीवन के श्रतावा समाज के मानसिक श्रीर धार्मिक

क्षियों का पद नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था। जैसी कुछ शिक्षा उन दिनों थी उसके द्वार स्त्रियों के

लिये भी खुले हुये थे। जिन स्त्रियों में धार्मिक साहित्य रचने की शिक यो उनका अपनी इस प्रवृत्ति के अनुसार चलने में कोई रोक टोक न थी। कई स्त्रियां ऋषि थीं जिनकी रचनाएं पुरुषों की तरह ऋग्वेद संहिता में आज तक शामिल हैं। साहस और वीरता में भी स्त्रियाँ कम न थीं। कोई २ स्त्रियाँ तो समर भूमि में जाकर पुरुषों की तरह शूरता दिखाती थीं। उदाहरणार्थ, पक कथा है कि विष्पला लड़ाई में गई थी, जब लड़ते २ घायल हो गई तब आश्वनों ने उसका इलाज किया । ज्याह के मामले में भी स्त्रियों को बड़ी स्वतंत्रता थी। बहुधा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला जुला करते थे, अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करते थे और अपनी पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर लेते थे । कोई कोई युवतियां अपने सौन्दर्य पर फूली न समाती थीं और अपने भें मियों के चित्त प्रसन्न करने में बड़ी कुशल होती थीं । कभी २ भें मी युवक और युवतियां छिप कर मिलने का प्रयक्त करते थे। एक

१, ऋग्० १ । १९७ ॥ १ । १७९ ॥ ५ । २८ ॥ ६ । १० । २ ॥ ८ । ९१ ॥

२, ऋत्० १। ११२ । १० ॥ १ । ११६ । १५ ॥ १ । ११७ । ११ ॥

<sup>31 336 1 6 11</sup> 

३, ऋग्०१। ११५। २॥९। ३२।५॥९। ५६।३॥

४, ऋग्० १ । १२३ । १० ॥

स्थान पर एक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयसी के घर वालों का सुलाना चाहता है १। इन उल्लेखों से एवं न्याह के बाद ही होने वाले संस्कारों से साफ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी। अपनेद में न तो कहीं बाल विवाह का उल्लेख है श्रीर न कोई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का जरा भी श्रत-मान हो सके। इसके विपरीत एक उल्लेख से प्रगट होता है कि स्त्रियां कभी २ अधेडपन के बाद ब्याह करती थीं। उदाहरणार्थ. घोषा नामक एक स्त्री बड़ी उम्र तक कमारी ही रही ै। कोई कोई स्त्रियां पेसी भी थीं जो शादी से विल्कल इन्कार कर देती थीं और अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक स्त्री का उल्लेख है जो अपने मा वाप के घर पर ही बढी होती जाती है ।। सगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दलह अपने सम्बन्धियों और मित्रों की बरात लेकर बेटीवाले के यहां जाता था। यहां दलहिन के सम्बन्धी व्याह की रस्म श्रीर मित्र उन सब की श्राच भगत करते थे। नियत महर्त्त पर दलह दलहिन की एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणिप्रहण करता था। तब दोनों अग्नि की परिक्रमा करते थे। व्याह की इस रस्म के बाद बडा उत्सत्र होता था जिस में छड़की लड़के, स्त्री परुष. श्रच्छे से अच्छे कपड़े और जेवर पहिन कर शामिल होते थे । कभी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव

इत्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दुलह दुलहिन की रथ

१ ऋग्० ७। ५५। ५-६, ८॥

२ ऋग०१।११७।७॥

३ ऋग्०२। १७१ ७॥

४, ऋग ० ४ । ५८ । ९ ॥

पर बैठाता था। म'त्र गाते हुये सब लोग बेटे वाले के यहां वापिस चले त्राते थे। शादी की यह रस्में बहुत दिन तक पेसी ही जारी रहीं और त्राज कल भी बहुत कुछ वैसी ही है।

ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आदमी— अनेक ब्याह विशेष कर राजा महाराजा या बड़े पुरोहित अनेक ब्याह करते थे । परिमित क्षेत्र में

अनेक व्याह की प्रथा हिन्दुस्तान में अब तक जारी रही है पर याद रखना चाहिये कि प्रकृति स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को लगभग बराबर बनाती है। थोड़े से आदमी ही एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। आर्थिक कारणों से और साधारण कीटुम्बिक सुख के कारणों से भी अनेक व्याह परिमित ही रहते हैं। तथापि यह मानना पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद को कुछ हटका कर देती है क्योंकि उससे यह ध्विन निकलती है कि स्त्री केवल मनारंजन की सामग्री है। बहुविवाह स्त्री के अन्तःकरण पर ऐसी चोट पहुँचाता है और उनके मानसिक जीवन में ऐसी वि-पत्ति डालता है कि सौतों में दिन रात भगड़े होना एक स्वाभाविक बात है। अन्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याह करने वाले महापुरुष कभी २ घरेलू संग्रामों की चिन्ताओं से वेतरह परेशान रहते थे रे।

ऋग्वेद में विधवा व्याह का कोई निषेध नहीं है पर यह ठीक

टीक नहीं मालूम होता कि विधवाएं अपने विधवा व्याह देवरों से ही व्याह करती थीं या और किसी

से भी कर सकती थीं। दसवें मण्डल में एक

ऋचा है जो आर्य सभ्यता में विधवाश्रों के स्थान पर कुछ प्रकाश

१. ऋग्० १। ६१। ११॥ १। ७१। १॥ ७। १८। २॥ ७। २६। ३॥ -

२ ऋग्० १। १०४। ३ ॥ १। १०५। ८॥

डालती है। मरघट में अपने पति के शव के पास लेटी हुई विधवा से कहते हैं कि "उठो, स्त्री तम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दर हट कर जीवितों के संसार में आओ और उसकी पत्नी बनो जो तम्हारा हाथ पकडता है और तुमसे ब्याह करने का राजी है" । इसी तरह अथर्ववेद कहता है कि "यह स्त्री ( अर्थात विधवा ) प्राने धर्म का पालन करती हुई, अपने पति के लोक की पसन्द करती हुई, तुम्हारे पास जो मर गये हो. पड़ी है ( पर ) इसकी यहीं संतान और सम्पत्ति हो। उठो स्त्री! जीवितों के संसार में श्राश्रो.....( पूर्ववत )" । श्रनेक शताब्दियों के बाद पंडितों ने वैदिक ऋचा के अर्थ का अनर्थ करके इससे सती का विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा पति के साथ जलाई नहीं जाती थी। तो भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है। आखिर विधवा मरघट में पति के उस शव के पास क्यों लेटती है जिसके जलाने की तथ्यारी हो रही है ? पेतिहासिक सामग्री के अभाव में इस प्रश्न का कोई पका उत्तर नहीं दिया जा सकता। पर एक अनुमान होता है। संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, श्रीर वि-शेष कर, बड़े आदमियों के, शव के साथ उनकी प्यारी चीजे गाडने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्याल था कि उस पार भी ब्रात्मा की इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. किसी तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके। पाकर उन्हें संतोष श्रीर श्रानन्द होगा। कई जातियों में स्त्रियों की गिनती

१. ऋग्० १०। १८। ८॥

२ अथर्व वेद १८। ३ । १-२॥

भी इन ब्रावश्यक चीज़ों में कर ली गई ब्रौर वह पतियों के साथ दफ्त होने लगीं या जलाई जाने लगीं । सम्भव है कि किसी दूरवर्ती भूतकाल में आर्यों में भी यह प्रधा रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे श्रनेक शताब्दियों का विकास है। श्रगर किसी बहुत पुराने युग में आयों में सती की प्रथा प्रचलित थी तो धीरे २ सभ्यता की प्रगति ने उस की मिटा दिया । विधवाओं का जलाना तो बन्द हो गया पर प्रानी प्रथा की एक छकीर, पक रस्म बाकी रह गई जैसा कि बहुधा हुआ करता है। लुप्त प्रथा की इस रस्म के अनुसार ही विधवा मरघट जाती थी और जरा देर के लिये पति के शव के पास लेट जाती थी। भविष्य में अर्थात ई० पू० चौथी सदी के लग-भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा कैसे चल पडी-यह हम आगे बतायेंगे। यहां केवल इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि बहुत पुराने काल में आर्थी में यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय में बिल्कुल न थी । इसके विपरीत विधवात्रों का ब्याह हो सकता था। देवर के साथ व्याह की सम्भावना तो सिद्ध है पर त्रगर देवर पहिले से ही विवाहित हो या भाभी से व्याह करने को राजी न हो तो क्या होता था ? ऋग्वेद इस मा-मले में चप है पर उस काल के साधारण सामाजिक संग-ठन और जीवन से यह सम्भव मालम होता है कि विधवा श्रीर किसी से व्याह कर लेती होगी। एक मन्त्र के श्राधार पर जर्मन विद्वान पिशेल ने यह नतीजा निकाला है कि जिस

१ ऋग्०१।१८५।८॥

स्त्री का पति गायब हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी पर वैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत नहीं मिलता। आर्य कुटुम्ब का जीवन। पैत्रिक सत्ता और स्त्री सन्मान के सिद्धान्तों के आधार पर अवलस्वित था। पिता या पितामह एक तरह का गृह-कुटुस्ब पति होता था जिसकी प्रधानता घर के और लोग मानते थे । गृहपति से वीरता और उदारता की आशा की जाती थी । पिता के मरने पर बड़ा लडका गृहपति होता था, साधारणतया वह कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समभा गृहपति जाता थाः मकान, घोडे, गाय बैल, द्रव्य, जेवर, हथियार, दास इत्यादि सब पर उस की प्रभुता रहती थी। पर कभी २ भाइयों में बदवारा भी हो जाता था । भाइयों का एक बड़ा कर्तव्य यह था कि शादी होने तक बहिनों का पालन पोषण करें। इस्रो से संस्कृत में भाई के लिये शब्द है भात अर्थात भरण करने वाला । जिन लड-कियों के भाई न थे उनका कभी २ बड़ी मुसीवत उठानी पडती थी । एक ऋचा में निर्धन भ्रातहीन लडकी का उल्लेख है जो दुराचार से अपना पेट भरती थी ।। ऋगवेद के समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान में

ऋग्वेद के समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान में सम्मिलित कुटुम्ब प्रधा चली आती है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है

१, ऋग्०६। ५३। २॥

२, ऋग्०६। ४९।८॥

इ. ऋग्० १ । ७० । ५ ॥

४, ऋग्०१। १२४। ७॥

श्रीर स्त्रियों की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से कम ऋग्वेद के समय में स्त्रियों का पद गिरने न पाया। सास ससर, देवर ननद के साथ रहते हुये भी बहु का प्र-भाव बहुत था। अपने पति के साथ वह मंत्र पढ़ती थी. यज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती ऋौर पीती थी । एक वैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पत्नी प्रेम पूर्वक साथ २ अनेक धार्मिक कार्य करते हैं; सुनहरे जैवर पहिने हुये बेटी बेटों के साथ आनन्द करते हैं श्रीर पूरी क्रायु पाते हैं °। स्त्रो घर का प्रवन्ध करती थी, अ्रौर बहुत से कामें। के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी । इसमें ब्राश्दर्य नहीं है कि कहीं २ क्राग्न देवता की उपमा गृहपत्ती से दी है जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी रखती है । अन्यत्र उषा देवी के बारे में ऋषि कहता है कि वह गृहपत्नी की तरह सोने वालों की जगाती हुई आती है। १ पत्नी के विना घर घर नहीं है। एक मंत्र में ऋषि कहता है कि हे मघवन, पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है। यह भी कहा है कि हे इन्द्र! तुम सोम पी चुके, अब अपने घर की ओर जाश्रो, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी है. तम्हारे लिये वहीं स्नानन्द है । एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से

१ ऋगु० १। १३१ । ३॥ ५। ४३। १५॥

२, ऋग्० ७ । ३९ । ५ — ८ ॥ पतिपत्नी के प्रेम के लिये ऋग्० ९ । ९०५ । २ । भी देखिये ।

३ ऋगु०२।३।६॥२।३८।४॥

४ ऋगु० १। ६६ । ३ ॥

प<sub>्</sub> ऋगु० १ । १२४ । ४ ॥

६ ऋग्०३। ५३। ४॥

७ ऋग्० ३ । ५३ । ६ ॥

यह ज़रूर कहलाया है कि स्त्रियों की बुद्धि कमज़ोर होती है श्रोर उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता । पर साधारणतया स्त्रियों का बहुत श्रादर सन्मान था।

पुराने ईरानी, श्रीक श्रीर रोमनों की तरह वैदिक श्रायों में भी संतान की लालसा बहुत थी। श्रग्नि से प्रार्थना करते हुये एक ऋषि संतान की ळाळसा कहता है कि हम तुम्हारे पास अकेले ही बैठे न रह जायँ, हमारे वीर संतान हो, हमारे घर संतान से भरे पूरे हों । इसी मंत्र में फिर पूरी आयु श्रीर वीर संतान की प्रार्थना की है । एक दूसरा ऋषि प्रार्थना करता है कि हम निर्धन न हों, हमें बीर पुत्रों की कमीन हो, न पशुर्क्नो की कमी हो, न हमारी निन्दा हो ।। पक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि सोम देवता पूजा करने वाले को दुधारी गाय और तेज़ घोड़ा देता है और ऐसा बीर पुत्र देता है जो विद्या में, घर के काम में श्रौर सभा तथा समिति में निपुण हो और पिता के लिये गर्व का कारण हो । पुत्रों की कामना एक स्वाभाविक कामना है जिसे प्रकृति ने कारण जाति की रक्षा के लिये अत्यन्त इद्व बनाया है। पर इसके ऊछ और विशेष कारण भी थे।

१. ऋग्० ८। ३३ १७॥

२. ऋग्० ७ । १ । ११ । १२ । १९ ॥

इ. ऋग्०७।१।२४॥

४, ऋग्० ३। १६। ५-६॥

५. ऋग्० १। ९१ । २०॥

एक तो सम्मिलित कुटुम्ब में मा बाप को पुत्रों से बड़ा सहारा हों जाता था। दूसरे, मरने के बाद ब्रात्मा की शान्ति के लिये पुत्र श्राद्ध करता था। त्रगर कोई श्राद्ध करने वाला न हो तो बड़ी विपत्ति का सामना था। तीसरे, पुत्र से वंश बना रहता था। पैत्नृक सत्ता के युग में सब ही जातियों में बंश के मिटने की सम्भावना बड़ी भयं- कर समस्या मानी जाती थी और संतान हीनता सब से बड़ी दुर्घटना गिनी जाती थी। चौथे, शायद आर्यों को अपनी संख्या बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता थी। अनार्यों से या आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज़मीन को आबाद करने के लिये, और यों भी समाज में अनार्यों से गिनती में अधिक होकर उन्हें द्वाने के लिये, बड़ी जनसंख्या की ज़करत थी। जब एक बार संतान का आदर्श बन गया तब वह स्वयं सन्तान लालसा का एक कारण हो गया।

जिन को किसी तरह लड़के न होते थे गोद वह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले लिया करते थे। गोद लिये लडके बडे

लाड़ प्यार से पाले जाते थे, चिरवंचित मातृस्नेह श्रौर पितृस्नेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक वैदिक मंत्र से प्रगट है, गोद के लड़के श्रसली लड़कों के बराबर नहीं होते थे।

ब्रार्य कुटुम्ब का वर्णन दासों के कुछ उल्लेख के विना
पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान
दास में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं
थी ब्रौर न उस तरह समाजसंगठन

१ ऋग्० । ४। ७--८॥

को आधार थी जैसे कि पुराने श्रीस या रोम में। तो भी यहां, विशेष कर अमीरों के यहां, बहुत से दास और दासि-यां थीं। एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २ दासों के लिये भी प्रार्थना करता है । दासों को कड़ी मिहनत करनी पड़ती थी । वह एक प्रकार की सम्पत्ति समक्षे जाते थे और दान में दिये जा सकते थे। एक ऋषि कहता है कि हे अग्नि! अभ्यार्वितिन चायमान ने मुक्ते बीस बैल इत्यादि के साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं । अन्यत्र कहा है कि राजा असदस्यु ने पचास बधुएं अर्थात् दासियां दान में दीं ।

इतिहास के और बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन श्रार्य सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता भातिथ्य है उसको धोने की चेष्टा करना व्यर्थ है

पर यह न समभना चाहिये कि वह लोग

द्या के भावों से बिटकुल श्रून्य थे। उदाहरणार्थ, उस समाज में आतिथ्य एक बड़ा गुण समका जाता था। ऋग्वेद में अग्निदेव को अतिथि के नाम से पुकारा है । राजा दिवो- दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अतिथिग्व की उपाधि दी गई थी । साधारण जन भी आतिथ्य में कम न थे। घर का सब से अच्छा कमरा अतिथि को

१, ऋग्० १। ९२ । ६॥

२, ऋग्० १। ८६। ७ ॥

३. ऋगु० ६। २७। ८॥

४. ऋगू० ८ । १९ । ३६॥

५. ऋग्०७। ३। ५॥

६ ऋत्० १। ५९।६ ॥ १ । ११२ । १४ ॥ ४ । २६ । ३ ॥६ । ३७ । २२ ॥

रहने के लिये दिया जाता था । इसके अलावा आर्थें का कर्तत्र्य माना जाता था कि सब के साथ सज्जनता का व्यवहार करें। एक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे वरुण ! अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या अजनबी का कुछ विगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो ।

लगभग प्रत्येक समाज बचों और युवकों कि क्षा को अपने आदरों। और रीतिरिवाज में दीक्षित करने का अर्थात् अपनी सभ्यता को जारी रखने और बढ़ाने का प्रवन्ध कर छेता है। ऋष्वेद में लिखने की प्रथा का उक्लेख कहीं नहीं है। ऋषि तथा और लोग भी मंत्र याद रखते थे और मौखिक शिक्षा के द्वारा अपनी संतान का सिखा देते थे। जान पड़ता है कि इसके अलावा एक तरह की पाठशाळाएं भी थीं जहां गुरु विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक मंत्र में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की तुलना बरसात में बोलने वाले मेंढकों से की हैं। और बहुत से वैदिक वाक्यों की तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू साहित्य में बार २ मिलती है।

अरुग्वेद में समाज के नैतिक आदर्श की बड़ी ऊंची
कल्पना की गई है। उस आदर्श के अनुनैतिक आदर्श सार सब लोगों को चाहिये कि हेलमेल
से रहें और ऋत अर्थात् सत्य अथवा
यों कहिये धर्म को अपने जीवन का अवलम्बन समर्भे।

१, ऋग्० १। ७३ । १ ॥

२, ऋग्० ५ । ८५ । ७ ॥

इ. ऋग्० ७ । १०३ । ५ ॥ इसी मंडल में ७।८७। ४ भी दैखिये।

श्रादमी क्या, देवता भी धर्म का पालन करते हैं। स्वयं देवताश्रों ने श्रपने लिये कड़े नियम बना रक्खे हैं। इसके श्रलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का उल्लंधन नहीं करते। विश्व में जो कुछ है उसका सब का श्राधार ऋत है। देवता मित्रवरुण श्रनृत को जीत कर ऋत की पालना करते हैं। देवता वरुण के नियम सदा सत्य हैं। वस्त्य तो अनृत से स्वभावतः घृणा करता है श्रीर ऋत को बढ़ाता है। इसी मंत्र में ऋषि कहना है कि देवता ऋत में पैदा होते हैं, ऋत को पालने हैं श्रीर बढ़ाते हैं, अनृत से बड़ी घृणा करते हैं, वही देवता राजाशों की श्रीर साधारण मनुष्यों की रक्षा करें। ऋत को बढ़ाने के श्रभिप्राय से मित्र वरुण श्रादमियों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़िरये अपने भेड़ों पर । स्रज भी चरवाहे की तरह जीवों के कमें। का निरीक्षण करता है श्रीर मित्र वरुण को वतलाता है। चरित्र निरीक्षण के श्रभिप्राय से देवताश्रों ने निरीक्षण के श्रभिप्राय से देवताश्रों ने निरीक्षक भी तैनात कर

१. ऋग्० १। ३६। ५॥

२. ऋग्० ७। ४७। ६ ॥

३, ऋग्० १ । १५२ । १ ॥

४ ऋग्० ५ । ६३ । १ ॥

५. ऋग्० ७। ६६ । १३ ॥

६ ऋग्० ७ । ६६ । १० ॥

७. ऋग्० ४ । २५ । ४३ ॥ इत्यादि ॥

८, ऋग्० ४ । ३० । १-३ ॥ ६ । ६७ । ५ ॥ ८ । ४१ । ७ ॥ इनके अल्लाबा ऋग्० ८ । २५ । ७-८ ॥ १० । ६३ । ४,८ ॥ इत्यादि भी देखिये ।

रक्खें हैं । अनेक मंत्रों में भूंठ की बड़ी निन्दा की है । और भूठा अपराध लगाने वाले को शाप दिया है । बहुतेरे मन्त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलाओं।

श्रादर्श श्रीर समाज के वर्णन में प्रसंगवश ऋग्वेद के धार्मिक विश्वासीं का बहुत सा हाल धाामक विश्वास आ गया है। पर विषय को पूरा करने के लिये कुछ और बताना भी आवश्यक है। अरुग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर वह सब एक श्रेणी के नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, कोई कम। सब से बड़े देवता तीन मालम होते हैं-इन्द्र जिसके लिये कोई २५० मंत्र हैं. ऋग्नि जिसके लिये देवता कोई २०० मन्त्र हैं. श्रीर सोम जिसके लिये १०० से अधिक मंत्र हैं। द्यौ: ग्रौर पृथिवी ६ मंत्रों में सब के माता पिता कहे गये हैं। मेह के देवता पर्जन्य के लिये और परलोक के देवता यम के लिये तीन २ मंत्र हैं। सूर्य स्वयं एक बड़ा देवता है और उसके रूपान्तर भी श्रनेक हैं। उसके एक अंश सवितृ की प्रार्थना में वह सुप्रसिद्ध सावित्री या गायत्री मंत्र है जो हिन्दुश्रों में आज तक पढा जाता है । पूषन भी सूर्य का एक ग्रंश हैं, वह सब को बढाता है। विष्णु के बारे में

१, ऋग्० ५ । ४४ । ३ ॥ ५ । ६३ । १ ॥

२, उदाहरणार्थ, ऋग्० १ । १४७ । ५ ॥ १० । ९ । ८ ॥

इ. ऋग० ७। १०४। ८-९ ॥

४, ऋग्• ३।६२।१०॥

कहा है कि वह तीन छलांग भरता है जिससे अनुमान होता है कि वह भी सर्य का रूपान्तर है। ऋग्वेद में वह बहत छोटे दर्जे का देवता है पर मिवष्य में जब प्राणों ने उसे परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगों के आधार पर विल वामन की कथा बनी । ऋग्वेद में द्यौः की पूत्री ऋौर प्रभात की देवी उपा के सौन्दर्य की प्रशंसा हटयग्राही कविता में की गई है। संसार के प्रकृतिकाव्य और प्रीति-काव्य का यह पहिला नमना है और बड़े ही मार्क का है। आश्विन भी द्योः के लडके हैं. वह सदा जवान आपेर सुन्दर रहते हैं। अब तक जितने देवता गिनाए हैं उनमें से इन्द्र. अग्नि और पृथिवी को छोड़कर बाक़ी सब आकाश के हैं। वहीं ऊपर वह रहते हैं या विचरण करते हैं। उत-के अलावा अनेक देवता हवा के भी हैं। इनमें इन्द्र प्रधान है। ऋग्वेद में बार २ कहा है कि इन्द्र वृत्र से लडाई कर के उसे परास्त करता है। अनेक धार्मिक कथाओं की तरह यह भी प्रकृति के आधार पर है। युत्र के परास्त करने का तत्व इतना ही है कि इन्द्र बादलों को बार २ भेट कर पानी बरसाता है। रुद्र या शिव का नाम केवल तीन चार मंत्रों में आया है। वह जीवन को बढाता है पर अभी उस-का महत्व बहुत कम है। रुद्र के पुत्र मरुत बड़े भयंकर श्रीर मतवाले थे। वायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन को बढाने बाला देवता है। पृथिवी के देवताओं भें स्वयं , पृथिवी ही देवता है; अग्नि प्रधानतः घर का देवता है। सोम सोमरस का देवता है पर आगे चल कर सेाम का श्चर्य चन्द्रमा हो गया। नवें मण्डल के सब मंत्र श्रौर बाकी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र सोम की प्रशंसा में कहे

गये हैं । देवताओं के श्रलावा सिन्धु, सरस्वती इत्यादि निद्यों की और बनस्पति, पर्वत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ देवताओं की तरह की गई है १।

अरुवेट में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं श्रीर पापी नरक में पडते हैं । पर देवताओं से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं श्रावागमन का सिद्धान्त अग्वेट के पहिले नौ मंडलो में नहीं है। अभी तप का भी कोई ज़िक नहीं है। देवताओं के लिये प्रार्थना, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर जीवन का भाव पेसा आनन्दमय था कि अभी किसी की तप करना न सुभा था । देवताओं की ओर भाव अभी उतना डर दहशत का नहीं है जितना कि प्रेम और मित्रता का है। उदाहरणार्थ, एक ऋषि अग्नि को प्यारा मित्र और पिता कहता है। दूसरा ऋषि कहता है कि पञ्चतनों के हित के लिये अग्नि प्रत्येक घर में निवास करता है, वह जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है। हमारा बहुत निकट सम्बन्धी है । अन्यत्र कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा-शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने वाला है । श्रीर मंत्रों में श्रीन की गृहपति कहा है ।

१. देवताओं के लिए ऋग्वेद का कोई भी मंडल और कोई भी म'त्र देखिये।

२, ऋग्० ४। १२। ५॥ ४। ५। ५॥ ७। १०४। ३॥ इत्यादि

३, ऋग्०१।३१।१६॥

४. ऋग्०७। १५। १-२।७॥

५ ऋग्०१। ९४। १५॥ २। १। ९॥ ६। १। ५॥

६, ऋग्० ५। १। ५। ५। ६। ८॥ ८। ४९। १९॥

पक ऋषि कहता है कि अब हम मंत्र गा चुके; हमारे प्रत्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे । और देवताओं के बारे में भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं। एक
ऋषि कहता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी
बात चुनो । कोई २ ऋषि देवताओं की अपना प्रेमी मानते
हैं । एक ऋषि सोम को बड़ा प्रेमी मानता है । एक मंत्र
में यह भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है उससे
देवता भी प्रेम करते हैं । अन्यत्र आदित्यों को या सब ही
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे
सम्बन्धो हो, हमारे ऊपर इसा करो ।

पेम और प्रसन्नता के भाव में श्रार्थ लोग श्रानन्द से
जीवन बिताते थे, परलोक की बहुत चिबिनाद न्ता न थी, तप का कोई विचार न था,
खान पान की कोई रोक टोक न थी।
मांस भोजन की प्रथा सब लोगों में प्रचलित थी। सुरा
और सोम खूब पिये जाते थे। जर्मनों की तरह हिन्दू श्रार्थ
भी जुश्रा बहुत खेलते थे । नाच और गाने का शौक बहुत
था। खुले मैदान में स्त्री और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते

१, ऋग्०५।६।८॥

२, ऋग्०१।१०४।९॥

इ, ऋग्०६।२५।१॥८।४७।२॥

४, ऋग्०८। ६८। ७॥

५. ऋग्० ४ । २३ । ५—६॥

६, अरग्०८। ४७। २॥ २। २९। ४॥ इनके श्राठावा देखिये ऋग्०३। ५३। ५ ॥ ४। २५। २॥ ८। ४५। १८॥ इत्यादि॥

७, ऋग्०२। १२। ४॥ १०। ३४। १८॥

थे। गान विद्या की बहुत उन्नित हो जुकी थी। सितार, बांझुरी, ढोल वग़ैरह प्रचलित थे। और भी अनेक विनाद थे। उदा-हरणार्थ, रथों की दीड़ अक्सर होती थी और बड़े आनन्द का कारण होती थी. । सब लोगों को और ख़ास कर स्त्रियों को निद्यों और तालावों में नहाने का बहुत शौक था । अस्वेद के समय में जैसा उल्लास और सामाजिक स्वातन्त्र्य था वैसा हिंदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले में आयों ने आगों चल कर दूसरा मार्ग अङ्गीकार किया, पर वर्ग और संगठन के मामले में वह ऋग्वेद की लकीरों पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी वह बहुत कुछ उसी मार्ग पर हे जिसको पहिले वैदिक आर्यों ने निकाला था।

राजप्रबन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में काफ़ी सामग्री नहीं है। पर इधर उधर राजप्रबन्ध के उल्लेखों को इकट्टा कर के थोड़ा सा चृत्तान्त लिखा जा सकता है। ऋग्वेद में बहुधा राजा का ज़िक आया है। मालूम होता है कि राजा अक्सर मौरूसी होता था अर्थात् एक ही वंश से राजा खुना जाता था "। राजत्व की प्रथा कैसे उत्पन्न हुई—इस पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐतरेय राजा आह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो पुरानी कथाएं हैं जो इतिहास पर बहुत प्रकाश

९. ऋग्०९ । १९२ । ६ । २९ । ३ ॥ ७ । ५८ ९ ॥ ८ । २० । २२ ॥ ९ । ९ । ८ ॥ ७ । २२ । १२ ॥

२, ऋग्०८।६९।४॥ १।६०।५॥ ९।३२।५॥

३, ऋग्०पाठकापा। ९। ६९। ४।।

४, ऋग्०१।११४।१॥

डालती हैं। ऐतरेय बाह्मण में कहा है कि एक बार देवों में श्रीर श्रसरों में लडाई हुई। असरों ने देवों को हरा दिया ' ' देवों ने कहा कि हम लोग ' अराजतया ' अर्थात राजा न रख-ने के कारण हारे हैं। हमको राजा बनाना राजत्व की उत्पत्ति चाहिये ('राजानम करवामहे')। इस प्रस्ताव पर सब राजी हो गये । तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि एक बार देवों श्रोर श्रम्भरों में युद्ध हुश्रा । प्रजा-पति ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहीं बलवान श्रद्धर उसे मार न डालें। इसी तरह कयधु के पुत्र प्रह्लाद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि क-हों देव उसे मार न डालें। देव प्रजापित के पास जा कर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना असम्भव है"। यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की । इन दोनों कल्पनाओं से अनुमान होता है कि आयों में पर-म्परा से यह विश्वास था कि युद्ध की आवश्यकताओं से राजा की सृष्टि हुई थी। स्राजकल के वैज्ञानिक स्रनुसन्धान से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को एकत्र करने की. एक नेता रखने की आवश्यकता से ही सं-सार में शासन या राजत्व का प्रारंभ हुआ था। जान पडता है कि आपस में और अनार्था से लडाई होने के कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी और लगातार युद्ध के कारण प्रथा दृढ़ हो गई थी। दूसरे आपस के भगड़ों का फैसला करने के लिये भी राजा की आवश्यकता थी। तीसरे.

१, प्रेतरेय ब्राह्मण १। १४॥

२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।९॥

समाज के उन कामों के प्रवन्ध के लिये भी राजा चाहिये था जिनमें बहुत से आदिमियों के योग की आवश्यकता थी। अन्वेद में मित्र वरुण और अग्नि देवताओं ने अपने राजत्व के विषय में जो बातें कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस लोक के राजा बड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था क़ायम रखते थे और लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे ।

पुरुश्रों का राजा त्रसदस्य कहता है कि "देवता मुभे वरुण के कार्यों में सम्मिलित करते राजा का रहन सहन हैं। . . में राजा वरुण है। देवता श्रीर कर्तस्य मुभे वह शक्तियां देते हैं जिनसे श्रसुरी ' • में इन्द्र हूं, मैं बरुण का नाश होता है हुं । ' ' इससे भी प्रगट है कि राजाओं का पट बहुत ऊँचा था श्रीर वह अपने को देवताश्रों के बराबर समभते थे। जो लोग राजा की श्राज्ञा नहीं मानते थे उनके साथ बल प्रयोग होता था । पर ज्यादातर लोग श्रापही राजा का श्रादेश मान लेते थे । एक राजा का उक्लेख है जो सख और शान्ति से श्रपने महल में रहता था और जिससे जनता भक्ति करती थी । राजा का कर्त-ह्य था कि प्रजा पर कृपा रक्खे । उदाहरणार्थ, राजा लोगों

१. ऋग्० ३ । ४३ ॥ ५ । ६९ । १ ॥ ७ । ६४ । १ ॥ ८ । १ ॥ ६७ । १ ॥ इत्यादि ।। ऋग्०२ । २७ । १० ॥ २ । २८ । १ ॥ ५ । ६२ । ३ ॥ ५ । ८५ । ३ ॥६ । ७० । १ ॥ ७ । ८६ । १ ॥ १ । ७ । ८७ ॥ भी देखिये ।

२ ऋगु० ४। ४२॥

३ इस्सू०७। ६। ५॥ ९।७।५॥

४, ऋग०४।५०।८॥

को उपहार देते थे । जहां अग्नि को ग्रामों का रक्षक कहा है यह ध्वनि निकलती है कि प्रामी की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था । एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता करता है । अन्यत्र कहा है कि सोम प्रवमान राजा की तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है । जिससे प्रगट है कि सेना का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दसरी लडाई लडता है श्रोर एक के बाद दूसरे पूर (मिट्टी के किले) को तोड़ता है। अग्नि भी पुर और ख़जाने जीतता है। पेसा ही राजा का कर्ज्ञ था। राजा बडी शान से रहते थे यह अनुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा मित्र और वरुण के हजार खम्मे वाले मज्बूत ऊ चे महल की कल्पना की है °। यह भी कहा है कि राजाओं की श्रोर देखना कठिन है, वह सुवर्ण से मालुम होते हैं । अनुमान होता है कि वह सुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े पहिनते थे। जैसा कि आवश्यक था, शासन कार्य में राजा की बहुत से कर्मचारियों से सहायता मिलती थी।

१. ऋग्०१। ६७॥१॥

२. ऋग्०१। १४४। १॥

३. ऋग्०४।५०।८-९॥

४. ऋग**०९।७।**४॥

प. ऋग्०१। ५३। ७॥ ७। १८॥ इत्यादि।

६. ऋग्० ३ । १५ । ४ ॥ ४ । २७ । १ ॥ इत्यादि ।

७ ऋग्० २ । ४९ । ५ ॥ ७ । ८८ । ५ ॥

८ ऋग्०१।१८५।८।।८।६।३८॥

कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था और बडा प्रभाव रखता था।। ऋग्वेद में अग्नि की बड़ा पुरोहित और युद्ध में पुराहित सहायक माना है १। श्रन्यत्र मित्र, वरुण, श्रग्नि श्रौर श्रादित्यों के दूतों श्रौर हरकारों का ज़िक है जो सच्चे. बद्धिमान और कुशल थे और जो चारों श्रोर देखमाल करते थे, समा-हरकारे चार लाते थे और रक्षा का प्रबन्ध करते थे । इस कल्पना के आधार वह राज कर्मचारी मालम होते हैं जिनसे राजा इस तरह के काम लेते थे। कई जगह सेनानी का उल्लेख है। जो सेना का नायक था और जिसकी नियुक्ति राजा करता था। वैदिक साहित्य में ब्रामणी का उल्लेख सेनानी भी बहुत आया है। ग्राम शब्द का मौलिक अर्थ था समूह जो संस्कृत साहित्य में भी अक्सर मिलता है। शायद बहुत पहिले जब आर्य अपने पशुर्आ की लेकर इधर उधर घुमा करते थे और किसी एक स्थान पर बहुत दिन न रहते थे तब हर एक घूमने वाले गिरोह को ग्राम कहते थे। जब ग्राम खेती की प्रथा बढ़ने पर यह प्राप्त एक विशेष स्थान पर बस गया तब यह बस्ती भी ग्राम कह-लाने लगी । बस्ती के इस अर्थ में ग्राम या गांव का प्रयोग

१, ऋग्०१। ४४। १०॥ ३। २। ८॥

२. ऋग्० ७ । ६३ । ३ ॥ ३ । २ ॥ ६ । ६७ । ५ ॥ ७ । ६३ ।३ ॥ ४ । ४ । ३ ॥ ८ । ४७ । ३३ ॥

इ. ऋग्०७। २०। ५॥ ९। ९६। १॥

श्रव तक होता है । प्राप्त का मुखिया या नेता प्राप्तणी कहलाता था । घह मौरूसी श्रिधकारी था,
प्राप्तणी या प्राप्त के निवासियों के द्वारा चुना
जाता था या राजा से नियुक्त होता
था—यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता था । शायद तीनों
रीतियाँ थोड़ी २ प्रचलित थीं । कुछ भी हो, शामणी का
पद बहुत ऊंचा था। वह राज्य के मुख्य
प्राप्तकारियों में गिना जाता था । ऋग्वेद
में कहीं २ वजपित शब्द भी श्राया है
पर उसका श्रथं शामणी ही जान पड़ता है।

क्राग्वेद के समय में राजा या उसके अधिकारी निरंकरा नहीं थे। उनको धर्म के श्रतुसार प्रवन्ध करना पडता था। इसके अलावा जनता के सभा या समिति भी बड़े राजनैतिक अधिकार थे। वैदिक साहित्य में सभा और समिति का उल्लेख बहुत जगह आया है। इनके असली रूप के बारे में विद्वानों में अभी तक बहुत मतभेद है। लड्विग् की राय है कि समिति में सब लोग रहते थे पर सभा में केवल बड़े आदमी अर्थात् मधवन और ब्राह्मण ही बैठते थे। सिमर की राय है कि सभा तो गांव के लोगों की थी श्रीर समिति सारी जनता की। हिलीब्रांट, मैक्डानेल श्रीर कीथ की राय है कि दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है. समिति का अर्थ जनता से है, सभा का बैठने की जगह से। पर अथर्ववेद में सभा और समिति का प्रजापित की दो पुत्रियां कहा है ' जिससे जान पड़ता है कि यह दोनों संस्थाए' पक दूसरे से मिलती जुलती थीं पर थीं अलग अलग ।

१. अथर्ववेद ७। १२। १॥

अप्टरवेद में एक तीलरा शब्द विद्ध भी अनेक बार आया है जिसका अर्थ कहीं तो धार्मिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक जत्था है, कहीं मकान, कहां यज्ञ और कहीं बुद्धि इत्यादि है। बिद्य शब्द के प्रयोगों से तो संस्थात्रों के विषय में कोई ख़ास बात नहीं मालूम होती पर सभा श्रीर समिति से अच्छी तरह साबित होता है कि यहां लोग मिलकर सब जहरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे. नीति स्थापन करते थे श्रोर पेबीदा मुक़दमों का फ़ैसला करते थे। सब लोग यहां बहस कर सकते थे और राज कार्य में अपनी बुद्धि कतंद्य के अनुसार भाग ले सकते थे। यहां राजा भी आता था और सभापति का त्रासन प्रहण करता था। सम्भव है कि एक राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा या समिति में हाता हा पर सब उल्लेखों को मिलाने से यह श्रिधिक सम्भव मालूम होता है कि राजा तो साधारणतया मौक्सी होता था पर जनता के सामने नियम के अनुसार उसकी स्वोकृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने ब्रीक, रोमन और जर्मनों की सभात्रों से मिलती जलती है।

ऋग्वेद के समय में राज्य की श्रोर से कौन २ से कर लिये जाते थे ? इसका ब्यौरा बहुत कम कर मिलता है । मालूम होता है कि कर बहुत कम थे । शायद राजा के पास बहुत सी ज़मीन थी जिसकी श्रामदनी से शासन का बहुत सा ख़र्च चलता था । शायद श्रपनी आमंदनी में से कुछ हिस्सा लोग राजा को देते थे । एक स्थान पर कहा है कि जैसे राजा श्रमीरों को खाता है वैसे ही श्रमिन जंगलों को खाता ह<sup>4</sup>। इससे श्रनुमान होता है कि श्रमीर श्रादमियों से ज़्यादा कर लिया जाता था।

न्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है।

शायद बहुत से भगड़ों का फ़ैसला कुटुम्ब
न्याय के मुखिया ही कर देते थे, ऋग्वेद में
जो शतदाय वैरदेय शब्द आये हैं र उनसे
मालूम होता है कि न्याय के नियमों में भिन्न भिन्न वगों के
जीवन का मूख्य निश्चित था। आगे चळ कर धर्मखूत्रों
में व्यारेवार कहा है कि फ़लाने को मारने से इतनी गाय
देनी पड़ेगी और फ़ळाने के ळिये इतनी। इससे घारणा होती
है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ पेसा ही कम प्रचलित था।
पर कुछ अपराधों के ळिये और तरह का दण्ड भी दिया
जाता था। ऋग्वेद में देवता और आद-

से श्रमुमान होता है कि कुछ अपराधों के लिये इस समय भी जेल का दरड दिया जाता था । दो मंत्रों में कथा है कि गाँव वालों के सी भेड़ मार डालने के अपराध में ऋजाश्व को उसके पिता ने अन्धा कर दिया । इस कथन से कौटुम्बिक दर्गड प्रथा का समर्थन होता है और यह भी मालूम होता है कि कभी २ शारीरिक द्रांड दिया जाता था। दीर्घतमस् की कथा से अनुमान होता है पर पूरा प्रमाण

१. ऋग्० १। ६५। ४॥

२. ऋग्०२। ३२४॥ इत्यादि

३. ऋग्० ४। १२। ५॥

४. ऋग्०१ | ११६ | १६ || १ | ११७ | १७ |

नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लिये पानी श्रीर आग की परीक्षाओं का प्रयोग भी किया जाता था १। कई जगह मध्यमशी शब्द आया है जिससे जान पड़ता है कि बहुत से भगड़ों का निपटारा पंच नियत करके ही हो जाता था । कभी २ चोर श्रव, यह्म द्रव्य या गाय चुरा ले जाते थे। पता लगने पर उनकी दुर्दशा की जाती थी १।

अरुग्वेद में राजन्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है—पक तो राजा और दूसरे ज़मीन्दार। राजन्य आन पड़ता है कि राजा के चारों ओर चहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रभु-शा मानते थे पर जो कुछ में अपने को राजा से कम नहीं समक्षते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का उपभोग करते थे। कई जगह सम्राज् शब्द भी सम्राद् आया है जिससे मालूम होता है कि कई साधारण राजा किसी एक राजा की प्रधान-

१, ऋग्० १। १५८। ४॥ इत्यादि

२ ऋग्०१। ६५। १॥ १। ४२। २, ३॥ ८। २९। ६॥ ४। ३८। ५॥

३. मैक्डानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स २। प्र० ४३३।।

## तीसरा अध्याय।

## उत्तर वैदिक समय।

अग्रवेद के पहिले नौ मंडलों के बाद दसवें मंडल की रचना हुई जो भाषा, शैली और भाव में उनसे भिन्न है। इसी समय के लगभग साहित्य कुछ मंत्रों को चुन कर दूसरा बेद, सामवेद, बनाया गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक नतीजा निकलता है-अर्थात् यह कि धार्मिकता बढ़ रही थी। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाएं मिला कर तीसरा वेद यजवेंद्र बना जिसे यज्ञों के समय अध्वर्ध पढते थे। इसके दो संस्करण हैं-कृष्ण और शक्ल। पहिले की तीन पूरी संहिताएं हैं-वेद तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी और एक चौथी अथरी कविष्ठल संहिता भी है । शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेथि संहिता है। शायद इसी समय के लगभग अ-थर्ववेद की रचना हुई जो आगे चल कर चौथा वेद माना गया । अर्वाचीन विद्वान अब तक यह समका करते थे कि श्रथवंवेद के जाद टोना, जन्त्र मन्त्र श्रनार्य हैं जो धीरे २ श्रायों ने अपना लिये । पर वास्तव में श्रथवंवेद भी उतना ही ब्रार्य है जितना कि ऋग्वेद। भेद यह है कि ऋग्वेद में आर्यजीवन का एक अंग है, अथर्ववेद में दूसरा । अथर्ववेद के कुछ अंश शायद ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ श्रांश श्रवश्य ही बाद के हैं । इसके २० भाग हैं जिनमें ७३० मंत्र हैं। इसी समय के लगभग या जरा पीछे वैदिक सिद्धान्तों को विस्तार से समभ ने के लिये और वैदिक यहाँ की रीतियों के काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण ब्रन्थों की रचना प्रारंभ हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण तो पीछे लिखे गये थे पर आखिरी तीन वेदों के समय के श्रास पास सामवेद का बाह्यण पञ्चविंश ब्राह्मण, और ऋग्वेद के पेतरेय ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कौषीर्ताक या शाखायन ब्राह्मण बने। इस सारे साहित्य का समय अन्दाज से १००० ई० पु० से लेकर ७०० ई० पु० तक होगा । पर यह केवल श्रतुमान है। सम्भव है कि यह काल १५०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक या ऐसा ही कुछ हो। पर जहां नि-श्चय न हो वहां इतिहास में नीची तारीख़ के श्राधार पर निष्कर्ष निकालना उचित होता है।

दन संहिताओं और ब्राह्मणों के समय में आर्य सारे उत्तर हिन्दुस्तान में फैल गये थे, मध्य आयों का विस्तार हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और कुछ आर्य दक्षिण की ओर निकल गये थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्रजाति का भी ज़िक है पर आंध्र लोग आर्य नहीं थे। पुरुडू, मृतिव, पुलिंद और शवर भी अनार्य थे। उनसे भी दक्षिण में अनार्य नैषध थे।

इस समय के प्रधान भ्रार्य समूहों में थे-शिबि, मत्स्य, वैत-

१. ऐतरेय ब्राह्मण ८। २॥

हब्य, विदर्भ । कुरु समूह से सम्बन्ध रखता हुआ शिक्षय समूह था; हिमालय के पार शायद कश्मीर में कुरुओं के पास उत्तर मद्र थे । मध्यदेश में कुरुओं और पञ्चालों के अलावा वश और उशीनर भी थे । उनके दक्षिण में सत्वन्त थे । आर्य समूह कोशल वर्तमान अवध में थे ; विदेह उत्तर विहार में ; और अङ्ग पूरवी बिहार में थे । काशी वनारस के आस पास थे । जमुना के किनारे पारावत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केकय और बल्हीक, कीकट शायद मगध में थे । मगध में ब्राह्मणों की प्रभुता कभी बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य मगध में मगध को बुरा देश माना है और इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बौद्ध और जैन धर्मी को उत्पन्न होने और फैलने में सुविधा हुई।

कोई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता। विचार
ग्राधिक जीवन में क्रान्तिकारी शक्ति है, जहां विचार
होगा वहां परिवर्तन अवश्य होगा। इसके अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के और भी
कारण थे। आर्थ लोग चारों ओर फैल रहे थे; दो अथवा
यों कहिये अनेक सभ्यताओं का संघर्षण हो रहा था जिस
से हर तरह का परिवर्तन अवश्यभावी था; नई ज़मीन के
जीतने से आर्थिक जीवन बदल रहा था; छिष, उद्योग, ब्यापार का स्वामाविक प्रसार जारी था; आर्थिक और राजनैतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभावतः
बदल रहा था। हिन्दुस्तान के जल, वायु और विशेष परि-

स्थितियों से भी श्रायों के विचार और संस्था श्रङ्कृत न रह सकती थीं। इन कारणों से उत्तर वैदिक काल में हर तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन नज़र श्राता है।

ऋग्वेद के समय से अब खेती की अधिक उन्नति हो रही थी और आबपाशी ज्यादा श्रार्थिक जीवन अच्छी होती थी। पूरव की झोर बढ़ने के कारण आर्थीं में चावल का प्रयोग होने लगा था और वढ रहा था। जौ और तिल का प्रचार भी बढ़ रहा था। मांस खाना और सोम या सुरा पीना पहिले की तरह जारी थे पर शायद कुछ लोग अब इन पर आपत्ति करने लगे थे। खान पान अथर्ववेद के एक मंत्र में इनका पाप बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग धंधे बढ गये थे। य-जुर्वेद के पुरुषमेध सुकों में किसान, चरवाहे, गड़रिये, म-छुप, रथवाले, नाई, धोबी, जुलाहे, लक-उद्योग घ घा ड़िहारे, कुम्हार, लुहार, रंगरेज़, द्वारपाल, दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगैरह बनाने वालों का उल्लेख है। उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ रहा था। बड़े २ व्यापारी श्लेष्ठिन कहलाते थे जो शब्द. व्यापारी संघ के मुखिया के अर्थ में, आगामी साहित्य में भी बहुत मिलता है श्रीर जिसका श्रपमंश सेठ श्रब तक प्रच-लित है। ज्यापार की बढ़ती से सिकों का चलन भी हो गया था। निष्क शब्द जिसका अर्थ पहिले जेवर था अब सिक्के का द्योतक हो गया है। कृष्णाल शब्द के प्रयोगों से भी सिक्के की बृद्धि का समर्थन होता है। पहिनावे में

ऊन रेशम श्रीर केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया था। सवारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया था और हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे। वैद्यक की बहुत उन्नति हो गई थीं; इस समय के साहित्य में बहुत से नये इलाजों का उत्लेख हैं। पर यज्जुर्वेद में वैद्यों की बहु प्रतिष्ठा नहीं है जो पहिले थी। यह शायद जात पांत के बहुते हुये भेदों के कारण हुआ था।

उधर विद्या में भी आर्य लोग आगे बढ़ रहे थे। लिखने की कला प्रारंभ हो गई थी। कुछ
विद्या विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिन्दुस्तान में ई० पू० ८०० के लगभग
मेसेगपोटामिया से आई। इस में कोई संदेह नहीं कि व्यापार के कारण हिन्दुस्तान और पिच्छम
लिपि पशिया में बहुत सम्पर्क था; इधर से
उधर विचार और कलाएं आती जाती
होंगी। यह सम्पर्क पशिया के इन सब देशों की प्रगति का
एक कारण था। पर अभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिला है कि
हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नक़ल की। हिन्दुस्तान
की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के अक्रों के आकार
से और वैदिक कियाकांड की रचनाओं से ही निकल आते

२. ऋग्० १०। ९७ । ६ ॥ अर्थेव० ४ । ९ । ३ ॥ ६ । २५ । ४ ॥ २ । १० । ६ ॥ ६ । २५ । १ ॥ ६ । १२७ । १ ॥ ५ । २२ । १० ॥

२, इस काल की सारी सभ्यता के लिये देखिये, कीथ, केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १ पूर १३५ इत्यादि और उसके निर्दिष्ट उक्लेख ।

हैं और यही उनके स्वामाविक स्त्रोत मालूम होते हैं । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि प्रारंभ से ही भारतीय लिपि इतनी वैज्ञानिक रही है जितनी संसार की श्रौर कोई लिपि नहीं है।

ज्योतिष् में भी इधर बहुत उन्नति हुई। स्र ज श्रीर चन्द्रमा की गित की गणनाओं के अनुसार बरस ज्यातिष् का हिसाब ठीक रखने के लिये मलमास तो ऋग्वेद के समय में ही शुक हो गया था '। पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में हुई। धार्मिक विचारों श्रीर तस्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ केवल यह बताना आवश्यक है कि साधारण मानसिक हलचल श्रीर लेखन परिपाटी को सुविधाओं से चारों श्रोर विद्या की उन्नति हुई श्रीर प्रसार हुआ।

जीवन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का सा-ही था पर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा जीवन का भाव था । एक श्रोर तो बहुत सा उल्लास दिखाई पड़ता है । श्रभी श्रावागमन का सिद्धान्त नहीं निकला था, श्रहिंसा की चर्चा बहुत कम

<sup>9.</sup> गौरीशंकर हीराजंद स्रोक्ता, प्राचीन लिपिसाला इत्यादि। इसके स्रलाव सारतीय लिपि के लिये देखिये बुह्लर, इंडिश पैलियोग्रीफी, अग्रेज़ी अबुवाद, इंडियन एंटिकोरी, १९०४ परिशिष्ट, बुह्लर, आरिजिन आफ दि इंडियन बाह्मी एटकाबेट, इंडियन स्टडीज़ नं० ३, सांडार-कर, जनंल आफ़ दि दिपाटमेंट आफ़ लेटसे, कलकत्ता यूनीवसिंटी, जिल्द १। २, तारापुरवाला, प्रोसीडिंग्स आफ़ दि फ़ोर्थ स्रोरियंटल कान्फरेंस, जिल्द १। २, जरवेद १। १६४।

थी। अथर्ववेद की प्रार्थनाएं बहुधा त्रायु, संतान, धन श्रीर प्रभुता के लिये ही हैं। उदाहरणार्थ, एक स्थान पर प्रार्थना है कि "अग्नि और सूर्य इस मनुष्य की लम्बी आयु दें; बृहस्पति इसे शान शौकत दे; हे जातवेदस् ! इसको लम्बी श्रायु दो ; हे त्वष्टर् ! इसको संतान दो: हे सवितर ! इसको बहुत सा द्रव्य दो ; ' ' हे इन्द्र ! अपने बल से यह मैदान जीते श्रीर श्रपने प्रतिद्वन्दियों को नीचा दिखाये '।" पक इसरा प्रार्थी कहता है कि "हे काम ! मेरे प्रतिद्वन्दियों का नाश करो ' ' हे अग्नि ! उनके मकान भस्म कर दो ' ' काम, इन्द्र, चरुण श्रीर विष्णु के बल से, सवितर की प्रेरणा से और अग्नि की पुरोहिती से मैं अपने प्रतिद्वन्दियों को हराता हुँ ' ' हे काम ! प्रतिद्वन्दियों की मार डालो; श्रंधे श्रंभेरे में उन्हें गिरा दो । वह बेहोश हो जाँय, बेजान हो जाँय, एक दिन भी और ज़िन्दा न रहें ' ' र । एक जगह शरीर के श्रङ्गों के रूप श्रीर उपयोगिता की बडी प्रशंसा की है । यजुर्वेद की लगभग सारी स्तृति श्रीर क्रिया इसी संसार के सुख के वास्ते हैं। इस काल में भी पहिलों के से आनन्द विनोद थे। जुए के तो कायदे बन गये थे जिनको तोडने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था ।

१, अप्रथर्व०२ । २९ । १३ ॥ अथर्व०८ । १ भी देखिये ।

२, फायर्ब० ८। २। ४, ६, १०, १२ ॥ फायर्ब० ८। ५। १७ भी देखिये। बरू, शक्ति, रक्षा तथा देखने और सुनने की शक्ति की तरह २ की प्रार्थ-मार्जों के किये देखिये प्रायर्ब० २। १७। १९॥ १९। ७-८,१०, १२, १४-१६, २६, ३१-३२, ५८, ६७, ६९-७०॥

इं. अथर्ब ० १० । २ ॥

४ अधर्व ० ६ । ११८ ॥

ज्रुष का पेसा नशा था कि कभी २ ज़ुज्रारी अपना सत्यानाश कर बैठते थे और माँ वाप, भाई, स्त्री श्रादि के श्रपमान के पात्र होते थे १।

पर जीवन के उल्लास के विषय में इस काल में थोडा सा परिवर्तन भी नज़र आता है। अब पर-लोक की ओर इच्छि अधिक जाती है। परिवर्त न विश्वास था कि मरने के बाद सब बाप दावे एक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के लिये गये हैं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक मंत्र में मरनेवाले से कहा है कि तम परकोक वहीं जास्रो जहां हमारे पूर्वज गये हैं उसी मार्ग से जाना जिससे वह गये थे, उसी सुखमय स्वर्ग को जाओ, अपने पूर्वजों से भेट करो । अथर्ववेद में कहा है कि स्वगं में हम अपने सम्बन्धियों से मिलें: फिर उस लोक से न गिरें: वहां स्वर्ग अपने माँ बाप और लडकों से मिलें: मरने पर अग्नि से पवित्र होकर लोग वहाँ जाते हैं। अच्छे काम करनेवाले आदमी देवताओं के पास जाते हैं और यम के साथ रहते हैं: सोम पीनेवाले गंधवीं के साथ श्रानन्द करते हैं । स्वर्ग में घी, शहद, दूध, दही श्रीर सुरा की भरमार है । स्वर्ग से उल्टा है नरक जो नीचे है.

१. ऋग्० १० । ३४ ॥

२, ऋगु० १०। १४। ७-८ ॥ अथर्वं १८। २। ४॥ भी देखिये।

अधर्व० ६। १२०। २-३॥ मरने के बाद की और पुत्रों से मिलने की आकांक्षा के लिये अधर्व ० १२। ३। १०॥ भी देखिये।

४, अथर्वे० ४। ३४। २-६॥

जहां टोना करनेवाली जाती हैं और दूसरे पापी भी जाते हैं। पापी लोग वहाँ लोड़ में बैठे हुये बाल चबाते हैं। संसार श्रीर स्वर्ग श्रीर नरक की श्रधिक चिन्ता करने से स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तात्पर्य क्या है? यह विश्व क्या है और कहाँ से आया? एक ऋषि पछता है कि कौन जानता है, कौन बता सकता है कि यह सारा विश्व कहां से पैदा हुआ ? देवता तो विश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा हुये; यह विश्व की समस्या विश्व कैसे अस्तित्व में श्राया ? इससे गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती । इस पर मनन करते २ विश्व के आदिकारण की करुपना हुई। तत्वज्ञान के जो विचार उत्पन्न हथे उनका वर्णन हम आगे करेंगे। यहां केवल एक विचार का उल्लेख करना आवश्यक है। विश्वचक में संसार क्षणभंगुर मालूम होता है; अतएव इस में स्थायी सख नहीं हो सकता। दुख तो बहुत सा है। इस सारे जंजाल को छोडकर शान्ति पाने की चेष्टा करनी चाहि-ये। यह भावनाएँ कुछ लोगों के मन में पैदा हुई। शान्ति ाने के प्रयोजन से उन्होंने संसार के नश्वर सुलों के। लात मार कर तप शान्ति करना प्रारंभ किया । इस प्रकार तप की परिपाटी चली जो हिन्दुओं में आज तक प्रचलित रही है श्रीर जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ श्रीर देशों में भी फैली। ऋग्वेद के नौ मँडलों में कहीं तप का नाम नहीं है

पर दसवें मंडल के काल में इसका उल्लेख बार २ मिलता

९ अथर्व० ५। १९। ३॥ २ । १४। ३॥

२, ऋग्वेद १०। १२९। ६-७॥

है। एक जगह सात ऋषियों का जिक है जो तपस्या करने बैठे हैं । अन्यत्र कहा है कि गेरुए वस्त्र पहिन कर मनि हवा में उडते हैं । अब तप की महिमा बढती ही जाती थी । तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग है, वासनाश्रों का ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाव है और उससे कुछ ऐसे मानसिक परि-वर्तन हो जाते हैं. तपस्वी लोग साधारण जनों से आत्मवल में इतने ऊचे मालूम होते हैं कि तप का माहात्म्य बढ़ता ही जाता है। ऋग्वेद का दसवां मंडल और अथर्ववेद दोनों ही कहते हैं कि अरत तप से उत्पन्न हुआ है, सत्य तप से उत्पन्न हुआ है । परलोक में जीव की क्या दशा होगी ?-यह बहुत कुछ तप पर निर्भर है । तप से मुनियों को अलौकिक शक्तियां हो जाती हैं। विद्यार्थी तप करते हैं। मनुष्य क्या, स्वयं देवता तप करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि ऋभुओं ने सोम पीने का अधिकार तप के द्वारा प्राप्त किया था । तप और यज्ञ के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग जीता था । और तो और, स्वयं प्रजा-

१. ऋग्वेद १०। १०९। ३॥

२, ऋगु० १० । १३६ । १-४॥

३. ऋग्वेद १०। १९१। १॥ अथर्व० १७। ७॥

४. ऋग्वेद १०। १५४। २॥ तप की महिमा के लिये श्रथर्व० १०। १॥ भी देखिये॥

प. अथव<sup>°</sup>०७।७४।१॥

इ. अथव°० ११। ५। ६, १९॥

७. ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ३० ॥

८. ऐतरेय बाह्यस २ । १३ ॥

पति ने सृष्टि पैदा करने के लिये तप किया था । अधर्व-वेद में कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत और ब्रह्म आदि के आधार पर ही यह विश्व स्थिर है ।

तप की यह गगनभेदी प्रशंसा इस बात का चिन्ह है कि आयों के दिष्टकोण में कुछ परि-परिवर्तन के कारण वर्तन हो रहा था। जो लोग पहिले इस जीवन के सुखों को सब कुछ मानते थे वह अब उनसे जरा उदासीन क्यों हो रहे थे ? वह तप की चिन्ता क्यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्री की कमी के कारण यह प्रश्न भी श्रौर बहुतरे प्रश्नों की तरह, उलका ही रह जाता है। पर दो एक अनुमान किये |जा सकते हैं। श्रव शायद हिन्दुस्तान की श्रावहवा श्रीर कृषि इत्यादि श्रायी के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस प्रस्तक के प्रारंभ में किया है। गरमी में और प्रकृति की पराधीनता में आशावाद कम हो रहा था, उल्लास घट रहा था, परलोक की श्रोर दृष्टि श्रधिक जा रही थी और तपस्या सुभने लगी थी। शायद अनार्यों के सहवास से और उ-नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कछ कम हो रही थी। बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में दुखमय था श्रीर वह परलोक के किएत सुख से संसार की कमी पूरी कर रहे थे। पर भविष्य के अलौकिक सुख का मार्ग बहुत आसान न था, त्याग और तप से ही वहां तक पहुँच हो सकती थी। ऐसी विचार परम्परा संसार के अनेक

१. ऐतरेय ब्राह्मण २ । ३३ ॥

२, अथर्व ० १२ । १ । १ ॥

युगों में बहुत से वर्गों में देखी गई है। प्राचीन भारत में भी शायद इसी तरह का मानसिक परिवर्तन हो रहा था। जो कोई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसकी नज़रों में यह संसार तुच्छ मालूम होने लगेगा। प्राचीन हिन्दुओं में तर्क की मात्रा बहुत थी; प्रत्येक विचार को वह तर्क के अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर बहुत कुछ ब्यवहार भी करते थे। अस्तु, परलोक की चिन्ता ने उनको आसानी से तपस्या में पटक दिया।

दृष्टिकोण का यह परिवर्तन जो धीरे २ हो रहा था श्रायों के सारे साहित्य और सामाजिक संगठन पर असर डाल रहा था। इससे पुरोहितों अर्थात् ब्राह्मणों का प्र-भाव बढ़ रहा था और संगठन के नये वर्णंध्यवस्था सिद्धान्त श्रीर व्यवहार निकालने का द्वार उनके लिये खुळ रहा था। कह चुके हैं कि ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों के समय में वर्गव्य-वस्था बन चुकी थी । वर्गव्यवस्था कोई अनोखी चीज नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो, वह सब देशों और सब युगों में पाई जाती है। पर उत्तर वैदिक काल में जो चातुर्वर्णय बना अर्थात जात पांत की जो व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई वह एक विचित्र संस्था है। श्रीर किसी देश में वह नहीं पाई जाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोव्चियन, ब्राइवी-रियन और एट्रियन जातियों में और दूरवर्ती अमरीका के पेरू श्रौर मेक्सिका देशों के पुराने निवासियों में हिन्दु-श्रों का सा सामाजिक संगठन श्रवश्य था पर वर्णव्यवस्था के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते । उत्तर वैदिक काल के बाद आगामी युगों में उस में कुछ परिवर्त्तन अवश्य हुये,

थोड़ी बहुत तो वह इस समय तक बदलती रही है, पर उसके सूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हज़ार बरस से एक से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आर्थिक अवस्था, साहित्य इत्यादि सब पर इसका पेसा गहरा असर पड़ा है कि इसकी विशेष विवेचना की आवश्यकता है। हमें यह पता लगाना है कि इसका विकास कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ?

सिन्ध और जमना के बीच के प्रदेश में आर्थी और अनायों का संग्राम ऋग्वेद के नी मंडलों के समय में ही जगभग समाप्त हो गया आर्य और अनार्य होगा। पर पूरव की श्रोर श्रागे बढ्ने पर फिर संग्राम प्रारंभ हुआ। दसवें मंडल में भी युद्ध की भंकार पहिले की सी गूंज रही है। एक ऋषि कहता है कि, हम चारों श्रोर दस्युश्रों से घिरे हुये हैं। वह यज्ञ नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके वत श्रीर हैं, वह मनुष्य नहीं हैं ; हे शत्रुनाशक ! उन्हें मार डाली। दास जाति की नाश कर दो । अन्यत्र स्वयं इन्द्र कहता है कि "मैंने दस्युत्रों का आर्य नाम से बंचित कर दिया है . . . मैंने दासों के दो टुकड़े कर दिये हैं. इसी के लिये वह पैदा हुये थे" । इसका श्रमित्राय यह है कि श्रनार्य कभी आर्य नहीं हो सकते थे। तथापि पराधीनता में वह आयौं के साथ रहने लगे। ऋष वह सब शूद्र कहलाने लगे जो शायद किसी बड़ी अनार्य जाति का नाम था । शुद्रों ने

१, ऋग्वेद १०। १२। ८॥

२. ऋग्० १०। ४९। ३, ६-७ ॥

श्रार्य सभ्यता के। बहुत कुछ श्रङ्गीकार कर लिया पर रंग और पराजय के कारण वह श्रायों शृह के सामाजिक जीवन से श्रलग ही रहे। तथापि कुछ सम्मिश्रण श्रवश्यंमावी था।

साथ रहने वालों में यह किसी न किसी तरह हो ही जाता है। इसके अलावा यह भी जान पड़ता है कि कुछ शूद्र बहुत धनी थे '। जिसके पास धन है वह जाति में नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ समय बीता शूद्र भी समाज के अंग—यद्यपि नीचे दर्जे के अंग—माने गये। अथवेद के दसंचें मंडल में पुरुषस्क में शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष के अंग से मानी है '। वाजसनेय संहिता में आयों के साथ शूद्रों के। लिये भी प्रार्थना की है और अमीर शूद्रों का अवलेख किया है '। तैसिरीय संहिता और काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि शूद्रों को गएना भी समाज के अङ्गों में होती थी '। अथवंवेद में एक बनस्पति के प्रभाव के बारे में किव कहता है कि "अब में हर एक को देख सकता हूं—आर्य को और शूद्र को भी" '। एक प्रार्थना है कि "मुफे ' ' ब्राह्मण और शूद्र को भी" '। एक प्रार्थना है कि "मुफे ' ' व्राह्मण और शूद्र को भी" '। एक प्रार्थना है कि "मुफे ' ' व्राह्मण और

१ मैत्रायणी संहिता ४।२।७। १०॥ पञ्चविंश ब्राह्मण ६।७। ११॥

२, ऋग्० १०। ९०। १२॥ पुरुष सूक्त के लिये आगे भी देखिये।

३, वाजसनेथि संहिता २४। ३०।३१॥ देखिये, कीथ, केम्ब्रिन हिस्ट्री आफ़ इंडिया; १ प्र० १२८-२९॥

४. तैतिरीय संहिता ७।४।१९।३, ४ काठक संहिता, अश्वमेघ, ४।१७॥

५ अथर्ववेद ४।२०।४॥

६ अथर्व १९, ३२। ८॥

अन्यत्र प्रार्थना है कि "मुभे देवताओं का प्यारा बनात्रो, राजाओं का प्यारा बनाओं '' शद और आर्य दोनों का प्यारा बनायो १।" अनायों की सामाजिक स्वीकृति हो गई. इससे सिम-श्रण ब्रावश्य ही बढ गया। पर यह न समभना चाहिये। कि इस समित्रश्रा की आर्यजाति के अगुआ अच्छा समभते थे। अपने रुधिर, चरित्र, मस्तिष्क और सभ्यता की पवित्रता के विचार से वह सम्मिश्रण की बुरा ही समभते रहे । वरन सम्मिश्रण की बढ-समित्रशा ती हुई सुगमता की देख कर उन्होंने उसके विरुद्ध नियम और भी कड़े कर दिये। वर्णव्यवस्था की नींव और मजबूत होने लगी । त्रागामी सुत्रों में तो इस कड़े नियम पर बहुत जोर दिया है कि कोई आर्थ कन्या किसी हालत में किसी श्रद्ध से ब्याह नहीं कर सकती । शायद संहिताओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। आर्य पुरुषों के लिये शुद्ध कत्या ज्याहने की एकदम मनाही नहीं है पर न तो उत्तर वैदिककाल में ख्रीर न आगे ही ऐसे सम्बन्ध श्रच्छे समभ्ते जाते थे। श्रायों श्रीर श्रनायों के बीच में न तो स्याह ही लोकमत को प्राह्म था और न अनुचित सम्बन्ध ही। पञ्चविंश ब्राह्मण में बत्स पर यह दोष लगाया है कि वह शद्र स्त्री का लड़का है । ऐतरेय ब्राह्मण श्रीर कीषीतिक ब्राह्मण में कवष पेलस को दासी का पुत्र होने का ताना दिया है । इस

प्रकार जहां तक ब्याह का सम्बन्ध था, आर्य और शृद्धो

१, अथव<sup>°</sup>० १९ । ६२ । १ ॥

२. आगे पांचवाँ अध्याय देखिये ।

३. पञ्चविंश ब्राह्मण १४ । ६ । ६ ॥

४. ऐतरेय बाह्यसार । १९ । ३ ॥ कौषीतिक बाह्यसा १२ । ३ ॥

की अलग जातियां वन गईं। यों तो निषिद्ध सम्बन्ध कभी कभी होते ही थे पर उनसे पैदा होने वाली संतान थोड़ी बहुत नीच मानी जाती थी। अगर ऐसी संतान बढ़ते २ संख्या में ज़्यादा हो गई तो उसकी एक नई जाति वन जाती थी। आगामी धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णसंकर के अनुसार ही उपजातियों की उत्पत्ति वताई है। उनके कथनों में बहुत सी असम्भव और निर्धंक बातें हैं जैसा कि आगे दिखाया जायगा पर उनमें ऐतिहासिक सत्य का इतना अंश अवश्य मालूम होता है कि सम्मिश्चित समुदाय कभी २ अलग अपनी एक छोटी सी जाति बना लेते थे।

यहां स्वभावतः एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सारा पार्थक्य क्यों हुआ। ? आयीं ने अ-पार्थक्य के नायों का बिल्कुल अपने में मिला क्यों कारण नहीं लिया ? और देशों में भी भिन्न २ जातियों के सम्पक हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में सब का रुधिर मिल कर एक हो गया, समाज के टुकड़े २ नहीं हये । इंग्लैंड, फ्रान्स, इटली, श्रीस, इत्यादि बहुत से देशों में संघर्षण के बाद पूरा सम्मिश्रण हुआ। हिन्द समाज का इतिहास ही निराले मार्ग पर क्यों चला ? एक कारण तो यह था कि यहां पर सम्पर्क वाली जातियों में जितना रंग का भेद था उतना और देशों की जातियों में न था। इंग्लैंड, फ्रान्स र्ग इत्यादि देशों में आनेवाली जातियां अप्रादिम निवासियों के ही रंग की थीं। वर्तमान समय में जहां भिन्न २ रंग की जातियों का सम्पर्क हुआ है वहां या तो अध्रा सम्मिश्रण हुन्ना है जैसे मध्य त्रमरीका और दक्षिण अमरीका में या अनुचित सम्बन्धों से सम्मिश्रण

1

दक्षिण अफ़ीका में या अफ़ीका के और हिस्सों में और अमरीकन संयुक्तराज्य की दक्किनी रियासतों में । स्वयं हिन्द आर्थी ने रंग अर्थात् वर्ण के इस महत्व का समभ लिया था और नये सामाजिक संगठन की वर्ण व्यवस्था का नाम दिया था । दूसरा कारण यह संख्या की कमी मालुम होता है कि आर्थी की संख्या त्रानार्या से कम थी श्रीर इस तिये उन्हें डर था कि सम्मि-श्रम में हमारी सभ्यता लोप न हो जाय । संसार में बहुत से लोगों का यह विश्वास रहा है ख्रीर आज कल भी कछ लोगों का विश्वास है कि उन्हों श्रेणी की सभ्यता का अस्तित्व ऊंचे मस्तिष्क और चरित्र पर हो निर्भर है. ऊंचा मस्तिष्क और चरित्र कर्म से नहीं किन्तु जन्म से मिलता है, नीची सभ्यता वालों का खुन आया नहीं कि सब कुछ गिर जायगा, अतएव ऊंची सभ्यता वालों को आपस में ही ब्याह करना चहिये। यहां पर हमें इस विश्वास की सत्यता या श्रसत्यता से कोई प्रयोजन नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास जन्म में विश्वास का श्रस्तित्व श्रत्यंत महत्वपूर्ण था। हिन्द आर्य गुणों की कुछ ऐसा जन्मसिद्ध मानते थे कि ब्याह की सीमाएं बाँधने में ही उन्होंने अपना कल्यास समका। पर इससे उनकी एक निर्वलता का भी अनुमान होता है। संख्या की कमी के कारण या और किसी कारण आर्थी में यह आत्मविश्वास नहीं था कि सम्मिश्रण होने पर भी

हमारी सभ्यता की जय होगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की आश्चर्यजनक शक्ति थी। हिन्दुस्तान में

उसने धीरे २ सब आदिम निवासियों की बस में कर लिया श्रीर बाहर चारों श्रोर के देशों पर श्रपनी छाप लगा दी, भूमध्य सागर से लेकर जापान तक, श्रीर साइबीरिया से लेकर जावा समात्रा तक, कोई देश नहीं है जिस पर हिन्द धर्म या साहित्य या कला का प्रभाव न पड़ा हो। पर दूसरे समुदायों को बिल्कुल हज़म कर एक निबंलता जाने की, अपना रुधिर मिला कर उनकी अपना सा ही बना लेने की, और इस तरह भिन्न २ तत्वों को मिला कर सामाजिक एकता पैदा करने की शक्ति हिन्दु सभ्यता में जरा कम थी। भविष्य में जो कोई समुदाय हिन्दू सभ्यता के दायरे में श्राया उसकी पक नई उपजाति बन गई। जिस सामा-तर्कशीलता जिक पार्थका की विवेचना हम कर रहे हैं उसका एक और मानसिक कारण भी था । प्राचीन हिन्द बड़े तर्कशील थे. तर्क करते २ प्रत्येक सिद्धान्त का हइ तक पहुँचा देते थे। हिन्दू धर्म में, तत्व-ज्ञान में. जैसा तीक्षण तर्क है वैसा संसार में कहीं नहीं मिलता। जैसा कि हम आगे दिखायेंगे. सांख्य या वेदान्त दर्शन में या जैनमत के कर्मसिद्धान्त में तर्क की ऐसी पराकाष्ठा है कि असाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व-ज्ञानियों के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तर्कशील-ता का प्रभाव स्वभावतः सामाजिक विचारों पर भी दृष्टि-गोचर है। सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनका प्राने हिन्दुओं ने धीरे २ हद्द तक पहुँचा दिया । वर्गव्यव-स्था यहां भी और देशों की तरह दैदा हुई थी। यह तो स्पष्ट ही है कि वर्ग का भी आधार किसी न किसी दर्जे का

सामाजिक पार्थक्य है। पर जहां और देश वर्गव्यवस्था से ही सन्तृष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पार्थक्य के सिद्धान्त की हद्द करके वर्ग-व्यवस्था को वर्णव्यवस्था में परिणत कर दिया। इस प्रकार आयों की ओर से कई कारण थे जिन्हों ने उनको अनार्यो से प्रथक रक्खा पर क्या श्रनायें। में भेद अनार्थीं की ब्रोर से भी ऐसे कोई कारण नहीं थे ? सम्भव है कि उनमें भी कुछ समुदाय रहे हों जो श्रायों से या दूसरे श्रनायों से मिल कर अपने रुधिर की अपवित्र न करना चाहते हों। सम्भव है कि किसी तरह उनका वर्गपार्थक्य भी और इढ हो रहा हो । भौगोलिक कारणों से तो वह अवश्य ही मिन्न २ जा-तियों में विभक्त रहे होंगे। वह सारे हिन्दस्तान में फैले हुये थे, एक प्रदेश के अनार्य दुरवर्ती प्रदेशों के अनायों से अवश्य ही पृथक रहे होंगे। इस तरह अनायीं में पहिले से ही बहुत भेद थे; अर्थात् बहुत सी जातियां थीं। आर्थिक कारणों से श्रन्य भेद श्रवश्य ही उत्पन्न हुये होंगे। शुद्ध लोग स्वभावतः बद्धत से उद्योग करते थे-पशुपालन, खेती, तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय के अनुयायियों के लिये पृथक २ वर्ग बनाना स्वाभाविक था। हिन्दू समाज के सम्बन्ध में सदा यह याद रखना चाहिये कि चातुर्वर्ष्य कारा सिद्धान्त ही था। वास्तव में प्रारंभ से ही बहुत से वर्ग थे और जब वर्णव्यवस्था शरू हुई तब एक साथ ही चार नहीं किन्त बहुत श्रधिक जातियां वनी ।

हिन्दू समाज में शूद्रों श्रीर ऊंची जातियों का बड़ा भारी भेद कमी २ सुधारकों के प्रभाव से श्रीर <sup>हिज</sup> परिवर्तनशील श्रार्थिक श्रवस्था से कम ज़रूर हो गया श्रीर दूसरे नये वर्गी के श्राने से उसमें कुछ उलट फेर भी हुआ पर वह कभी मिटा नहीं । उत्तर वैदिक काल में और उसके बाद के यग में वह भेद सब से गहरा भेद था। मुख्यतः समाज हो भागों में बिभक्त था-एक तो शुद्र और दूसरे अन्य लोग जो अब कुछ धार्मिक संस्कारों के बल पर अपने को दिज कहने लगे। पर स्वयं इन द्विजों में भेद बढने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य वर्ग तो अग्वेद के पहिले नी मंडलों में ही माजद थे। उत्तर वैदिक काल में यह वर्ग भी वर्ण हो गये और प्रत्येक वर्ण के भीतर उपजातियां बनने लगीं। यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये पार्थक्य उतना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवर्तन के भी मुख्य कारण वही थे जिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं। जन्मसिद्ध गुणों में विश्वास, वर्गीय श्रभिमान, तर्कशीलता, भौगोलिक विस्तार, उद्योग से भेट-इन कारणों से द्विज लोग भी नाम के लिये तीन वर्णी में ख्रीर वास्तव में बहुत सी जातियों में विभक्त होने लगे।

उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का पद और प्रभाव बहुत
बढ़ गया था। जिस किसी देश या युग
बाह्मण में धार्मिकता अधिक होती है उस में
पुरोहितों का दौर दौरा होता है \ जैसे
जैसे आयों की दृष्टि परलोक की ओर अधिक जाने लगी
और यज्ञविधान बढ़ने लगा त्यों त्यों ब्राह्मणों का महत्व
बढ़ा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ब्राह्मणों के विद्या का
बल था। पेतरेय ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुर्य है,
जिसके पास विद्या है वह इस लोक और परलोक दोनों में

सुख पाता है । सारे इतिहास में मस्तिष्क का बल एक प्रधान सामाजिक शांक रहा है। पढने लिखने, उपदेश और यज्ञ में लगे रहने से ब्राह्मण समाज के सिरताज हो गये थे। पञ्चिवंश ब्राह्मण के एक वाक्य से यह ध्वनि निकलती है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी पिश्वत्र वस्तु है कि उसके विषय में बहुत पूछ ताछ न करनी चाहिये । निस्संदेह मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काठक संहिताओं में लिखा है कि जन्म नहीं किन्त विद्या ही ऋषिपने की सुरुची कसौदी है ।। पर व्यवहार में ब्राह्मण ही सबसे ऋधिक विद्या प्राप्त करते थे। इस समय के लगभग बहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने के लिये देश भर में घुमा करते थे, बाद विवाद किया करते थे और राजाओं से द्रव्य तथा सन्मान पाया करते थे । प्राचीन संसार की सब जातियों में कानून भी धर्म का एक भाग था । आजकल कानून जानने वालों का जो प्रभाव है वह उन दिनों बहुत कर के पूरोहितों की बयौती था। विद्या और धर्म के बडप्पन ने ब्राह्मणों को समाज में इतना ऊ वा स्थान दिया कि वह दूसरों की नीचा समभने लगे। उनके वर्ग में पार्थक्य की मात्रा बढ्ने लगी। स्रभी हिन्द समाज में खाने पीने के मामले में कोई रोक टोक नहीं शुरू हुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों को अपनी बेटो देना

१, ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २३ ॥

२. पञ्जविश बाह्यसम् ६।५।८॥

३, मैत्रायणी संहिता ४।८।१॥ तैत्तिरीय संहिता ६।६।१।४॥ काठक संहिता ३०।१॥

४. मैक्डानेल घोर कीथ, बैदिक इन्डेक्स, २ प्र० ८५-८७॥

पसन्द नहीं करते थे। धर्मसूत्रों से प्रगट है कि ब्राह्मण श्चान्य वर्शीं की कन्यात्रों से ब्याह कर सकते थे। उदाहर-णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी सुकन्या से ब्याह किया था। इस तरह के थोड़े बहुत सम्बन्ध प्राचीन भारत के इतिहास में बराबर हाते रहे पर इनकी संख्या धीरे २ घटती गई। धर्मसूत्रों में विधान है कि ब्राह्मण पहिले एक सजातीय कन्या से ब्याइ करने के बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र कन्या से ब्याह कर सकता है। श्रगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम था तो अमीर ब्राह्मण ही इस से लाभ उठा सकते थे। गरीब आदमी कभी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता। जैसा कह चुके हैं, स्त्री पुरुषों की संख्या की प्राकृतिक समता भी बहुविवाह के चलन का रोकती है। जो अमीर बाह्मण बहु विवाह करते होंगे वह भी ज़्यादातर अपने ही वर्ण की कन्याएं खोजते होंगे; दूसरे वर्णों से व्याह करने वाले ब्राह्मणीं की संख्या बहुत नहीं हो सकती थी। यह भी सम्भव न था कि एक ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य या शुद्ध कत्या का पाणित्रहण करें; अगर ऐसा अकुसर होता तो बहुत सी ब्राह्मण कन्याएं कुत्राँरी रह जातीं क्योंकि वह तो और वर्णीं में ज्याह नहीं कर सकती थीं। इन सब प्रवृत्तियों ने जन्मसिद्धान्त और तर्कशीलता ब्रादि ब्रौर कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २ ब्राह्मण और वर्ण की कन्याओं से तो ब्याह कर लेते थे पर बाकी सब ब्याह सम्बन्ध धीरे २ बन्द हो गया। इधर स्वयं ब्राह्मणवर्ण में भौगोलिक कारणों से बहुत से भाग हो गये. प्रत्येक विभाग स्वभावतः ब्याह सम्बन्ध बहुधा आएस में ही करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गईं। ब्राज भी ब्राह्मणों की बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्राचीन भारत में त्रिद्या और धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदवी

क्षत्रिय में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्ग उन्हीं कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का

उल्लेख ब्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं। क्षत्रियों के पास सैन्यवल था. राजनैतिक प्रभुता थी, विद्याव्यसन भी था, उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू साहित्य में बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण और अत्रिय मिल कर संसार का भार उठाते हैं। राजनैतिक प्रभुता के कारण क्षत्रियों के। अपने पट का श्रीर भी अधिक गर्व था । उन्होंने भी अनुलोम व्याह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात अपनी कन्या नीचे वर्णवालों की न देते थे। क्षत्रिय सर्दारीं और राजाओं में बहुविवाह की प्रथा श्रीरों से श्रधिक थी: इसलिये वह नीचे वर्णों से लड़िकयां भी ज्यादा लेते थे पर यहाँ भी अपने ही वर्ण में ज्याह करने की देव धीरे २ बढ्ती गई । भौगोलिक कारणों ने क्षत्रियों में भी उपजातियां बना दीं। शायद एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में भी भेद थे। वैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का ऐसा प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम से पुकारे जाते हों '। सम्भव है कि इन ऊंचे वंशों का एक वर्ग रहा हो और पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता हो।

मैक्डानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स १, पृ० २०३॥

श्रागे चलकर क्षत्रिय शब्दका श्रर्थ श्रधिक ब्यापक है पर तब भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हों।

बाक़ी आर्य जो विश् वर्ग के थे अब वैश्य विश्य या साधारणतः वैश्य कहुळाने लगे । इनका अलग वर्ण बन गया अगैर भौगोलिक कारणों से अनेक उपजातियां भी बन गईं। उपजातियों की प्रवृत्ति यहां आगैरों से भी ज्यादा थी क्योंकि वैश्य लोग बहुत से व्यवसाय करते थे। उदाहरणार्थ, तैस्तिरीय ब्राह्मण में रथकारों की एक अलग जाति बन गई है ।

चातुर्वण्यं की इस कल्पना के क्षेत्र में सब आर्य और अधिकांश अनार्य पद्मं सम्मिश्रित वर्ग आ व्यवस्था के बाहर गये। पर कुछ अनार्य जातियां इतनी नीची थीं या कम से कम इतनी नीची मानी

जाती थीं कि वह इस कल्पना के बाहर ही रह गईं। शायद कुछ पेसे अनायं समुदाय थे जो दूसरे अनायों की पराधीन-ता में रहते थे और जो आर्यविजय के बाद पराजितों के पराधीन अर्थात् बहुत ही नीचे मालूम होते थे। कुछ भी हो, चएडाल, पौल्कस आदि वर्गन्यवस्था के बाहर थे। गुलाम व्यवस्था के भीतर थे या बाहर यह नहीं कहा जा सकता। अब भी वह मालिक की सम्पत्ति समभे जाते थे और जिसे चाहे दान में दिये जा सकते थे। अग्वेद के दसवें मंडल

१. विश्व शब्द वाजसनेवि संहिता १८ । ४८ ॥ और अध्यवेद ६ । १३ । १ इत्यादि में आया है । वैश्य शब्द सब से पहिले पुरुषसूक्त अधाँत ऋग्-वेद १०। १९० में आया है ।

२, कीथ, केम्ब्रिज हिस्टी आफ़ इन्डिया, १ प्र० १२६-२९ ॥

में उल्लेख है कि यदु ग्रीर तुर्वने बहुत से पशुकों के साध हो इसस · · · दिये ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वयं वैदिक सा-द्वित्य में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर से मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि **पुरुष** सुक्त के बिल्कल प्रारंभ में पूरुप प्रगट हुआ। उसके सौ सिर थे. सौ आखें थीं. और सौ पैर थे। चारों ओर उसने पृथ्वो को ढक लिया ग्रीर उसके बाहर भी दस श्रंगुल फैल गया। जो कुछ रहा है श्रीर जो कुछ होने को है वह सब पुरुष ही है . . . उसके चौथाई में सब प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्वर्ग का अमर जीवन है। सारी प्रकृति पुरुष से ही पैदा हुई है। ' ' जब पुरुष के भाग किये तब कितने भाग हो गये ? उसके मुँह की और बाहों की क्या कहते हैं ? उसकी जांघों और पैरों की क्या कहते हैं ? ब्राह्मण उसका मुँह था, उसकी दोनों बाहों से राजन्य बना था। उसकी जांघें वैश्य बन गई श्रौर उसके पैरों से शुद्ध पैदा हुआ । यह कल्पना आगे के सारे साहित्य में पाई जाती है। इस प्रकार ईश्वरीय बन जाने से व्यवस्था श्रीर भी श्रधिक मान्य हो गई।

संहितात्रों श्रीर ब्राह्मणों में जातियों के परस्पर सम्बन्धों के बारे में जो विचार हैं वह क्षत्रियों जातियों के को प्रधान श्रीर वैश्यों को श्रीर ख़ास परस्पर सम्बन्ध कर शूद्रों को बहुत परतन्त्र मानते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राह्मण

१. ऋगवेद १०। ६२। १०॥

२, देखिये ऋग् ० १०। १०। १२, ११-१२।। बाजसनेयि संहिता ३३। ११। अथव वेद १९। ६। ६। तैतिरीय आरण्यक. ३। १२। ५।।

को कहा है-ग्राहायी अर्थात दान लेने वाला, श्रापायी श्रर्थात साम पीनेवाला, आवसायी श्रर्थात भाजन ढुंढने वाला, पर उसे यथाकामप्राप्य भी कहा है जिससे मालम होता है कि राजा जब चाहे उसे हटा सकता था। वैश्य को कहा है अन्यस्यविक्रत अर्थात दसरों की कर देनेवाला, श्रन्यस्याद्य श्रर्थात् दसरे से भोग किया जानेवाला श्रीर यथा-कामज्येय प्रर्थात् जैसे चाहे वैसे रक्खा जानेवाला । श्रद को कहा है अन्यस्यप्रेध्य अर्थात् दूसरे का नौकर, कामो-त्थाप्य श्रर्थात जब चाहे निकाल दिया जानेवाला, यथाकाम-वध्य अर्थात् जव चाहे मार दिया जाने वाला '। नहीं कहा जा सकता कि यह कल्पना कहां तक व्यवहार के श्राधार पर थी। काठकसंहिता और मैत्रायणी संहिता में कोई ब्रुद्ध अब्रिहोत्र के लिये गाय का दुहने का अधिकारी नहीं है?। जैसे २ जाति के बन्धन कडे होते गये वैसे २ स्त्रियों का पद गिरता गया। अगर जवान स्त्री स्त्रियों के पद परुष स्वतंत्रता से मिले ते। श्रापस में का हास प्रेम और व्याह किसी तरह एक नहीं सकते । प्रेम अवसर पाते ही जात पांत की उल्लंघन कर जाता है। अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांध दी जाय ता उसी परिमाण से स्त्रियों की स्वतंत्रता भी बांधनी पडेगी। इस तरह वर्णव्यवस्था के कारण श्रीर ख़ास कर अनार्या की उपस्थित के कारण स्त्रियां का पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलना कारण

कम होने लगा। अभी पर्दा नहीं शुक्त

१ ऐतरेय बाह्यण ७। २९॥

२. काठक संहिता ३१ । २ ॥ मैत्रायणी संहिता ४ । १ । ३ ॥

हुआ है पर स्त्रियाँ पुरुषों की गोष्ठियों से कुछ अलग रहने लगी हैं। इस पार्थक्य से उनका ज्ञान श्रौर अनुभव परिमित होने लगा और इस लिये उनका श्रादर कुछ कम होने सगा। व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी, घटने लगी: माता पिता उनके ज्याह का प्रवन्ध करने लगे। अनुलोम प्रथा से भी स्त्रियों की पदवी को हानि पहुँची। जो वैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी या जो शुद्ध कन्या ऊँचे वर्ण के कुटुम्ब में जाती थी उसका आद्र उतना नहीं हो सकता था जितना कि कुलीन कन्यात्र्यों का। इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों का पद नीचा हो जाने से स्त्रीमात्र के पद पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक और कारण भी था जिसने इस पतन को भयदुर बना दिया। कह सुके हैं कि अप्यवेद की अपेक्षा अब जीवन का आनन्द कम हो गया था और तपस्या की प्रवृत्ति बढ रही थी। जब संसार-त्याग एक ब्रादर्श होने लगा तो स्त्री, जो इस त्याग में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने लगी। कामप्रवित्त मञ्जूष्य प्रकृति की सबसे बलवान प्रवित्त है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर जब तक यह न जीती जाय तब तक त्याग असम्भव है। इसिलये कामप्रवित्त की निन्दा शुरू हुई श्रीर साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की ध्येय स्त्री की भी निन्दा होने लगी । इतिहास में अन्य समाजी में, उदाहरणार्थ, मध्यकालीन युक्तप में भी यही दृष्टिगोचर है। उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्त्रियों को जुआ और शराब की तरह खराब मानती है <sup>१</sup>। एक दुसरे स्थान पर

१. मैत्रायणी संहिता ३।६।३॥

यही संहिता स्त्रों के। अनृत सममती है और उसे निर्म्युति या त्रापित से जोड़ती है । तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य है कि स्त्री एक बुरे शूद्र से भी नीची है । ऐतरेय ब्राह्मण का एक पद पुत्र के। स्वर्गतुल्य सुख श्रीर कल्या के। कृपणम् श्रर्थात् विपत्ति मानता है । ऐतेरय ब्राह्मण यह भी आशा करता है कि स्त्री श्रपने पति के। कभी उत्तर न दे अर्थात् केवल श्राह्मा पालन करती रहे ।

स्त्रियों की निन्दा और परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं अौर ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह कियों का सन्मान न समभना चाहिये कि उनका पद एक दम गिर गया । इस तरह के परिवर्तनों में सदियां लग जाती हैं और एक तरह की प्रवृत्तियां दूसरी तरह की प्रवृत्तियों से कुछ कटती रहती हैं। स्वयं संहिताओं और ब्राह्मणों में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियों का पद आदर सन्मान का मालूम होता है। बहुत सी स्त्रियों का पद आदर सन्मान का मालूम होता है। बहुत सी स्त्रियों थीं जो तस्वज्ञान की बहस में पुरुषों की बराबरी करती थीं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतिक ब्राह्मण में विदुषी स्त्रियों का ज़िक ब्राया है । जैसा कि आगे बताया जायगा उपनिषदों में भी बहुत सी विदर्षी स्त्रियों मिलती हैं। उदाहरणार्थ, बृहदारएयक उपनिषद में

१. मैत्रायणी संहिता १।१०।११॥

२, तैतिरीय संहिता ६। ५। ८। २

३ ऐतरेय बाम्हण ७ । १५ ॥

४ ऐतरेय ब्राह्मण ३ । २४ । ७ ॥

५. ऐतरेय ब्राह्मण ५। २९॥ कौषीतिक ब्राह्मण २।९॥

स्त्री शिक्षकों का उल्लेख हैं । याज्ञवरक्य की एक स्त्री की ब्रह्मविद्या का शौक, था । ऐसी स्त्रियाँ भी
विद्याध्यसन थीं जो लड़ाई भगड़े के बीच अपने पित्यों
की सहायक होती थीं। ऋग्वेद में जब
ऋषि मुद्दगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुओं
का पीछा किया तब उसकी की भी उसकी मदद कर रही
थी । बहुत से वाक्यों से यह भी प्रगट होता है कि प्रेम और
व्याह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी आगाभी
समय की अपेक्षा बहुत थी। ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी
युवक और युवित्यों के मिलने और प्रेम
ब्याह की स्वतंत्रता करने की बात है । एक मंत्र में कहा है
कि अमीर लड़िक्यों से शादी करना छोग

बहुत पसन्द करते हैं। अगर कोई अमीर लड़की अच्छी और सुन्दर भी हो तो बहुत से आदमी उसके मित्र बन जाते हैं । पर अध्यवेद से मालूम होता है कि कुरूप, यहाँ तक कि अन्धी लड़िक्यों को भी अपने और गुणों के सहारे व्याह करने का अवसर रहता था । अथवंवेद से साफ़ ज़ाहिर है कि युवक और युवितयां अपने प्रेमप्रयासों में जन्त्र मन्त्र और जादू का सहारा भी ढूंढते थे। अथवंवेद में प्रेमी कहता है "......तुम मेरे वश में आ जाओ,......मैं

१. बृहदारण्यक डपनिषद् ३।३।१॥३।०।१॥

र. बृहदारण्यक उपनिषद् ३।४।१॥४।५।१॥

३, ऋग्वेद १०। १०२ ॥

४. ऋगु १०।३०।६॥

५ ऋग्०१०। २७। १२॥

६, ऋग्०१०। ३३ । ११ ॥

शहद से भी ज्यादा मीठा हूँ.....शहद की शाखा की तरह तम मुक्त से जरूर प्रेम करोगी...... घेरनेवाला गन्ना लेकर में तुम्हारे पास त्राता हूं जिसमें कि हमारे बीच कोई म्लानि न रहे, जिसमें कि तुम मुक्त प्रेम करो और मुक से दूर न जाओ। "। अन्यत्र प्रेमी कहता है "जैसे हवा जमीन पर घास की हिला देती है वैसे ही मैं तुम्हारे मन को हिला दुं जिसमें कि तुम मुक्त से प्रेम करो श्रीर दूर न जान्नो; हे अश्वन ! तम दोनों लाकर उसे अपने प्रेमी से मिला दो .....यहां यह स्को पति की आकांक्षा करती हुई आई है, और मैं पत्नो को आकांक्षा करता आया हूं रे.....। एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रेयसी के हृदय की तीर की तरह भेदना चाहता है । एक जगह में प्रेमी कहता है जैसे वेल पेड से विट्कुल लिपट जाती है वैसे ही तम मुक्ससे लिपट जान्ना । अन्यत्र वह कहता है "मैं तुम्हें अपनी भजा से चिपटाता हूं: मेरे हृदय से चिपट जाओ "....."। किर अधर्ववेद में प्रीति पैदा करनेवाली एक वनस्पति का लेक्स प्रेमी कहता है—''उस स्त्री की और मुक्ते मिला दो। उसके और मेरे हृदय का एक कर दो "। इसी तरह एक यवती कहती है ".....हे देवतात्रो ! प्रेम भेजो; वह पूरुष मक पर मरे.....वह मुक्ते प्यार करे, प्यारा, वह मुक्तसे ब्रेम करे. वह मेरे लिये पागल हो जाय, हे महत्, वह मेरे लिये

१. भ्रथवं वेद् १।३४।२,४,५॥

२ अथर्व २ । ३०। १ ५॥

३ अधर्व ०३।२५

४ अथव<sup>°</sup>०६।८।१॥

५ अध्यर्व । ९।२॥६। १०२ भी देखिये।

इ. इयथवं ०६। १३ १। ३॥

पागल हो जाय । हे अपिन ! वह मुफ पर पागल हो मुफं पर मरे ""। अन्यत्र एक युवती अपना विश्वास प्राट करती है कि प्रेमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़रूर लीट आयेगा और उससे ज्याह करेगा "। इन अंशों से प्रकट है कि अभी बालविवाह का नाम निशान भी न था और आयु पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से ज्याह करते थे। अन्वेद इत्यादि में ज्याह के बाद हो जो कर्म होता है चह भी छोटो उम्र के लड़के लड़कियों में सम्भव नहीं है " कुटुम्ब में भो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आद्र और प्रभुत्व रखती थीं अपने पतियों तक को डांट देती थीं। अन्ववेद में पक जुआरी अफ़सोस करता है कि मेरी स्त्री मुफ को दूर रखती है और उसकी मां मुफसे घृणा करती है "।

कुटुम्ब का जीवन इस समय आम तौर से शान्त श्रीर मधुर मालूम होता है पर जो बड़े बहु विवाह आदमी एक से ज्यादा व्याह कर लेते थे वह कभी २ आप बड़ी परेशानी उठाते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। कितने तक व्याह एक आदमी कर सकता था—यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता। वैदिक साहित्य में बहुत जगह राजा के चार खियां हैं। मैत्रायणी संहिता में मनु के दस पत्नी हैं। सौतों के देवासुर संग्रामों का उठलेख साहित्य में कई जगह

१, अथर्व ०६। १३९। ३॥ ६। ८२ और ६। ८९ भी देखिये।

२, अथवं०६। १३०। १-२, ४'॥

३, ऋग्० १०। ८५ । ३९

४. ऋग्० १०। ३४। ३॥

५. मैत्रायणी संहिता १।५।८॥

श्राया है। एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नी श्रपने पति को बिल्कुल श्रपने वश में करना चाहती है श्रीर सौत को मिटाना चाहती है। "सौत को उड़ा दो, मेरे पित की सिफ् मेरा ही बना हो।..... मैं उस सौतों के कगड़े। सौत का नाम भी नहीं लेती........ सौत को दूर से दूर भगा दो......." व श्रन्यत्र एक पत्नी देवताओं का विल देती है श्रीर सौतों से पीछा छुटाना चाहती है; सौतों का नाश करना चाहती है; उन की सारी शाव मिटाना चाहती है जिसमें कि अकेली वह प्रभुता कर सके?। श्रथवंवेद में एक पत्नी सौत को शाप देती है कि "तेरे कभी संतान न हो; तू बांक हो जाय" ।

पक पुरुष के एक ही समय अनेक पितनयां हो सकती
थीं पर हिन्दू साहित्य में एक स्त्री के
विषवा ज्याह एक ही समय अनेक पित होने का एक
मात्र उठलेख महाभारत में झैपदी का है।
द्रौपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ
अर्बाचीन रचनाओं के बाद इस पर ज़ोर देना अरूरी है
कि अनेकपितप्रधा का नाम निशान बैदिक साहित्य में कहीं
नहीं है। पेतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक पुरुष अनेक
पितनयां रख सकता है पर एक स्त्री एक ही समय अनेक

ऋग्वेद १०। १४५ । १-६ ॥ अथवि० ३ । १८ । १५ भी देखिये ।

२ ऋग्० १०। १५९ । ४-६॥

इ. अथर्व ० । ३५ । ३ ॥

<sup>»</sup> ऐतरेय बाम्हण ३ । २३ ॥

शब्दों से यह भी प्रगट होता है कि भिन्न २ समयों पर एक ही स्त्रों के कई पित हो सकते थे—अर्थात् विधवात्रों का ब्याह होता था। इसके प्रमाण वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी मिलते हैं। कह चुके हैं कि ऋग्वेद और अर्थवंवेद के जिन मंत्रों में पोखे सती का विधान देखा गया वह वास्तव में विधवा ब्याह का समर्थन करते हैं ।

अथवंबेर में तथा अन्यत्र दिशुषू शब्द के प्रयोगों से जान पड़ता है कि विधवा अपने देंबर से व्याह करती थी । और मंत्रों से भी विधवा व्याह के प्रचार का पता लगता है । परपूर्वा शब्दसे भी मालूम होता है कि स्त्री दूसरा पति कर सकती थी । पौनर्भव शब्द स्त्री के दूसरे पति से पुत्र का द्योतक है । अर्थेवर के दसवे मण्डल के पक मंत्र में उवंशी की कथा है जिसने कुछ शर्त लगा कर पुरूरवस से व्याह किया था। शतों के हूदने पर उसने अपने पति का त्याग कर दिया । पुरूरवस ने बहुत प्रर्थना की। पर उवंशी ने एक न मानी। इससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती है कि शायद किसी समय किसी समुद्राय में शतों पर व्याह होता हो ।

वैदिक साहित्य में स्त्रीधन का उल्लेख नहीं है जो श्रागे के धर्मशास्त्रों में बहुत पाया जाता है। स्त्रीधनकाश्रभाव इसका कारण शायद यह हो कि श्रभी स्त्रियां इतनी श्रवसा नहीं हुई थीं कि

१. अथर्वबेद १८।३।१-२॥ ऋग्वेद १०।१८।८॥

२, मैक्डानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स, १ पृ० ३५९-६०।

३ अध्यव वेद ९। ५। २७-२८॥

४, ऋगूबेद १०। ९५। १-२, १३॥

धर्म विधायकों को उनके। श्रधिकारों की विशेष चिन्ता हो। कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह श्रध्वंवेद में भी लड़कियों को पिता की जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलता श्रीर उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। श्रध्वंवेद में श्रीर शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी ज़िक श्राया है जिससे मालूम होता है कि लड़कियां परविरश न करने वाले भाइयों से बहुत नाराज़ होती थीं १।

ब्याह में गोत्रों के निषेध श्रभी उतने नहीं हुये हैं जितने कि श्रागे हुये। शतपथ ब्राह्मण जो इस ब्याह समय के ज़रा ही पीछे रचा गया था तीसरी या चौथीपीढ़ी में व्याह की इजाज़त

देता है। र इसके आधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहता है कि काण्य तीसरी पीढ़ी में और सौराष्ट्र चौधी पीढ़ी में व्याह की इजाज़त देते हैं; दाक्षिणात्य मामा की लड़की से या फूआ के लड़के से भी व्याह ठीक बताते हैं। मौसी की लड़की या चाचा के लड़के से व्याह तो शायद कोई ठीक नहीं बताता। गोत्र के भीतर व्याह करना श्रभी शायद सब वर्गों में पूरे तौर से मना न हुआ था। र व्याह की रीतियां वैसी ही थीं जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी कभी दहेज़ दिया जाता था और इसके विपरीत कभी २ दामाद ससुर को द्वय देता था। सदा की तरह इस काल में भी व्याह एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसमें स्वयं देवता

१. अध्यवं वेद २।७।२।२।१०।१॥

२ शतपथ बाम्हण १।८।३।६॥

३ मैकडानेल भौर कीथ, वैदिक इन्डेक्स १ प्र० ४७५।

आकर भाग लेते थे । अनुमान है कि व्याह से स्त्री का पद बढ़ जाता था। अथवंवेद में पक जगह अर्थमन् से कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्त्रियों की समाजों में जाती थी; अब व्याह के बाद दूसरी स्त्रियां इस की समाज में आर्येगी ।

उत्तर वैदिक काल में कुटुम्ब का जीवन ऋग्वेद के लग-भग समान ही था । समिमिलत परिवार वैसा ही था जैसा ऋग्वेद के समय में कुट्रस था अथवा जैसा आगामी युगों में रहा। इस मामले में युरुप और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास पक दूसरे से उल्टा हुआ । यूरुप में सम्मिलित परिवार टूट गया अर्थात् ब्याह होते ही पुत्र अपने मां बाप से अलग रहने लगा और भाई भी श्रलग २ रहने लगे । हिन्द्स्तान में शायद कौटुम्बिक स्नेह विशेष प्रवल था और व्यक्तित्व का भाव कुछ निबंल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती बारी में भी मदद मिलती थी। पर सम्मिलित परिवार में सदा मन सुराव का डर रहता है। घर की कलह से दुखी हो कर कोई २ स्त्रियां ससुराल छोड़ कर मायके भाग जाती थीं र । शायद इसी लिये अथर्ववेद में कौटुम्बिक शान्ति के लिये बड़ी भावुकता से प्रार्थनाएं की हैं । सदा की तरह कुटुम्ब में पुरखे का बड़ा सन्मान होता

१. अध्यविद १४ । १ । ४८-५२ ॥ १४ । २ ॥

२, आरथर्व०६ । ६० । १-३ ॥

३. अथर्ववेद १०। १। ३॥

४. मधर्यनेद ३ । ३० । १, ३, ५, ७ ॥ ७ । ३६ ॥ ७ । ३७ मादि ।

था १। माता का भी बहुत ब्रांदर था १। पति और पति जन्म भर के लिये धर्म और लोक के साथी माने जाते थे। कई मंत्रों में पति पत्नी के प्रेम का चित्ताकर्षक चित्र खींचा है १। पत्नी घर की देखरेख करती थी और सुव्यवस्थित परिवारों में सास ससुर देवर ननद सब उसका प्रभाव मानते थे। भोजन, वस्त्र, सम्पत्ति और संतान के सुख में परिवार मग्न रहता था। घर सत्य और धर्म का पवित्र स्थान माना जाता था ॥

हिन्दू सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भी
श्रातिथ्य बड़ी धर्म माना जाता था। श्रथश्रातिथ्य बंवेद में श्रातिथ्य को यज्ञ के बराबर
माना है और श्रातिथ्य की भिन्न भिन्न
क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न र रीतियों से की है । सामाजिक शान्ति, व्यवस्था, और सहयोग का श्रादर्श
स्पष्टत: वर्णन किया गया है। श्रथवंवेद
नीति में इसके लिये बहुत सी प्रार्थनाएं हैं।
सारे वैदिक साहित्य में ऋत अर्थात् सत्य
या धर्म पर बहुत ज़ोर दिया है। देवताओं से या महुष्यों

१, ऋग्० १० । १७९ । २ ॥ इत्यादि।

२, ऋसा । १० । ८६ । १० ॥

३. ऋग्० १० । १४९ । ४ ॥ इत्यादि ।

४. ऋग्० १० । ८५ । २३-२४, २६-२७, ४२-४० जहाँ दूळह दुळहिन की बात चीत है ।

प्रधाव वेद ९ । ६ । ३, ४, ६, ७, ९, १८, १९, ३१, ३८, ५४ ॥

६. अथर्व ० १२ । ५२ ॥ इत्यादि ॥

से जो प्रतिज्ञाएं की हो उनको ब्रवश्य पूरा करना चाहिये; नहीं तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । ऋण चुकाना भी बहुत आवश्यक है; न चुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक परिस्थित भी पहिले की अपेक्षा कुछ बदल गई थी। अब भी राजनीति संग्राम बहुत हो रहे थे; अथर्ववेद में लडाई का जोश बहुत है। पर जैसे २ आर्य लोग पूरव और दक्खिन की ओर फैले और बडे बडे मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी बढते गये। उत्तरी हिन्दुस्तान में नदियां आसानी से पार की जा सकती हैं। अन्य कोई प्राकृतिक रुका-योजक शक्ति बर भी नहीं है। इस लिये यहां बड़े राज्यों की स्थापना की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। पर रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती प्रदेशों पर शासन करना श्रासान नहीं था। इस लिये प्रदेशों को बहुत सी स्वाधीनता देना भी श्राव-विभाजक शक्ति श्यक था। इस तरह हिन्द राजनीति में दो विरोधी शक्तियों का संघर्षण बराबर होता रहा-एक तो योजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की प्रेरणा करती थी, दूसरी विभाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक स्वाधीनता की प्रेरणा करती थी। इस संघष<sup>°</sup>ण संघर्षण से एक अनाखे राजनैतिक संगठन की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य तो बड़े २ थे

१, अन्थव<sup>°</sup>० ६ । ११९ ॥

२, अथर्व०६। १९७॥

पर राज्य के भीतर बहुत से छोटे २ राज्य थे और कभी २ तो इनके भीतर और भी छोटे राज्य से ब शासन थे। यह एक तरह का संघशासन था। बड़े राज्य को साम्राज्य इत्यादि शब्दों से संबोधन करते थे और उसके स्वामी को सम्राट्, अधिराज इत्यादि उपाधियां मिलती थीं। वाजसनेयिसंहिता में सम्राज् शब्द आया है '। बहुत से अन्थों में अधिराज शब्द आया है '। पञ्चितंशब्राह्माए में आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया है '। एक राज शब्द जो अपनेद में रूपक की तरह आया है '। अध्वावेद में राजनैतिक अर्थ में प्रयोग किया गया है '।

शुक्ल यज्जुर्वेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं से बहुत सी प्रार्थनाएं हैं । पर काठकसंहिता और मैत्रा-यणीसंहिता में स्वाराज्य का भी उल्लेख है । कोई २ राज्य बहुत छोटे थे। कहीं २ केवल एक गांव जीतने के लिये बड़ी २ प्रार्थनाएं हैं । बड़े बड़े संघशासनमूलक

<sup>1,</sup> वाजसनेयि संहिता ५ । ३२ ॥ ३३ । ३५ ॥ २० । ५ ॥ स्रादि ।

२. देखिये ऋश्वेद १० । २८ । ९ ॥ अध्यवेद ६ । ९८ । १ ॥ ९ १० । २४ ॥ तैत्तिशेय संदिता ११ । ४ । १४ । २ ॥ मैत्रायणी संदिता ४ । १२ । ३ ॥ काठक संदिता ८ । १७ ॥ तैत्तिशेय ब्राह्मण ३ । १ । २ । ९ ॥

३, पञ्जविंश ब्रह्मग १५।३।३५॥

४ ऋग्वेद ८ । १० । ३ ॥

५. अथर्ववेद ३। १॥

६. शुक्छ यजुर्वेद ९ । ३९ ॥

७ काठक संहिता १४ । ५ ॥ मैत्रायणी संहिता १ । ११ । ५ ॥

८. कृष्ण यजुर्वेद २ । ३ । १० ॥ ३ । ४ । ८ ॥

साम्राज्यों में छोटे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या राजन्य कहलाते थे और वास्तव में राजनैतिक अधिकार रखने वाले ज़मीन्दार थे। इस समय के अन्थों से जान पड़ता है कि सैकड़ों क्या हज़ारों छोटे २ राजा उत्तरी हिन्दुस्तान में मौजूद थे । सम्राट् और आधीन राजाओं के सम्बन्धों का ब्योरे वार पता नहीं लगता। शायद समर नीति में और परराज्य नीति में अर्थात् घरेलू मामलों को छोड़ कर बाहरी मामलों में सम्राट् की आज्ञा सब को पालन करनी पड़ती थी। पर शायद कभी २ सम्राट् और राजाओं के बीच में विद्वेष भी हो जाता था। उदाहरणार्थ, अथवंवेद और तैत्तिरीय संहिता में राजनैतिक उपद्रवों का उल्लेख है; यह शायद ऐसे ही विद्वेषों के कारण होते थे ।

सम्राट्या राजा बहुधा मौकसी होते थे पर नये राजा के आरोहण के लिये जनता की स्वीकृति राजा आवश्यकथी ै। स्वीकृति के बाद अभि-षेक होता था जिसके लिये दूर दूर से

देखिये ऋग्वेद १०। ९। १६ ॥ १०। ४२ । १०॥ १०।
 ९७। ६॥ श्रथवंवेद ५ । १८ ॥ २०॥ २। ६ । ४ ॥ १९।
 ६२ । १ ॥ वाजसनेथि संहिता १८ । ४८ ॥ २६ । २ ॥ तैक्तिरीय संहिता २ । ३ । १ ॥ २ । ७ । १८ ॥

२, अध्यर्वेद १ : ९ ॥ ३ : ६ ॥ तैतिरीय संहिता २ : ३ : १ ॥ २ : ७ : १८ : २ ॥

३. देखिये अथर्ववेद ३ । ४ । १-२, ७ ॥ ३ । ५ । ६ ॥

तरह तरह के जल मंगाये जाते थे। अभिषेक के जरा पहिले राजा चमकीले कपडे पहिन कर शेर के श्रभिषेक चमडे पर चढ कर दिशाओं की ओर जाता था जो प्रभुता का एक चिह्न था। इसी तरह की और रहमें भी होती थीं । इसके बाद शक्ति, प्रभूता और प्रधानता की प्रार्थना के मन्त्र पढते पढते परोहित जलों से अभिषेचन करते थे । अभिषेक के समय बहुधा राजस्य यज्ञ होता था जिसकी रस्में बढते २ इतनी हो गई थीं कि पूरे साल भर राजस्य चलती थीं । श्रौर आगामी युग में इस से भी अधिक देर तक होती रहती थीं। राजसूय के समय राजा की मित्र, वरुण आदि देवताओं के नाम से संबोधन करते थे । बैदिक मन्त्रों में कहा है कि राजा को पृथि-बी, पर्वत आकाश और विश्व की तरह पर्व वरुण, बृहस्पति, इन्द्र और अग्नि की तरह इढ़ रहना चाहिये ।

निस्छंदेह राजा को बहुत अधिकार थे और बहुत शिक्त थी पर बहु निरंकुश नहीं था, मनमानी नहीं कर सकता था। समाज के धर्म और आदशों के अनुसार ही वह शासन कर सकता था। इसके अलावा जनता की समिति समिति थी जिसे शासन में बहुत अधिकार

९ इप्रथर्वे० ४ । ८ । ३-४ ॥

था और जो सब महत्त्वपूर्ण विषयों के

२, अध्यव<sup>े</sup>० ४।८।५-६॥ वाजयनेयि संहिता९।४०॥ २५। १७-१८॥

३ अथव ० ४। ८। १।। ९। ७। । ऐतरेय ब्राह्मस ५। १। १। १२ ॥

४ तैतिरीय संहिता १। ८। १६॥

प् अस्त्वेद १० । १७३ ॥ अध्यर्ववेद ६ । ८७ ८८ ॥

निर्णय में भाग लेती थी। राजा के लिये आवश्यक था कि समिति का अपने अनुकूल रक्खे । अथर्ववेद में राजा पार्थना करता है कि प्रजापित की पुत्रियां सभा और समिति मेरे ऊपर क्या करें '। एक मन्त्र में राजा के छिये बहुत से अनुप्रहों की प्रार्थना की है। एक अनुग्रह यह भी है कि समिति अनुकूल रहे । अन्य वैदिक वाक्यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने की आवश्यकता प्रगट होती है । अथवंवेद में इस तरह की प्रार्थनाओं के अलावा बहुत से जाट टोनों का भी उल्लेख है जो समिति की वश में करने के लिये प्रयोग किये जाते थे है। प्रत्येक जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत वैम+ नस्य हो जाता है और गडबड होती है। शायद वैदिक सभिति भी इस साधारण दोष से मक न थी। ऋग्वेद में समिति की शान्ति, सहयोग और एकता के लिये बडी श्रोजस्वी प्रार्थना की है । अधवंबेट में एक बार समिति को नरिष्टा कहा है । समिति तरह २ के मामलों पर विचार करती थी । समर, संधि, ज्ञायव्यय और साधारण अभ्युदय-यह सब सिमिति के सामने आते थे °। इसके श्रलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी। श्रतमान है कि जमीन, जुन्ना, ऋण, दायभाग, चोरी, चोट, न्नौर

१. अथर्व०७ । ३ । १ ॥

२. अथर्व ६। ८८ ॥

३. ऋग्वेद १०। १६६। ४ ।। अध्यर्व० ७। १२ । र-३ ॥

ष्ट्रे अधर्मे ०२ । २७ ॥ ६ । ६९ ॥ ४ । ३११ ॥ इत्यादि ।

५, ऋरवेद १० । १९३ । २-४ ॥

६. अञ्चर्षे ७ । १२ । २ ॥

७. अधर्वे ६ । ७५ । १०३ ॥ ७ । ५२ ॥ ३ । २९ ॥ ६ । १०७ ॥

हत्या के मामलों का फ़ैसला समिति के द्वारा होता था । पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति की अवश्य ही एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी। प्राचीन समय में न तो यूहप में आर न पशिया में राजनैतिक प्रतिनिधित्व की चाल थी। जनता को जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठे होने पर ही व्यवहार में आ सकते थे। छोटे राज्यों में समिति का अधिवेशन सुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के कारण और दूरी के कारण असम्भव था। अतप्व जैसे २ चड़े राज्य अर्थात् साम्राज्य बनते गये वैसे २ समिति की प्रथा टूटती गई।

साधारण शासन में राजा को स्वभावतः बहुत से लोगों के सहयोग की श्रावश्यकता थी। जान बिश्वकारी पड़ता है कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी शासन में योग देते थे और राज्य के वीर "या रिलयों में गिने जाते थे। इनके अलावा श्रानेक कर्मचारी थे जिनमें से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी वीर या रिलयों में होती थी १। पञ्चविंश ब्राह्मण में श्राठ वीर गिनाये हैं—(१) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) राजा का पुरोहित (४) राजा की महिषी (५) सूत (६) श्रामणी (७) क्षत्र अर्थात् रक्षा करने वाला और (८) संब्रहीतृ अर्थात् कर जमा करनेवाला या कोषाध्यक्ष । अन्यत्र वीरों में

कृष्ण यजुर्वेद २ । २ । १ ॥ २ । ६ । १ ॥ अध्यवेद ६ ।
 १९७-१९ ॥ वाजसनेथि संहिता ३० । ५ ॥

२ अथर्ववेद ३ । ५ । ७ ॥

३, पद्धविंश ब्राह्मण १९। १। ४।।

राजन्य, सेनानी, भागदुध (कर वस्त करने वाला) श्रीर श्रक्षावाप (जूप का श्रध्यक्ष) की भी गिनती की है, '। इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष (बद्ई) रथकार श्रीर गोविकर्त (शिकारी या पशुश्रों की मारने वाला) भी गिनाप गये हैं '। गावों में श्रामणी राज का काम करते थे। वैदिक श्रन्थों में दूतों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य की श्रोर से जासुस या पुलिस का काम करते थे '।

न्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी कुछ मुक्दमें। का फैसला करता था । शुक्ल न्याय यजुर्वेद में न्याय को बहुत आवश्यक माना है । काठक संहिता में एक राजन्य भी अध्यक्ष की हैस्यित से दण्ड का काम कर रहा है । तैस्तिरीय संहिता में और अन्यत्र भी श्राम्यवादिन गांव का न्यायाधीश मालूम होता है ° ; वाजसनेयि संहिता और तैस्तिरीय बृह्मण में पुरुषमेध या अश्वमेध के सम्बन्ध में प्रश्नन, अभिप्रश्निन, और प्रश्नविवाक का जिक है ° जो

१. तैत्तिरीय संहिता १। ८। ९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ७। ३। १॥

२, मैत्रायणी संहिता २ । ६ । ५ ॥ ४ । ३ । ८ ॥

इ. अध्यवंवेद ४ । १६ । ४ ॥ अत्म वेद १० । १० । १-६ ॥ तैत्ति-रीय संहिता ४ । ७ । ९ ॥

४. अथर्वे **४ । ८ । २ ॥** 

५. शुक्क यजुर्वेद १० । २७ ॥

६. काठक संहिता २७ । ४ ॥

मैक्डानेल भीर कीथ, वैदिक इन्डेक्स १ पृ० २४८॥

८. वाजसनेषि संहिता ३०। २०॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ४। ६। १॥

मुद्दई, मुद्दालय श्रीर पंच मालुम होते हैं। कई प्रन्थों में मध्यमशी शब्द श्राया है १। उसका श्रर्थ भी पंच मालुम होता है। जान पडता पञ्जायत है कि बहुत से भगडे पञ्चायत से फ़ैसल हो जाते थे। दएड के विषय में पञ्चविंश ब्राह्मण से मालम होता है कि राजद्रोह बहुत भीषण श्रपराध माना जाता था। उसके लिये परो-ਰਾਵ हित तक की प्राणदण्ड दिया जाता था । जूर में हार कर ऋणी होजाने पर आदमी गुलाम बनाया जा सकता था । राज्य का खर्च चलाने के लिये राजा प्रजा से, कर खास कर अमीर आदिमयों से, और बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था ।

९ ऋग्० ९०। ९७ । ९२ ॥ ऋथर्नै० ४ । ९ । ४ ॥ वाजसनेयि संहिता ९२ । ८६ ॥

२. मैक्डानेल श्रीर कीथ, वैदिक इन्डेक्स २ पृ० ८४ ॥

३. ऋग्वेद १० । ३४ ॥

४. ऋग्० १०। १७३ । ६॥ श्रथर्व० ४ । २२।

## चौथा अध्याय।

## वैदिक काल का अन्तिम युग।

वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात् अन्तिम युग ई०

पू० ८-७ वीं सदी में या उसके भी साहित्य पहिले माना जा सकता है। संहिताओं का समय अनिश्चित होने से आगामी वैटिक साहित्य का समय भी अनिश्चित है। हम ई० प० ८-७ सदी को पेतिहासिक समालोचना के इस सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार करते हैं कि सन्देह में नीची तारीख़ की मान कर निष्कर्ष निकालने चाहिये । वैदिक काल के अन्तिम युग में भी बहुत सा साहित्य रचा गया। हिन्दुश्रों की वर्गव्यवस्था या वर्णव्यवस्था ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या-व्यसन के लिये स्वतंत्र छोड दिया । वह प्राचीन समय में ही नहीं किन्त भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी अर्थात १३ वीं ईस्बी सदी की मुखलमानी विजय के बाद भी बराबर ग्रन्थ रचते रहे । क्षत्रियों में भो विद्याध्ययन की प्रवत्ति जारी रही और वह भी धार्मिक विचारों में और धार्मिक एवं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे। इनके अलावा कभी कभी और लोग भी लिखने पढने में यश प्राप्त करते थे । अस्त, हिन्दुस्तान में हुजारों ही प्रन्थ लिखे गये। बहुत से नष्ट हो गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐतरेय

ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा गया। इसी समय विशाल

शतपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यज्ञों के सुक्ष्म वृत्तान्त है श्रीर जिससे यज्ञों की परिपाटी का श्रीर प्रचार का पता लगता है। पर दूसरे प्रन्थों से यह भी सिद्ध होता है कि हिन्द मस्तिष्क की कोरे यज्ञविधान से संतीष नहीं थाः वह विश्व के रहस्य का, जीवन के अन्तिम रहस्य को, उदघाटन करने का भी ऐसा घोर प्रयत्न कर रहा था जैसा ब्राज तक संसार में कहीं नहीं हुआ है। ब्रारएयकों में ब्रीर उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरम्परा का संग्रह अथवा येां कहिये संक्षेप है। कुछ उपनिषद् तो श्रागामी युगों के हैं पर छान्दोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि बैदिक काल में ही बन चुके थे। इस युग में या इसके आरस पास कछ और रचानाएँ भी हुई जिनसे समाज या राजनीति की कुछ बातें मालूम होती हैं। वृहद्देवता जो शौनक का रचा हुआ समभा जाता है ई० पू० पांचवी सदी के लगभग बना था: इसमें वैदिक देवतात्रों का हाल है। ई० पू० छठी या पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा गया जिसमें वैदिक शब्दों की समीक्षा है।

इस काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तस्वज्ञान की चर्चा है। ई० पू० सातर्वी—छुठी सदी के लगभग देश में तस्वज्ञान की प्रवल लहरें उठीं जिन में पुरानी तस्वज्ञान। विचार परम्पराओं का समावेश हो गया और जिनसे आगामी सिद्धान्तों की उत्पत्ति हुई। हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन की सुगमता और सादगी के कारण, और मानसिक चरित्र के कारण तत्वज्ञान का ऐसा दौर दौरा हुआ जैसा कि आज तक किसी देश ने नहीं दिखाया। हज़ारों आदमियों ने

श्रपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखों ने इस पर बहुत मनन किया और करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ ध्यान दिया । तत्त्वज्ञान के दो मुख्य प्रयोजन थे। एक तो स्वाभाविक ज्ञानिपासा को शान्त करना, यह बताना कि संसार, श्रात्मा, परमातमा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्या हैं? इसरे. मनुष्य को लोक और परलोक का ठीक ठीक रास्ता बताना. दुःख दर कर परम सुख दिलाना, श्रात्मा की उन्नति करना, मोक्ष का द्वार खोलना । इन दो प्रयोजनों के कारण हिन्द-तत्वज्ञान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस में कट्टरता नहीं है, विचार की पूरी स्वतंत्रता है, तर्क की प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये प्राने विचारों के संयोग से तरह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं। तत्वज्ञान की पेसी प्रधानता थी कि उसने धर्म पर अधिकार जमा लिया और उसका आवश्यक अङ्ग हो गया । हिन्दस्तान में धर्म और तत्त्रज्ञान एक दूसरे से ऐसे गुथे हुये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तत्त्वज्ञान की बहुत सी पद्धतियों का आदि स्रोत ईश्वर या और कोई आप्त माना गया है और लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों के नामों से संयुक्त हैं।

कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में धार्मिक भाव बहुत प्रवल नहीं था ख्रौर न तत्त्वज्ञान की ही <sup>हैश्वर</sup> बहुत चर्चा थी । तो भी कहीं कहीं ऋषियों को चिन्ता होती है कि विश्व क्या है ? इसका प्राण क्या है ? कौन जानता है ° ? देवता

१. ऋग्वेद १ । ४ । १६४ ।।

बहुत थे पर सब से पहिले कौन पैदा हुआ था ? इस तरह एक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है। वैदिक साहित्य में बहुधा एक एक देवता की स्तुति इस तरह की है कि मानो वही परमेश्वर है। जैसा कि पहिले कह जुके हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी निकला। ईश्वर और ऋत—इन दो विचारों के आधार पर बहुत

ऋत सा आगामी तत्त्वज्ञान स्थिर है। पिछली संहिताओं और ब्राह्मणों के काल में वेद

स्वतः प्रमाण माने गये श्रौर उनके वाक्यों को तत्त्वज्ञानियों ने अपने अपने ध्रथं में प्रयोग करना शुरू किया । यज्ञ श्रौर कर्म की प्रधानता के इस युग में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों का एक चक्र माना गया—देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य जन्तु, सब की श्रोर कर्तव्य हैं जिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य के एक बहुत बड़े भाग का समावेश यज्ञ में था । ब्राह्मण

प्रनथ बार वार कहते हैं कि जो भ्रच्छी
पज्ञ
तरह यज्ञ करता है वह स्वर्ग में देवताओं
के साथ मिल कर अमर हो जाता है।

तस्वज्ञान की पराकाष्टा उपनिषदों के समय में हुई। इस समय जो सिद्धान्त निकले उनको ही लेकर जैन, बौद्ध आदि अर्में। की स्थापना हुई, और बाकी हिन्दुओं में भी बहुत से सम्प्रदाय चले। याद रखना खाहिये कि उपनिषदों

में कोई एक विचार शृंखला या सिद्धान्त उपनिषद् नहीं है, बहुत से विचार हैं जो कहीं कहीं तो श्रापस में मिलते ज़ुलते हैं कि कहीं कहीं प्रतिकल हैं। यहां मानवी मस्तिष्क सत्य

और कहीं कहीं प्रतिकूल हैं। यहां मानवी मस्तिष्क सत्य की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और चारो स्रोर तर्क स्रोर कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है। उपनिषदों की गहरी छानबीन से नतीजा निकलता है कि मानबी जीवन का मूल तत्त्व है श्रात्मा जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है, न बूढा होता है। ग्रात्मा सब जड पदार्थों से भिन्न है श्रीर श्चात्मा न उनके किसी तरह के मेल जोल से कभी पैदा हो सकता है। जगत में सैकडों आत्मा प्रतीत होते हैं-यह सब एक ही ब्रह्म के रूपान्तर हैं। एक ही ब्रह्म के भाग हैं। चिदानन्द ब्रह्म चिराद है जिस में सब कुछ शामिल है। ब्रह्म अनादि है, अनन्त है, अकारण है, समय और स्थान से परे है। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं लगता, ज्ञान से नहीं लगता। आत्मा के प्रकाश से इसका पता लगता है। ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, ब्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष है। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी ने उसे नहीं बनाया है, वह त्राप ही बना हुआ है। सारा संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला है; ब्रह्म का विकास ही खृष्टि है, ब्रह्म का प्रगद होना ही ब्रह्म विश्व का निर्माण है। ब्रह्म विश्व में है पर विश्व का नहीं है। उससे परे है। ब्रह्म के कारण ही आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति को बड़ा कर ब्रह्म के पास पहुँचना नीति स्रीर सदाचार है। मनुष्य की साधारण भौतिक कामनाओं में जीवन नष्ट न करना ।चाहिये; साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय सुख में लीन न हो जाना चाहिये; यह सब नश्वर है, क्षणभंगुर है; श्रनादि श्रनन्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, उसे जानो । जो ब्रह्म को जानता है अथवा यों कहिये कि श्रात्मा को ठीक ठीक पहचानता है वह सब स्वार्थ छोड

देता है; सन्यासो हो जाता है। श्रात्मा को जानने वाला सब शोक को पार कर जाता है; बृह्म को जानने वाला बृह्म ही हो जाता है। पर श्रान्यत्र उपनिषदों में कहा है कि वेद पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; सदाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, हृद्य को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिये। श्रान्यत्र कहा है कि ज्ञान और श्राचार एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। जब तक श्राचार ठीक नहीं है, हृद्य में शान्ति नहीं है, वित्त में स्थिरता नहीं है तब तक श्रात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। उपनिषदों के श्रन्य भागों में इसको भी काफ़ी नहीं माना है; कोरे सदाचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, केवल यह, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं

मोक्ष हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिये. अपने का परमेश्वर से मिला

देना चाहिये, परमेश्वर की आत्म समर्पण कर देना चाहिये। अहङ्कार जीव को हर तरह से नीचे गिराता है; अहङ्कार छोड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये। बहुत जगह उपिन-पदों में कहा है कि जीव आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक है। मेाक्ष पाने पर आत्मा का अन्त नहीं होता। जैसे निह्यां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही आत्माएं ब्रह्म में मिल जाती हैं

यदि श्रात्मा चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है तो संसार में दुख श्रीर पाप क्यों हैं ? इस जटिल प्रश्न पुनजन्म के उत्तर में उपनिषद् कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । पेतरेय, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सा उटलेख ब्रावश्य है । पर इसका पूरा व्यौरा सबसे पहिले उपनिषदों में ही मिलता है । इस सिद्धान्त के अनुसार देवता, मनुष्य, जन्तु, बनस्पति सब की आतमा कर्म के कठोर नियम के अधीन हैं । प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा या किया का प्रभाव—अच्छा या बुरा—आतमा पर पड़ता है, यह प्रभाव पक जीवन तक परिमित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता है और इस तरह चक चलता रहता है । किसी भी जन्म के पिहले अनिनित जन्म हो चुके हैं । यह कर्मसंसार चक ब्रह्म में लीन होने तक चलता रहता है । इस लिये जीव के चाहिये कि अच्छे कर्म करे और सब से बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्टा करे ।

उपनिषदों में सब से पहिले येगा का ज़िक आया है।
योग की कियाओं से चित्त की दृत्तियों
वेग का निरोध होता है, मन स्थिर होता है,
हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक जीवन
के ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म का समभने में सुगमता होती
है। कीषीतिक उपनिषद् कहता है कि प्रतर्दन ने संयमन का
पक नया मार्ग चलाया था जो अन्तर अग्निहोत्र अर्थात्
आभ्यन्तरिक यज्ञ है। अभिप्राय यह है कि राग द्वेप, भावना, दृत्ति
को पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्राण्वायु को रोकने से भी

ऐतरेय बाह्मणा ८ । १५ ॥ शतपथ बाह्मण ९ । २ । ७ । ३३ ॥
 ६ । २ । २ । २७ ॥

वित्त को एकाप्र करने में सहायता मितती है। श्रोम्, तद्धनम्, तज्जलान् ग्रादि शब्दों पर चित्त को एकाप्र करना चाहिये। सब कुछ छोड़ कर एक पदार्थ पर मन को एकान्त करने से चित्त में स्थिरता ग्राती है। इस तरह येगा का अभ्यास करते २ पूर्ण एकाप्रता, पूर्ण स्थिरता ग्रात होती है। मुराडक उपनिषद् में एक जगह न्याय का उत्लेख किया है पर न्याय की पूरी पद्धति श्राभो नहीं चनी थी।

उपनिषदों में सत्य की टरोल हो रही है, विश्व का रहस्य जानने का उद्योग हो रहा है बहा विशा और परमसुख का मार्ग हूं दृ जा रहा है। तरह २ के विचार पैदा हो रहे हैं, चारों श्रोर खतंत्रता पूर्वक बहस हो रही है, बिना किसी डर के नये २ सिद्धान्त निकाले जा रहे हैं। इस लिये उपनिषदों में बहुत मत भेद है पर श्रम्त में कुछ बातों पर सब एक हो गये हैं। ब्रह्म ही सत्य है, विद्या और योग से वह जाना जाता है। विद्या से मुक्ति होती है । ब्रह्म-विद्या सब पार्यों का नाश कर देती है । विश्ववन्यापी

है, अपने कर्म के अनुसार अपना संसार बनाता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। इस आवागमन में बहुत से दुख होते हैं। इनसे छुटकारा तभी मिल सकता है जब आत्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाय। यही मुक्ति हैं। विद्या और योग इसका उपाय हैं। आवागमन

परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शरीर धारण करता

१. छान्दोग्य उपनिषद् ६ । ८ ॥

२, छान्दोग्य उपनिषद् ८ । १२ । ३ ।। कौषीतिक उपनिषद् ३ । ९ ।।

ब्रौर मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समय निकले वह त्राग बौद्धों श्रौर जैनों ने भी माने श्रौर श्राज तक सब हिन्दुश्रों में प्रचलित हैं। ब्रह्म, विद्या श्रौर येगा के सिद्धान्त भी किसी न किसी रूप में छगभग सब हिन्दू सम्प्रदायों ने माने हैं।

कर्म और संसार का सिद्धान्त जीवन पर कई, और कभी २ विपरीत, प्रभाव डालता है। यह कर्म को प्रधान मानता है और ग्रन्छे कर्म कर्म सिद्धान्त का प्रभाव करने का आदेश करता है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये उत्तरदायी है। उपनिषदों का सिद्धान्त विद्या पर भी पूरा जोर देता है और सब की ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा करता है। पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा कम हो जाती है: एक बड़ी लम्बी यात्रा में यह केवल एक सराय है या केवल एक कदम है। इस संसार की सारी सख सम्पत्ति क्षणभंगुर है, असार है। वृहदारएयक उपनिषद् भूख, प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इन सब की बुरा समभता है और एक मात्र ब्रह्म की ही सब कुछ मानता है। सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों से बहुक सकते थे और संसार का जीवन अस्तव्यस्त हो सकता था। शायद इसी लिए वेतरेय आरएयक और छान्दोग्य, बृहदारएयक, कौषीतिक उप-निषद आदि में कहा है कि यह विद्या गुहा है, हर किसी की बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों और पूरे अधिकारियों की

१. बृहदारण्यक उपनिषद् ३।५।२॥४।४।२३॥

ही बतानी चाहिये १। पर जब किसी न किसी तरह यह नये सिद्धान्त चारों ब्रोर फैल गये तब जीवन के लिए उनके अनुसार मार्ग निश्चित करना ब्रावश्यक हो गया। इस लोक के ब्रौर परलोक के अभ्युद्य की मिलाने से अर्थात् मनुष्य के लौकिक ब्रौर आध्यात्मिक हितों की मिलाने की चेष्टा से ब्राथमों के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई ।

कह चुके हैं कि अरग्वेद के दसवें मण्डल के समय में ही

कुछ मुनि पैदा हो गये थे जो तप

श्राथम किया करते थे। उपनिषदों के समय में

मुनियों की संख्या बढ़ गई थी। यह भी
कह चुके हैं कि विद्या पढ़ने की परिपाटो ऋग्वेद के समय
में शुक्त होगई थी। जैसे २ साहित्य और विद्या की उन्नति
होती गई वैसे २ पठन पाठन की रीति भी बढ़तो गई। तैसिरीय संहिता कहती है कि ब्रह्मचारी होकर पढ़ना बृाह्मण का
कर्तव्य है ै। पेतरेय ब्रह्मण में नामानेदिष्ट ब्रह्मचारी होकर अपने
गुक्त के घर में रहता है । छान्दोग्य उपनिषद में बालपन १६
वरस तक माना है पर ब्रह्मचर्य का समय इससे ज़्यादा होता
था । इस तरह ब्रह्मचर्य और तपस्या के प्रचार से जीवन
की दो अवस्थाप स्पष्ट हो गई। तीसरी अवस्था गृहस्थ

१. ऐत्तरेय आरण्यक ३ । २ । ६ । ९ ॥ बृहद्दरण्यक उपनिषद् ६ । ३ । १२ ॥ २ । १ । ७ ॥ छान्दोत्य उपनिषद् ६ । ११ । ५ ॥ ८ । ११ । ६ ॥ कौषीर्ताक उपनिषद् १ । ७ । १९ ॥

२. तैत्तिरीय संहिता ६। ६। १०। ५।

३, ऐतरेय ब्राह्मण १२।९॥

**<sup>े</sup> ४ छान्दोग्य उपनिषद्**षा १ । ११ । ५ । २४ । ५ ॥

जीवन की थी जो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी हमेशा ज़रूरी थी। उपनिषदों में मुनि श्रीर गृहस्थ का भेद बताया है । इसके बाद परमार्थ श्रवस्था के दो भाग कर दियं गये । उपनिषदों में ही श्रमण और तापसों का भेद कर दिया है; अन्यत्र मुनियों श्रौर प्रवाजिनों का श्रलग २ उल्लेख किया है और आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तप से जुदा बताया है । इस तरह चार श्रवस्थाएं श्रर्थात् चार आश्रम हुए जिनका सिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदीं में ही पाया जाता है। मालूम होता है कि बहुत दिन तक तीसरा और चौथा आश्रम एक ही माना जाता था । छान्दोग्य उपनिषद् से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो ब्रह्मचर्य के बाद जीवनशर गृहस्थ बना रहे । पर इसी उपनिषद् में दूसरी जगह तप को तीसरा आश्रम माना है ।। इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ श्रनिश्चित है पर श्रन्त में नतीजा यही निकलता है कि द्विज का जीवन चार भागों में बटना चाहिये।

आरुगेय उपनिषद्, आश्रम उपनिषद् श्रौर सन्यास उप-

बृहद्रारण्यक उपनिषद्ध ६। २। १५॥ इत्यादि।

१. छान्दोरय उपनिषद्ध ५ । १० । १ ॥ ६ । २ । १६ ॥

२. बृहदारण्यक उपनिषद् ४। ३। २२ ॥ ४। ४। २२ ॥ ३।८। १० ॥

३, बृहद् उपनिषद् ३।५।१॥

४. छान्दोग्य उपनिषद्ध ८ । १५ ॥

५. छान्दोग्य उपनिषद् २।२३।१॥

निषद् में चार श्राश्रम बहुत साफ़ तौर से वयान किये हैं १। इस प्रकार इस काल में श्राश्रमों का सिद्धान्त निकला जो फिर सदा हिन्दू शास्त्रों में माना गया पर यह समफ़ना भूल होगी कि आश्रमों के नियम का पालन सब लेगा करते थे। जैसा कि श्रागे बताया जायगा, जातकों से ज़ाहिर है कि श्राश्रम धर्म सिद्धान्त में सब की मान्य था पर व्यव-हार में सब की शाहा न था।

ब्रह्मचर्य आक्षम में बालक विद्याध्ययन करते थे। इस काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई कि म्हान्येद में बेद के पाठकों का ज़िक आया है । अथर्ववेद में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है । श्राय्यवेद में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है । श्राय्यवेद में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है । श्राय्य ब्राह्मण में कहा है कि बेदों के पढ़ने और पढ़ाने से सुख, स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यश इत्यादि सब कुछ होता है । बहुत से गुरुओं का उल्लेख है जो एक दूसरे के बाद थड़ों की विद्या की चलाते रहे थे । छान्दोग्य और बृहदारएयक उपनिषदों से मालूम होता है कि बहुत से ब्राह्मण अपने पुत्रों को घर पर ही पढ़ाते थे । पर बहुत से लड़के गुरुओं के यहां जाकर विद्या प्राप्त करते थे। चहुदारएयक

१. श्रारुणेय उपनिषद् १ । २ । ५ ॥ श्राश्रम उप० ३-४ ॥ सन्यास उप० २ । ७ ॥

२. ऋग्वेद ७ । १०३ ॥

३. श्रथर्ववेद ९। ५॥

४, शतपथ बाह्यसम् १९।५।७।१॥

५. शतपथ ब्राह्मण १०।६।५।९॥

६. छान्दोग्य उपनिषद् ५।३।१॥ बृहदारण्यक उपनिषद् ६।२।१॥

उपनिषदु में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे श्रीर जिनमें बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे । कभी २ गुरु बिना किसी रस्म के पढ़ाना शुरू कर देते थे । पर शतपथ ब्राह्मण से सिद्ध है कि साधारणतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी रम्में होती थीं। बृह्मचारी गुरु के बहुत से प्रश्नों का उत्तर देता था और गुरु उसे प्रजापति, द्यौः, पृथिवी इत्यादि देवताओं के सुपुर्द करता था । श्वेतकेतु आरुणेय १२ बरस की उम्र पर गुरू के यहाँ जाता है श्रीर चौबीस बरस की उम्र तक वेद पढ़ता है । छान्दोग्य उपनिषद् में नारद श्रीर सनस्कुमार की बात जीत से मालुम होता है कि इस समय और भी बहुत से विषयों का पठन पाठन आरंभ हो गया था, जैसे इतिहास, पुराण, ब्याकरण विश्य (श्राद्ध इत्यादि ) राशी, दैव, निधि (समय का ज्ञान) वाकोवाक्य ( तर्क ), देवविद्या, बुद्धविद्या, शिक्षा, कल्प, छन्द्स्, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या । वृहदारण्यक उपनिषदु में भी इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदु, स्टोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान का ज़िक्र है । अन्य प्रन्थों में भी इतिहास का उल्लेख है °। जान पडता

१ वृहदारण्यक उपनिषद् ६।२॥

२. छान्दोग्य उपनिषद् थ। ११। ७॥

३, शतपथ ब्राह्मण ११। ५। ४॥

४. छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।२।३॥६।७।२॥

५. छान्दोग्य उपनिषद् ७ । ३ । ५ । २ ॥

६, बृहदारण्यक उपनिषद् २। ४। १०॥

७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२।८।२॥ शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।४-८॥ १३।४।३।३॥ १४।५।४।१०॥

है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लैकिक विषयों की पढ़ाई होती थी और बहुत से ग्रन्थ रचे गये थे पर आगे चल कर वह बड़े ग्रन्थों में मिल कर लोप हो गये। वैदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीरे २ छः वेदाङ्गों ने स्पष्ट रूप ग्रहण किया—शिक्षा, छन्दस्, व्याकरण, निरुक्त, करण और ज्योतिष्। पढ़नेवालों की संख्या बहुत थी। बहुत से कुटुम्ब थे जैसे छान्दोग्य उपनिषद् में श्वेतकेतु का कुटुम्ब जहां हर एक लड़का पढ़ता था ।

शतपथ ब्राह्मण से भी मालूम होता है कि बहुतेरे लड़कों को पढ़ने का शौक था रे। छान्दोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल जिस के पिता का पता न था श्राप ही पढ़ने जाता है । ब्राह्मणों श्रीर उपनिषदों में इन्द्र, भरद्वाज इत्यादि बहुत बरसों तक यहाँ तक कि जन्म जन्मान्तर तक पढ़ते हैं । कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुश्रों के पास पढ़ने श्राते थे । बुहुइदेवता कहता है कि पढ़ने पढ़ाने से श्रादमी देवताश्रों के बराबर हो जाता है ।

१. छान्दोभ्य उपनिषद्ध ६ । १ । १ ॥

२, शतपथ बाह्यसा ११ । ४ । १ । ९ ॥

३. छान्दोग्य वपनिषदु ४।४।१॥

४, छान्दोग्य उपनिषद्ध ८।२।३॥ बृहदारण्यक उपनिषद्ध २।२३।२॥ तैत्ति-रीय ब्राह्मण ३।१०।११।३॥

प. बृहदारण्यक उपनिषद् ३।३।१॥३।७।१॥तैत्तिरीय उपनिषद् १।४।३॥
 कौषीतिक उपनिषद ४।१॥

७. बृहद्देवता १। २१॥

हिन्दू शिक्षा में ज्ञान से भी ज़्यादा ज़ोर चरित्र पर दिया
जाता था। बृह्मचर्य और संयम सब से
गुरु के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे। बृह्मचारी गुरु के साथ
रहते थे और इसिलिये अन्तेवासी भी कहलाते थे। वह गुरु की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते
थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, आज्ञा पालन करते
थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, और उसके लिये
तथा अपने ठिये ईंचन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे।
कभो कभी विद्यार्थी गुरु के साथ इधर उधर जाया करते
थे। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देता
था कि सच बोलना, अपना कर्तव्य पालन करना, वेद पढ़ते
रहना . . गृहस्थ बनना । पर छान्दोग्य उपनिषद से
मालूम होता है कि कोई २ नवयुवक गृहस्थ आक्षम से इन्कार
कर देते थे और सीधे बन को चले जाते थे।

ब्रह्मविद्या के साथ तप की महिमा भी बढ़ती गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के तप द्वारा देवत्व पाया था श तैत्तिरीय उपनिषद् में वरुण अपने पुत्र भृगु से कहता है "तप से ब्रह्म की जानो क्योंकि तप ही ब्रह्म है श।" मैत्रायणी उपनिषद्द कहता है कि तप के बिना ज्ञान नहीं होता

१. शतपथ० ११।३।३॥ ३।२।६।१५॥ ११।५।७।१॥ बृ० उप० ३।१।२॥ ६।३।७॥ छा० उप०४।३।५॥ ४।४।५॥ ४।१०।१॥८।१५।१॥३।११।५॥

२. तैसिरीय उपनिषद् १ । ११ ॥

३. छान्दोग्य उपनिषद् २। २३। १॥

४, तैतिरीय बाह्मण ३। १२। १३। १॥

५, तैत्तिरीय उपनिषद् ३।५॥

श्रीर कर्म का भी फल नहीं होता १। उपनिषदों में हो सबसे पहिले श्रमणों का ज़िक श्राता है १। श्रनेक स्थानों पर संसारी जीवन को दोषपूर्ण माना है १। पर इसके विपरीत पेत-रेय ब्राह्मण में कहा है कि "बिना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी का समड़ा पहनकर रहने से क्या लाभ है ? तप करने में क्या रक्खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो १।"

अन्तिम वैदिक काल में वर्णव्यवस्था पहिले की अपेक्षा कुछ और कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी

वर्णव्यवस्था महीं हुई है

नहीं हुई है जितनी कि श्रागामी युगों में। भेदभाव बढ रहे हैं पर कभी २ उनका

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का है और

अनादर भी होता है। शतपथ बृाह्मण में पुरुषमेध यह में भिन्न २ वर्णों के लोग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं। यों भी उनके लिये अलग अलग सम्बोधन बनाये हैं और उनके लिये भिन्न भिन्न प्रकार के मृतस्मारकों का विधान किया है । शतपथ बृाह्मण में एक जगह तो सोम यह में शूद्र को स्थान दिया है । पर अन्यत्र कहा है कि दीक्षित पुरुष को शूद्र से बात भी न करनी चाहिये । कड़ाई अनेक बार यह भी कहा है कि संसार

१. मैत्रायणी उपनिषद् ४।३॥

२. तैत्तिरीय श्रारण्यक २। ७॥ वृहदारण्यक उपनिषद् ४। ३। २२॥

३. उदाहरणार्थ, बृहदारण्यक उपनिषद् ३ । ५ ॥

४. ऐतरेय ब्राह्मण ७ । १३ ॥

प् ज्ञातपथ बाह्यसाइ । १ । १ ९०॥ १३ । ८ । ३ । १९ ॥ वैदिक इन्डेक्स २ प्र०२ ५३ ।

६, शतवथ ब्राह्मण ५।५।४।९॥

७, ज्ञातपथ बाह्मण ३।१।१।१०॥

श्रद्धों को बिल्कुल भुला दिया है '। शतपथ बाह्मण कहता है कि बाह्यगां और क्षत्रियों को मिल कर जनता पर शासन करना चाहिये । श्रोत्रिय और राजा मिल कर धर्म की रक्षा करते हैं । पर इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता के अन्त तक बाह्मण प्रन्थों में पुरोहित या बाह्मण को राजा से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण स्वयं कहता है कि राजा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली है । ऐतरेय बाह्मण पुरोहित को राजगोप अर्थात् राजा की रक्षा करनेवाला कहता है । इसी समय के लगभग बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ कि हम से कर न लिया जाय । शतपथ बाह्यण इस का समर्थन करता है । पर यह निश्चय नहीं है कि व्यवहार में बाह्मणों के साथ इस तरह की कपा अभी होती थी या नहीं । पहिले पहिल इसी समय में खान पान की थोड़ी बहुत रोक टोक प्रारंभ होती है। पेतरेय बाह्यण कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे वर्ण वालों के साथ खाये वह उनके ही दर्जे का हो जाता है ।

पर इसके विपरीत वर्णव्यवस्था की ढीळ के भी बहुत से उल्लेख इस समय में मिलते हैं। <sup>ढीळ</sup> शतपथ बृाह्मण स्वयं यह मानता है कि राजा जनक क्षत्रिय से बृाह्मण हो गये

१, शतपथ बृह्मिण २।१।४।१२॥४।२।२।१॥

२. शतपथ ब्राह्मण ११। २।७।६॥

३, शतपथ बाह्यण ५।४।४।५॥

४, शतपथ बाह्मण १२। ७।३। १२॥

५ ऐतरेय बाह्यण ७। २६। ८। २४-२७॥

द, शतपथ बाह्यण १३ । ६ । २ । १८ ॥ १३ । ७ । १ । ३ ॥

७. ऐतरेय ब्राह्मण ७ । २९ ॥

थे । साधारणतः राजा क्षत्रिय श्रवश्य होते थे र पर शायद कभी कभी, वर्णस्यवस्था के प्रतिकृत, अन्य वर्णीं के भी होते थे । उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण में राजा मरुत्त आविक्षित को आयोगव कहा है । आगामी लेखक मनु, कौटल्य और विष्णु के अनुसार, आयोगव एक मिश्रित जाति थी अर्थात् क्षत्रिय नहीं थी । अन्तर्जातीय ब्याह के भी कई उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब श्रानुलोम ब्याह क हैं। वृहदुदेवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या बाह्मण श्या-वाश्व से ज्याह करती है भ राजा स्वनय अपनी लडकी का ब्याह श्रंगिरा कुळ के एक युवक से करता है <sup>क</sup>; दीर्घतमस् की मा उषिज एक दासी है । इस प्रकार के अनुलोम सम्बन्ध तो साधारण से माने गये हैं । समाज के मानसिक और श्राध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से इस बात पर भी ज़ोर देना ज़रूरी है कि कम से कम क्षत्रियों में विद्या और तत्त्वज्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षत्रियों ने बडे २ सिद्धान्त निकाले । बिना किसी संकोच के बाह्यण लोग क्षत्रिय चिद्वानों को गुढ मानते थे श्रीर उनसे शिक्षा पाते थे। उदाहरणार्थ, बृाह्मण गार्ग्य वालाकि का गुरु श्रित्रय

१ शतपथ बाह्यण ९।६।२।१०॥

२, उदाहरणार्थ देखिये शतपथ बाह्मण १।५।२।३,५॥ १२।८।३।१९॥

३. शतपथ ब्राह्मरा १३ । ५ । ४ । ६ ॥

अ. मजुलंहिता ९ । ५२ ॥ कौटल्य, अर्थशास्त्र (सं० शामशास्त्री ) ए० १६५ ॥
 विष्ण, १६ (४ ॥

५ वृहद्देवता ५। ५०॥

६ बृहद्देवता १ । १४२-४६ ॥

७ बृहद्देवता ४। २४-२५॥

८ ् बृहद्देवता ५। ७९॥ शतपथ ब्राह्मरा ४। १।५।७॥ भी देखिये।

राजा अजातराष्ठु था भ केकय राज अध्वपति प्राचीनशाल को तथा दूसरे बृाह्मणों को शिक्षा देता था १ । ऐसे और भी दण्टान्त उपनिषदों में हैं १ । छान्दोग्य उपनिषद् में ता यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मविद्या केवल क्षत्रियों की ही विद्या है १ । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन है कि क्षत्रियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या है १ ।

वर्णव्यवस्था की कड़ाई और ढील के दृष्टान्तों से प्रगट होता है कि यह भी परिवर्तन का युग था और परस्पर विरोधी शक्तिया का संघर्षण हो रहा था। पर सब बातों पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले की अपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी।

श्राश्रमों की स्थापना श्रौर वर्ण की कड़ाई के सिवाय श्रौर कोई विशेष परिवर्तन समाज में साधारण सामाजिक नहीं हुआ। शतपथ बृाह्मण से मालूम होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ करती थी । बृहदारण्यक उपनिषद् कहता है कि पत्नी से ही पुरुष की पूर्णता होती है । उपनिषदों श्रौर बृहद्देवता में

१. बृहदारण्यक उपनिषद् २ ।१ । १ ॥ कौषीतिक उपनिषद् ४ । १ ॥

२, कातपथ ब्राह्मण १०। ६। १। २॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५। ११। ४॥

३. छान्देश्य उपनिषद् ५ । ११ ॥

४, छान्दोग्य उपनिषद् ५। ३॥

५, बृहदारण्यक उपनिषद् ६। २। ८॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५।३।७॥

६. सतपथ बाह्यण ५। २। १।१०॥

७, बृहदारण्यक उपनिषद् १ । ४ । १७ ॥

ऋषि भी बहुधा ब्याह करते हैं। विधवाओंका भी ब्याह होता था, बहुधा देवरों के साथ । शतपथ बाह्मण से मालूम होता है कि राजा बहुधा चार ब्याह करता था र । निरुक्त से प्रगट है कि सौतों में बहुत भगड़े फ़साद होते थे और पति के नाक में दम हो जाता था १। पुत्र की कामना प्रवल थी। बृहदारएयक उपनिषद कहता है कि पुत्र वह है जो पवित्र करता है । जिसके पुत्र न हो वह अपनी कन्या की नियुक्त कर सकता था अर्थात् व्याह के बाद उसके पुत्र की श्राद्ध इत्यादि के लिये श्रापना मान सकता था । पर इससे लड़की के पति के आद में वाधा पड़ सकती थी। इसलिये निरुक्त कहता है कि भ्रातृहीन कन्या से ब्याह नहीं करना चाहिये । बहुत सी स्त्रियां, जैसे गागीं और मैत्रेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं श्रीर पुरुषों से बुह्मविद्या पर बराबर की बहस करती थीं १। निरुक्त में स्त्रियों के दायभाग के अधिकार का पहिला उल्लेख मिलता है °। इसके विपरीत शतपथ बाह्मण कहता है कि पति और पत्नी का अलग भोजन करना चाहिये; पत्नी को पति के बाद खाना चाहिये। स्त्रियों की बुद्धि दुर्बल होती है श्रीर वह विद्वानों की अपेक्षा नाचने गानेवाले श्रादमियों की

१ निरुक्त ३ । १५॥

२. शतपथ बाह्यसम् । ५।३।१॥

३, निरुक्त ४।५॥

अ बृहदारण्यक उपनिषद १। ५। १७॥

५ निरुक्त ४।५॥

६, उदाहरणार्थं देखिये बृहदारण्यक उपनिषद् ३ । ६ । ८ ॥

७. निरुक्त ३ । ४ ॥

पसन्द करती हैं '। जैसा कि शतपथ बृाह्मण से प्रगट है स्त्रियां के सच्चिरित्र पर समाज बहुत ज़ोर देता था '। सामान्य नैतिक गुणों में संयम, उदारता, ब्रातिथ्य, नम्रता, और सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे '।

सच्चाई बहुत वड़ मान जात था।

राजनैतिक अवस्था में भी थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है।

इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया
राजनैतिक अवस्था है और ज़मीन्दारी संघ प्रधा और भी

ढढ़ हो गई है। ऐतरेय बाह्मण में राज्य
साम्राज्य, भीज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमस्थ्य, माहाराज्य,
आधिपत्य, स्वावाश्य शब्द आये हैं, जो तरहं तरह के अधिकारों के और संघ पद्धति के भिन्न भिन्न दर्जों के द्योतक
हैं । यहां समुद्र तक फैले हुये राज्य

शाधिपत्य की भी बात कही है जिससे मालूम होता
है कि बड़े राजा आपना अधिपत्य दूर दूर
फैला रहे थे । आधिपत्य के सूचक थे चार महायक्न—
राजस्य, वाजपेय, अश्वमेध और ऐन्डमहाभिषेक जो बहत से

३. शतपथ ब्राह्मण ३।२।४।६॥४।४।२।३३॥३०। ३०।५।२-९॥

२. शतपथ बाह्यसारा ५ । २ । २०॥

४. ऐतरेय बृह्मण ७। ३। ४॥ ८। १२। ४॥

५, ऐतरेय ब्राह्मण ८। १४॥

बाह्यणों के द्वारा बहुत दिन में किये जाते थे और जिनमें बहुत सी रस्में होती थीं श्रौर शिक, प्रभुता, धर्म इत्यादि के लिये बहुत से मंत्र पढ़े जाते थे । पुनरभिषेक यज्ञ और सर्वमेध भी बड़ी रस्में थी जो भारी विजय के बाद की जाती थीं <sup>इ</sup>। पेतरेय बाह्मण में श्रमिषेक के समय राजा शपथ खाता है कि अगर मैं आप लोगों पर अत्याचार करूं तो मेरा सारा पुण्य, मेरा लोक शपथ श्रीर परलोक मेरी संतान सब कुछ खो जाय । और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के श्रवसार होना चाहिये, धर्म ही सचा शासक है । न्याय करना श्रव राजा का एक प्रधान कर्त्तव्य था " । छान्दोग्य उपनिषदु हत्या, चारी, न्याय व्यभिचार और मद्यपान की सब से बड़े अपराध मानता है। अग्नि और तराज़ इत्यादि की परी-क्षापं अपराध का निर्णय करने के लिये होने लगी थीं ।

१, देखिये शतपथ० ९। ३। ४। ४। १३। ४। ४। ४। १। १। ३, १३-१४ ॥ १२। ८। ३। ४ ॥ ४। २, ११-१४ ॥ ४। १। १। १। १। १। ४। ३।४ ॥ ४। २। २४॥ ४। १। ४। १४॥ ४।३, ४,३ ॥ ४। ४।३। १५-२० ॥ ४।४। १। १-१३॥

२, प्रेतरेय बाह्मण ८। ५-११ ५ ॥ शतपथ बाह्मण १३। ७। १॥

३, ऐतरेय ब्राह्मण ८। १५॥

४. शतपथ बृह्मण ५ । ४ । ४ । ५ ॥ बृहद्दारण्यकं उपनिषद् १ । ४ । ११-१५ ॥ छान्दोग्य उपनिषद् २ । २३ । १-२ ॥

५ शतपथ बाह्यसा ५।३।३।९॥

६, छान्दोग्य उपनिषद् ६। १६॥ शतपथ ब्राह्मण ११। २।७। ३३॥

## ( 181 )

राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था<sup>9</sup>।समिति श्रव भी थी <sup>२</sup>।पर राज्य के बढ़ने से समिति लोगों का इकट्ठा होना कठिन हो गया था और समिति का प्रभाव घटता

जाता था।

ऐतरेथ ब्राह्मण ७।२० ॥ शतपथ ब्राह्मण १।८।२। १० ॥ ४।२ । ३।१० ॥ ५।३।३। १२ ॥ १०।६।२।२ ॥ १३। २९।६।८॥ इत्यादि॥

२. शतपथ ब्राह्मस्य १२ । ७। २। १३ ॥ १३ । १ । १। ४७ ॥ छान्दोस्य वर्णनषद् ५ । ३ । १ ॥

### पांचवां अध्याय ।

## सूत्रकाल ।

इतिहास में युगों का विभाग अध्ययन की सुगमता के लिये किया जाता है। वास्तव में बड़े परिवर्तन किसी एक बरस में नहीं होते। ऐतिहासिक परिवर्तन वह बहुत बरसों में, कभी कभी सदियों में होते हैं और किसी एक बरस का जीवन आगामी या पूर्ववर्ती बरस से बहुत भिन्न नहीं हो सकता । ऐतिहासिक परम्परा के इस सिद्धान्त की प्राचीन भारत के सम्बन्ध में याद रखने की विशेष स्नावश्यकता है क्योंकि यहां परिवर्तन धीरे २ हुये और बहुत सी पुरानी बातें सदा ही बनी रहीं। उदाहरणार्थ वेद, ब्राह्मण, ब्रारण्यक ब्रीर उपनिषदों का प्रभाव कभी मिटा ही नहीं । तथापि हम उस समय युग परिवर्तन मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अङ्गों पर नये प्रभाव पड़ने लगे और जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य या कला म कुछ नये लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ। इस कसौटी के अनुसार वैदिक काल का अन्त ई० पू० सातवीं सदी में या उसके भी पहिले मानना पडेगा ।

श्रव तक जिस धार्मिक साहित्य की रचना है। बुकी थी
वह श्रुति कहलाया है। श्रागामी समय
साहित्य के धार्मिक श्रन्थ, बहुत प्रभाव शाली
होने पर भी, श्रुति के बराबर नहीं माने
गये। साहित्य की शैली भी इस समय बहुत बदल गई।
उपनिषदु अवश्य बनते रहे पर कोई नया वेद या ब्राह्मण नहीं

रचा गया । कई अन्य शैलियों की प्रधानता हुई जो पहिले मौजद तो थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं। अब एक तो बहुत से बीर कार्क्यों की रचना हुई जो अन्त में रामायण श्रीर महाभारत के रूप में प्रगट हुये। दूसरी श्रीर बहुत सी कथापं लिखी गईं जो कछ संस्करणों के बाद बौद्ध जातक इत्यादि के रूप में आई'। तीसरी ओर स्मरण की स्मगमता के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बातों के साथ अत्यन्त संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सूत्रों में प्रगट किये गये । अगर इन तमाम प्रन्थों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग सकता तो हिन्द्रस्तान का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास क्रमपूर्वक ब्योरेवार लिखा जाता । पर अभाग्यवश किसी भी रचना का ठीक २ समय निश्चित नहीं है। इसलिये वैज्ञानिक पेतिहासिक समालोचना के सिद्धान्तों के अनुसार इन सबका प्रयोग एक साथ नहीं किया जासकता । एक २ करके इन रचनाओं से पेतिहासिक सामग्री निकालनी चाहिये। समय के विषय में सामान्य रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रचार ई० पु॰ ७-६ सदी से तीन चार सदियों तक था। इस विशाल साहित्य की समीक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुत से परिवर्तन हो रहेथे और कुल मिला कर वह इतने महत्त्व पूर्ण थे कि ई० पू० ७-६ सदी से एक नये युग का प्रारंभ श्रच्छी तरह मान सकते हैं।

पठन पाठन की सुगमता से सूत्र शैली का प्रचार सारे देश में हो गया श्रीर लगभग सब ही लूत्र विषयों के लिये उनका प्रयोग हुआ । बहुत से सुत्रग्रन्थ तो लोप हो गये हैं पर जो बचे हैं वह भी मात्रा में कम नहीं हैं। घामिक श्रीर सामाजिक दिए से कल्प्यत्व महत्त्वपूर्ण हैं। यह ई० पू० लगभग झुटवीं सदी से ई० पू० लगभग दूसरी तक रचे गये थे। प्रत्येक कल्प्यत्व किसी न किसी संहिता या बृाह्मण को मुख्य करके मानता है श्रीर इस प्रकार श्रुति पर श्रुपनी निर्मरता प्रगट करता है। जान पड़ता है कि इस समय प्रधान ऋषियों या गुरुशों के श्रुलग २ चरण चल गये थे श्रीर प्रत्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त और कर्मकाण्ड श्रुलग २ लिखे गये। पिछुठे स्त्रों में भी ज्यादातर पुरानी ही बात हैं। मोटी तरह, वह जीवन जिसकी भलक स्त्रों में है ई० पू० ६००-६०० का माना जा सकता है।

कल्प सूत्रों के तीन भाग हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र ग्रौर धर्म सूत्र । श्रौतसूत्र ग्रमेक हैं जैसे शांखायन, श्रोतपूत्र आश्वलायन, लाट्यायन, कात्यायन, ग्राप-स्तम्ब, बौद्धायन इत्यादि के । इन सब में केवल यज्ञों का विधान है । यहां ऐतरेय, शतपथ इत्यादि ब्राह्मणों के यज्ञों को सुलकाया है । अनिगिनित छोटी २ बार्ते ध्यवस्था पूर्वक लिखी हैं । इनसे सिद्ध होता है कि अब धर्म में, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीवन में भी यज्ञों की मात्रा बढ़ रही थी, तरह तरह की रस्में चळ रही थीं श्रौर चारों श्रोर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ रहा था ।

इतिहास की दृष्टि में श्रौतसूत्रों की श्रपेक्षा गृह्यसूत्र श्रघिक महत्त्व के हैं। पराशर, पारस्कर, गो-गृङ्गतूत्र भिल, हिरएयकेशिन, शांखायन, बौद्धा-यन, श्रापस्तम्ब इत्यादि नामों के गृह्य- सत्रों में ब्रह्मवर्य, गृहस्थ, वानपस्थ और संन्यास आश्रमों का वर्णन है और विशेष कर गृहस्थ जीवन के नियम सैकडों की तादाद में दिये हैं। याद रखना चाहिये कि सुत्रग्रन्थों में सिद्धान्त लिखा है, व्यवहार नहीं, पर सिद्धान्तों में व्यवहार की जो फलक आई है उससे प्रगट होता है कि ब्राह्मणों के नियम घर के जीवन की जकड़ रहे थे. रस्में बहुत होती होती थीं और दान भी बहुत दिया जाता था। सिद्धान्त में तो वर्णाश्रम धर्म के नियम अब अटल माने जाते थे और व्यवहार में भी कुछ कड़े होते जाते थे। गौतम, बौद्धायन, आगस्तम्ब और वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से भी यही नतीजा निक-लता है। गृह्यसूत्रों में विशेष कर गांव के जीवन का ही उठलेख है, शहर का बहुत कम है। इनमें तथा धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों और पराणों में स्नान और शौच के जो नियम दिये हैं उनमें से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं और कछ यों ही पवित्रता के श्राधार पर हैं। गृह्यसत्रों में जन्म से मृत्यु पर्यन्त घरेलू जीवन की सब रहमें लिखी हैं और सब नियम दिये है। भिन्न २ वर्णों के लिये नाम-करण, उपनयन, शिक्षा, गुरुचर्या, ब्याह इत्यादि की रसों श्रलग २ हैं।

श्रौतसूत्र श्रौर गृह्यसूत्रों की तरह बहुत से धर्मसूत्र भी बने पर उनमें से कुछ तो लोप हो धर्मसूत्र गये हैं और कुछ बहुत पीछे के हैं। उदाहरणार्थ, मानवधर्मसूत्र लोप हो गया है यद्यपि उसके बहुत से श्रंश मानवधर्मशास्त्र श्रर्थात् मतु-स्मृति में होंगे। शंल लिखित धर्मसूत्र ' का पता श्रभी

१. देखिये, कुमारिलभट्ट, तन्त्रवार्तिक, ए० १७९॥

तक नहीं लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्धत मिलते हैं । वैवानस धर्मसूत्र एवं विष्णु श्रौर हिरण्यकेशिन के धर्मसूत्र लगभग तीसरी ईस्वी सदी के हैं और धालोच्य सत्रकाल के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते। बाकी रहे चार धर्मसूत्रः वह गौतम, बौद्धायन, श्रापस्तम्ब श्रौर वसिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें सब से पुराना और महत्त्वपूर्ण है गौतम धर्मसूत्र जो उत्तर में रचा गया था। उसके पीछे बौद्धायन धर्मसूत्र आता है जो दक्खिन में रचा गया था। इसी लिये उसमें समुद्र श्रीर सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख है। इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम के अनुसार तीसरा धर्मसूत्र है आपस्तम्ब का जो आंध्र प्रान्त में रचा गया था । अन्तिम धर्मसूत्र जो वसिष्ठ का है उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल और चरण के भेटों के कारण इन धर्मसूत्रों में छोटी २ बातों में कुछ भिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं। धर्मसूत्रों की तुलना से सिद्ध होता है कि अब सारे देश में एक ही सभ्यता का राज्य था। एक ही तरह के धार्मिक और सामाजिक सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे। एक ही तरह का राज-नैतिक संगठन था ।

गौतम ब्राह्मणों को आपित्त में क्षत्रिय या वैश्य का काम करने की इजाज़त देता है और कहता वर्णव्यवस्था है कि कुछ और लोगों ने शूद्र के काम की भी इजाज़त दी थी १। इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी नीचे वर्ण का काम कर सकते हैं १।

१. गौतम, धर्मसूत्र, ७। १-२४॥

२ गौतम १। २६॥

गौतम यह भी कहता है कि बाह्यण अपने लिए दूसरों से खेती, तिजारत या महाजनी करा सकता है । शायद व्यवहार में पेसा ही होता था। वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में गौतम के कुछ और नियम श्रद्रों के लिये बहुत कठोर हैं। दो उदाहरण लीजिये । ग्रूदों को ऊंचे वर्ण के जूठे भोजन, कपड़े, छोते, चटाई श्रीर जुते इस्तेमाल करने चाहिये है। अगर श्रुद्ध कभी वेद सुनले तो कान में लाख भर देनी चाहिये, अगर उच्चारण करे तो ज़बान काट लेनी चाहिये और अगर याद रक्खे तो शरीर के दो टुकड़े कर देने चाहिये । पर सन्देह है कि पुरो-हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में आते थे या नहीं ? दूसरी क्रोर गौतम का विधान है कि श्रोत्रिय राजदण्ड से बिल्कुल मुक्त रहने चाहिये । श्रन्यत्र उसने बाह्मणों को राजा की प्रभुता से भी स्वतंत्र कर दिया है ।। पर यह सब निरा सिद्धान्त है। व्यवहार में सब बाह्मण धर्म, यज्ञ, या पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे। बौद्धायन से मालूम होता है कि कुछ बाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर, मौकर श्रीर नट का काम श्रवश्य करते थे । यह विश्वास करना कठिन है कि यह सब कर से मुक्त थे अध्यवा राज्या-घिकार के बाहर थे। धर्मसूत्रों के ऐसे उल्लेखों से एक

१. गौतम १०। ५-६॥

२. गौतम १०। ५८॥

३ गौतम १२। ४-६॥

४, गौतम ८। ७-१३॥

५ गौतम ११ । १-७॥

६. बौद्धायन, धर्मभूत्र, २। २। ४। १६-२०॥

श्रीर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है । सिद्धान्त में वर्णव्यवस्था चारों श्रीर कड़ी हो रही थी।
व्यवसाय व्यवहार में व्याह के मामले में भी कड़ी
हो रही थी पर उद्योग घन्धे के मामले
में उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी। पेट
भरने के लिये बृाह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जो व्यवसाय
पाते थे करने लगते थे। जब वर्णों की संख्या बढ़ गई तब
श्रीर भी ज़्यादा ढील हो गई। सूत्रकाल से लेकर आज
तक व्यवसाय के मामले में वर्णव्यवस्था के नियम पूरे तौर से
कभी व्यवहार में नहीं श्राये।

कह चुके हैं कि सुत्रों में अनुलोम ज्याह की व्यवस्था है
प्रयांत् प्रत्येक वर्ण के पुरुष को अपने
वर्ण की कन्या ज्याहने के बाद अपने से
नीचे वर्णों से कमानुसार एक २ कन्या
ज्याहने की इजाज़त है। चारों धर्मसूत्रों में पेसे नियम
लिखे हैं और बहुतेरे आगामी धर्मशास्त्रों और पुराणों में
भी दुहराये हैं। साहित्य में अनुलोम ज्याह के बहुत
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि उत्पर दिखा चुके
हैं, पेसे ज्याह बहुत ज्यादा नहीं हो सकते थे।

सूत्रों में तथा और सब हिन्दूग्रन्थों में लिखा है कि राजा
को अपने आप ही राज कार्य चलाना
राजमबन्ध चाहिये। वर्णाश्रमधर्म का पालन कराना
चाहिये। पर गौतम मानता है कि
देश, जाति और कुटुस्ब के नियम जो धर्म के विरुद्ध
न हों राजा को स्थिर रखने चाहिये और किसान, व्यापारी
महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने छिये बनाये हुये नियम

भी क़ानून के बराबर मानते चाहिये । पुराने हिन्दुस्तान में गावों को, कुटुम्बों को, और कामकाजियों के गएों और श्रेणियों को बहुत स्वतंन्त्रता थी । न्याय के लिये सूत्र-कारों ने दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून के बहुत से नियम दिये हैं और साक्षियों के बारे में भी बहुत से नियम हैं ।

पर कहा नहीं जा सकता कि यह कहाँ न्याय तक प्रयोग किये जाते थे। इतना अवश्य मालम होता है कि स्रव न्याय में वर्षा

का कुछ ख़याल किया जाता था यानी एक ही अपराध के लिये नीचे वर्णवालों को ऊपर वालों से ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और शूद्रों पर ख़ासकर बहुत सज़्ती होती थी। गौतम के अलावा न्याय के सम्बन्ध में आपस्तम्य से भी यही नतीजा निकलता है । बौद्धायन पुराना तिद्धान्त देता है कि क्षत्रिय की हत्या के लिये एक हज़ार गाय और एक बैल देना चाहिये; शूद्ध को या मोर, कीआ, उल्लू, कुत्ता, इत्यादि जीवों को मारने पर दस गाय और एक बैल ै। पर बौद्धायन में राज्य की ओर से अदालतें मो हैं, वेद, स्मृति और शिष्टों के चरित्र कानून माने गये हैं और संदेह दूर करने के लिये एक २ वेद के एक २ पंडित, एक मीमांसक, और अन्य ब्राह्मण विद्यान इस तरह दस के परिषद्ध का विधान किया गया है । न्याय में प्रदेशों की रीतियों का

१, गौतम ११। २१-२२॥

२. आपस्तम्ब २ । १० । २७ ॥

३. बौद्धायन १।१०।१९।१-६॥

४. बौद्धायन १। १।३-१२।।

अनुतरण करना चाहिये १ । विसिष्ठ इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि मुक़दमें में आस पास के आदिश्यां से बात दर्गाम्त करनी चाहिये १ । आपस्तम्य कहता है कि जो आदमी अपनी ज़मीन पर खेती न करे वह राज को हर्जाना देवे १ । यह भी कहा है कि खेत खराब करने वाले पशुर्आ को खेतिहर बन्द कर सकता है १ । विसिध्य की राय में राजा को उस गांव को दएड देना चाहिये जो कर्तव्यहीन ब्राह्मणों को भिक्षा देता है १ । आपस्तम्ब गांव और नगर के अधिकारियों का उख्लेख करता है जिस से मालूम होता है कि प्रादेशिक शासन को व्यवस्था अच्छी तरह हो गई थी १ ।

गौतम के अनुसार, ज़मीन की पैदाबार का है, है, या है। हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये; कर पशु और सुवर्ण का है। फल, फूल, शहद,

मांस इत्यादि का <sub>इ</sub> ै। व्यापारियों का

अपने व्यापार की एक बोज़ हर महीने कम दाम पर राजा के देनी चाहिये। कारीगरों को एक दिन राजा के लिये काम करना चाहिये। इसके अलाया लावारिस माल भी राजा का होता

१, बौद्धायन १।१।२।१-९॥

२. वसिष्ठ १६। १३-१५॥

३, श्रापस्तम्ब २ । ११ । २८ । १ ॥

४. श्रापस्तम्ब २ । ११ । २८ । ५ ॥

५ वसिष्ठ ३ । ४ ॥

६. आपस्तम्ब २ । १० । २६ । ६-८ ॥

७. गौतम १२। १-२॥

था १। गौतम तथा श्रीर सब हिन्दू लेखकों की राय में कर उस रक्षा का दाम है जो राजा प्रजा की करता है १। राजा का यह भी कर्तब्य है कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, श्रोत्रिय और श्रपाहिजों का पालन करे १। बौद्धायन में भूमिकर पैदावार का १ भाग है श्रोर समुद्र से श्राये हुये माल पर चुंगी १० है १। श्रापस्तम्ब की राय है कि ब्राह्मण, बृह्मचारी, मुनि, स्त्री, नावालिग, श्रन्धे, बहरे, बीमार और दूसरों के पैर धोनेवाले श्रूद्रों से कर न लेना चाहिये १। वह यह भी कहता है कि लावारिस जायदाद राजा के पास जानी चाहिये १। बसिष्ठ कहता है कि कारीगरों से माहवारी कर लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल और सूखी घास के प्रयोग पर कर न लेना चाहिये; लावारिस जायदाद गुरु या शिष्य के न होने पर राजा के पास श्रानी चाहिये, राजा के। नपुंसक श्रीर पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके मरने के वाद उनका धन लेना चाहिये १।

त्रापस्तम्ब कुछ वेदविरुद्ध रीतियों का भी आबार के आधार पर प्रामाणिक मानता है " पर बौद्धायन की सम्मति

१. गौतम १०। २४-२७, ३१, ३५, ४३॥

२. गौतम १०। २८॥

इ. गीतम १०। ७-१२॥

४, बौद्धायन १। १०। १८, १, १४-१५।।

भ<sub>ु</sub> श्रापस्तम्ब २ । १० । २६ । १०-१७ ॥

६ आपस्तम्ब २।६।१४।५॥

७, वसिष्ठ १९।२७-२८॥ १७।८१-८३॥

८ श्रापस्तम्ब १ । ९ । २५ । ३ ॥

इसके प्रतिकृत है । इसारितमह ने सब धर्मसूत्रों श्रीर शास्त्रों कें। बरावर प्रामाणिक माना है, पुराणों कें। भी माना है पर सदाचार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के सम्बन्ध में सूत्रों से पता लगता है कि इस समय नाटक मण्डलियां श्रीर नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ बहुत थीं ।

१. बौद्धायन १।१।१९-२४॥

२. बौद्धायन १ । ५ । १० — २४ ॥ वसिष्ठ ३ । ३ ॥

#### छठवाँ अध्याय ।

# इतिहास काव्यों का समय।

सत्रों के समय के आस पास हिन्दुस्तान के दो बड़े इतिहास काव्य-रामायण और महासारत-रचे गये। लौकिक चीर काव्य की भलक अप्रवेद में भी पाई जाती है। इसकी धारा भी शायद पुरोहिती साहित्य की धारा के साथ २ ही चलती रही थी। महाभारत की मुख्य कथा का बीज तो बुाह्मण प्रन्थों में मिलता है । शाम्बन्यसूत्र श्रीर श्राश्वलायन गृह्यसूत्र भें भारत पवं महाभारत ग्रन्थ का उल्लेख है। पर कथा ने वर्तमान रूप ई० पूर ४००-२०० में ब्रहण किया । ईर पूर २००-ईर १००-२०० में और बहुत से कथानक जोडे गये और धर्म के उपदेश मिलाये गये जिनके आधार पर महाभारत पंचम वेद और धर्मशास्त्र, तथा मोक्षशास्त्र और अर्थशास्त्र भी कहलाया ? । एक लाख इलोकों के वर्तमान प्रत्थ के कुछ भाग ई० स० २०० से भी पीछे हैं पर ४०० ई० तक संसार का यह सबसे बडा प्रनथ परा हो गया । और महर्षि समय वेदव्यास के नाम से प्रचलित हुआ।

१ स्राध्वलायन गृहयसूत्र, ३ । ३ । १ ॥

२. महाभारत, श्वादिपव ६२॥

३, हापिकन्स, प्रेट एपिक आरफ, इन्डिया, पृ० ३९७-४०२। चि० वि० वैध; एपिक इन्डिया।

महाभारत का नया संस्करण एक २ श्रंश में पूना से सम्पादित होकर प्रका-शित हो रहा है। उसके पूरा हो जाने पर शायद महाभारत के खंडों का समय निर्धारित करने में कुछ सुरामता हो।

कान्य के श्रोज, प्रसाद और चमत्कार के लिये महामारत की समानता संस्कृत साहित्य में केवल रामायण से ही हो सकती है। मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी इसका मृत्य बहुत है। श्रनेक समयों पर श्रनेक कवियों के द्वारा रचे जाने से महाभारत में विचार या व्यवहार की प्रकृता नहीं है पर यह भेद पेतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता ही है। महाभारत में बहुत से उपाख्यान, संवाद, गीता

इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ-

विषय वतः मूल कथा के आस पास हुई थी पर जो पीछे से मिलाये गये हैं। महाभारत

हिन्दूधर्म, नीत ,समाजसिद्धान्त और कथाओं का विश्वकोष सा है। उसके रवियता अथवा यों कहिये सम्पादक का यह दावा निर्मूल नहीं है कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है।

महाभारत की मुख्य कथा तो सब की विदित है। कौन नहीं जानता कि पांडु के पांच पुत्र युधिकथा चित्र, भीम, श्रर्जुन, नकुल श्रौर सहदेव
ने श्रपने चचेरे भाई कौरव श्रर्थात् धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों से, बहुत अनवन, निर्वासन, और संधि
प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया
था श्रौर बड़ी काट मार के बाद विजय प्राप्त की थी?
महाभारत में यह कथा कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध
में मारे हुये वीरों की श्रन्त्येष्ट किया तक श्रौर विजेताश्रों के
स्वर्गारोहण तक अठारह पत्रों में बयान की है। कथा का
क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पिच्छमी भाग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर

हैं। पर कौरव या पांडवों की श्रोर से युद्ध करने वाले राजाओं के वर्णन में सारे देश का ब्यौरा श्रा गया है। महाभारत की कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कहां तक किवयों को कल्पनाएं हैं—यह बताना श्रसम्भव है। शायद मूल कथा की मोटी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य है पर बाक़ी सब छोटी २ बातें और कथानक मुख्यतः किवयों की करामात हैं। पर वर्णन चाहे ऐतिहासिक हों और चाहे किव्यत हों उनसे सभ्यता की ऐतिहासिक मूख्य बहुत सी बातों का पता लगता है। हिन्दू राजनीति का ब्योरेवार वृत्तान्त सब से पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं ब्यवहार में कैसी थीं—यह भी महाभारत और रामायण से अच्छी तरह मालूम होता है। इसके श्रलावा उस समय के तरबज्ञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है।

महाभारत में समाज का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यवस्था के अनुसार के आधार पर है पर वर्णव्यवस्था व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन बहुत हुआ करता था। वनपर्व में युधि-ष्ठिर कहते हैं कि जातियों का सम्मिश्रण इतना ज्यादा होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है। आदि-पर्व से भी मालूम होता है कि कोई राजा शूद्ध कन्याओं

देखिये ख़ास कर ज्ञान्ति पर्वभ६। २८-२९॥६०, ७-१६। २०-३६॥ ६२। ४॥६३। १-५ ॥६५ । ८-१० ॥७२। ४-८ ॥ १८८ । १-१४ ॥ २९७ । ३-४॥

२. वनपर्व १८०॥

से ब्याह करते थे । सभापर्व में पिच्छमी तट पर शूद्र राजा राज करते हैं । शान्तिपर्व में ब्राह्मणों का पद सबसे ऊंचा रक्खा है । पर कथा में प्रभुता क्षत्रियों की ही मालूम होती है और अक्सर ब्राह्मणों की अवहेलना होती है। शान्तिपर्व में क्षत्रियों का ब्राह्मणों के साथ मेल से काम करने का उपदेश दिया है । पर आदिपर्व में, उद्योगपर्व में तथा अन्यन भी बड़े २ मामलों में क्षत्रिय ब्राह्मणों की कुछ भी पर्वाह नहीं करते । महाभारत में शूद्रों का स्थान व्यवहार में धर्मशास्त्रों के स्थान से अच्छा है। सभापर्व में राजा के अभिषेत्र में शूद्र भी बुलाये जाते हैं । शान्तिपर्व में भी शूद्रों को तीन ऊंचे सरकारी पद दिये हैं । अन्तर्जातीय व्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं। जब परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली तब क्षत्रिय स्थियों ने ब्राह्मणों से व्याह किया । एक ब्राह्मण ने निषाद

१, आदिपर्व ११४॥

२ समापर्व ५१॥

३, देखिये ख़ास कर शान्ति० ३३ । २-९ ॥ ३४ । १-४, १-८, २२ – २७ ॥ ३५ । १ ॥ ७५ । १०-१२ ॥ ७६ । ३-१३ ॥ ७२ । १०-१७ ॥ ७३ । २९-१२ ॥ ७७ । २-७ ॥ ८९ । ३-६ ॥ तुल्लाकी जिये, वनपर्वं १३३ ॥

भ्रः शान्तिपर्वे ५६। २४-२५॥ ७३। ८-१३॥ ७४। १३–२५, १७॥ ७७। १०-१७॥ ८३। २९॥

५, श्रादिपर्व १०२ ॥ नद्योग पर्व १ ॥

६. समापर्व २३। ४१-४२॥

७ शान्तिपर्व ७५। ६-१०॥

८ आदिपर्व ६४, १०४॥

स्त्री से ब्याह किया था जिसे वह बहुत प्यार करता था । । एक आर्य ने अपनी कन्या की सगाई एक अनार्य राक्षस से की और जब उसने व्याह भृगु से कर दिया तब राक्षस ने अिनदेवता की शरण ली । शंतनु एक कन्या से प्रेम करके बिना जाति पात पृद्धे ही ब्याह करता है । और एक मछुए की छड़की को यह शर्त मानकर ब्याहता है कि उसके पुत्र को गही मिले । महाप्रस्थानिकपर्व में युधिष्ठिर वैश्य स्त्री से उत्पन्न एक चचेरे भाई को राज्य सौंपता है । अन्यत्र भीम राक्षसी से ब्याह करता है । वनपर्व में भी राजा परीक्षित एक कन्या को देखते ही मुग्ध होकर बिना जाति-पात पृद्धे ब्याह करता है । द्वीपदी के स्वयंवर में अर्जुन को ब्राह्मण समकते हुये भी क्षत्रिय राजा हुपद अपनी कन्या ब्याहने के। तथ्यार हैं ।

श्रानुशासिकपर्व में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण को श्रुद्ध कन्या से ब्याह करना चाहिये या नहीं १ । एक स्थान पर ऐसे ब्याह की कड़ी निन्दा की है । पर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और श्रुद्ध पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण

१. आदिपर्व २९॥

२. ब्यादिपर्व ५-७॥

३, आदिपर्व ९७॥

४, आदिपर्व १००॥

५, महाप्रस्थानिकपर्वे १।६॥

६. श्रादिपर्व १५४ ॥ वनपर्व १२ ॥

७, वनपर्व १९२॥

८, अगदिपर्व १९१॥

९, आनुशासिक पर्व ४७॥

की सम्पत्ति बाटने के ब्यारेवार नियम दिये हैं। यह भी कहा है कि इन स्त्रियों में ब्राह्मण स्त्री मख्य है। चारों वणों के परस्पर ब्याह सम्बन्ध से और जातियों की उत्पत्ति बताई है । इन सब कथनों से सिद्ध होता है कि श्रन्तर्जातीय ब्याह अवश्य होते थे। व्यवसाय के मामले में तो वर्ण-व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन बहुत होता था। भीष्म कहते हैं कि वह ब्राह्मण चंडाल के बराबर हैं जो अदा-लत में लोगों की बुलाने का काम करते हैं, जो वैश्यों और शुद्धों के यज्ञ कराते हैं, जो समुद्रयात्रा करते हैं, जो रुपया लेकर पूजा कराते हैं: वह ब्राह्मण क्षत्रियों के बराबर हैं जो मंत्री, दत, बाहक इत्यादि का काम करते हैं। वह बैश्यों के बराबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते हैं या सेना में पैदल सिपाड़ी हैं । साफ जाहिर है कि बहत से ब्राह्मण यह काम करते थे। स्वयं भीष्म ने ब्राह्मणों को स्रापत्ति पडने पर क्षत्रिय या वैश्य के काम करने की आज़ा दी है श्रीर यह भी माना है कि कठिनता के समय में वैश्य या शुद्ध राजा भी हो सकता है । यह भी मुक्तकंठ से स्वी-कार किया है कि श्रापत्ति के समय वर्ण के नियम डीले हो सकते हैं । आजुशासिक पर्व से भी प्रगट है कि बहुत से ब्राह्मण वैद्य, महाजन, गायक, नर्तक, पहलवान, इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर

१. बानुशासिक पर्व ४८॥

२. राजधर्मानुशासन पर्व ७६॥

३. राजधर्मानुशासन पर्व ७८ । ४–७ ॥

४. राजधर्मानुशासन पर्व १३०॥

किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे या ग्रद्ध स्त्रियों से ज्याह करते थे १ । इसी पर्व में युधि-ष्टिर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे हो गये '-यद्यपि अन्यत्र कहा है कि ब्राह्मण तो जन्म से ही हो सकता है । शान्तिपर्व में चारी वर्णीं की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुष से बताई है, शद्र की यज्ञ का निषेध किया है पर शद्र की साधारण धर्म पालने की इजाज़त दी है । पराशर कहते हैं कि धर्मपरायण शूद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। वनपर्व में कहा है कि कलियुग में ब्राह्मण शुद्रों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करेंगे, शुद्र धनो-पार्जन करेंगे. म्लेच्छ राजा पृथ्वी का शासन करेंगे-ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य अपने २ काम छोड़ देंगे, शूद ब्राह्मशों का निरा-दर करेंगे, ब्राह्मण शुद्रों का ब्रादर करेंगे । ऐसे कथनी से भी यही ज़ाहिर होता है कि वर्ण ब्यवस्था के नियम व्यवहार में हमेशा नहीं माने जाते थे। आनुशासिकपर्व में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि गुण और कर्म के अनुसार जन्म का वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण शद के स्थान तक गिर सकता है और शूद ब्राह्मण की पदवी

१. आनुशासिक पर्व २३॥

२. आनुशासिक पर्व ३-४॥

३. ब्रादि पर्व १५७ ॥ ब्रानुशासिक पर्व २७-२९ ॥

<sup>8.</sup> शान्ति पर्व २९७ ॥

५. बनपर्व १५८॥

तक पहुँच सकता है । एक श्लाक में कहा है कि न जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ से, न ज्ञान से, चरित्र ही श्रमली चीज है । जिस शुद्र का चरित्र श्रच्छा है वह ब्राह्मण हो है । शान्तिपर्व में भी कहा है कि वर्ण गुण और कर्म के अनुसार हे।ता है। जो सब कुछ खाये. सब कुछ करे, वेद न पढे और जिसका आचरण अपवित्र हो वहीं शूद्र है। जिसमें यह दोष न हो वह शुद्र नहीं है: जिसमें यह दोष हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है । इसके विपरीत शान्तिपर्व में यह भी अवश्य कहा है कि शुद्र की सदा सेता ही करनी चाहिये. और कल नहीं । महाभारत में कई जगह, जैसे चनपूर्व में, यह भी माना है कि राक्षस भी धर्मात्मा हो सकते हैं। पहिले तो धर्म के सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे । आन-शासिकपर्व में एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही एक क्षत्रिय राजा वैतहब्य ब्राह्मण हो गया<sup>ः</sup> । बनपर्व में मांस बेचनेवाला एक चिडीमार एक ब्राह्मण तपस्वी का गरु है ।

जान पड़ता है कि चर्णब्यवस्था की उत्पत्ति के बिषय

१. आनुशासिक पर्व १४३॥

२. आनुशासिक पर्व १४३। ५०॥

३ आनुशासिक पर्व १४३। ५१॥

**४. शान्ति पर्व १८९ ॥** 

५ बान्ति पर्व २९४-९५॥

वनपर्वे १५७॥

७ आनुशासिक पर्व ३०॥

८ वनपर्व २०७-१६॥

में सब पंडितों को पुरुषसुक से संतोष नहीं था। वह स्वयं मने।रंजक धारणायें निकाल रहे थे।

शान्तिपर्व एक स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने देव, दानव, गंधर्व, दैत्य, ब्रासुर, पिशाच, राक्षस, नाग इत्यादि के साथ २ मनुष्य बनाये तब चारी वर्णव्यवस्था की वर्ण अलग २ रंग के थे-अर्थात सफेद. बत्पति लाल. पीले और काले। भरद्वाज ने पूछा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद था तो अवश्य ही यह जातियां आपस में मिल गई होगी। आदिमयों के शरीर तो एक से ही हैं ? फिर अब भेद कैसे हो सकता है ? भृगु ने उत्तर दिया कि बास्तव में कोई भेद नहीं है। पहिले सारे संसार में केवल ब्राह्मण ही थे। कमें के कारण उनके भिन्न २ वर्ण होगये । चारों वर्णों की धर्म और यज्ञ का अधिकार है । दसरी त्रोर अनुशासनपर्व में कहा है कि ब्राह्मण की शुद्र से कभी भोजन न लेना चाहिये। शुद्र का भाजन दुनिया भर की गन्दगी के बराबर है। सब लोगों का अपने २ नियत कर्म का पालन करना चाहिये । इस पर्व में निषद्ध भाजन खाने के लिये बहुत से प्रायश्वित्त बताए हैं । वर्ण के विषय में भगवदुगीता में भी दो मत हैं । सर्ग १८ में एक ब्रोर तो कृष्ण ने चारों वर्णों के धर्म गिनाकर कहा है कि हर आदमी की अपना ही धर्म पालन करना चाहिये, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म

१. शान्तिपर्व १८८॥

२. अरनुशासनपर्वे १३ 🕶 ॥

३. अनुशासनपर्व १३६॥

भयावह है । दूसरी श्रोर कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण्य की सृष्टि की है।

हिन्द सिद्धान्त में वर्णव्यवस्था के साथ आश्रमव्यवस्था को मिला कर पूरे चर्णाश्रम धर्म की ग्राध्रम करुपना की गई है। आश्रम के व्यव-हारिक रूप पर महाभारत कुछ प्रकाश डालती है। महाभारत में ऋषि बहुत हैं पर वह संसार से अलग नहीं हैं। यह पढाते हैं, शिष्यों से बहुत से काम लेते हैं, इनके स्त्री पुत्र हैं, गाय बैल हैं। कभी २ इसरीं के बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं और उनके ब्याह में स्नानन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि जायदाद के हिस्सा-बाट पर गृहस्थों की तरह भगड़े करते थे श्रीर कोई २ इधर उधर की स्त्रियों पर मुग्ध होकर ब्याह या अनुवित सम्बन्ध कर बैठते थे। कोई २ नियोग के लिये भी राजी हो जाते थे। कोई २ ऋषि बड़े कोधी होते थे। बहुत से ऋषि चारो श्रोर घुमा करते थे श्रौर राजा प्रजा सब को श्रच्छे उपदेश दिया करते थे। महाभारत में बहुतेरे परिवाजकों

का उब्लेख है जो जंगलों के श्रष्ठावा गांवों श्रौर नगरों में भी घूमते थे श्रौर उपदेश देते थे '। महाभारत में बहुत जगह संन्यास की प्रशंसा की है पर शान्तिपर्व में माना है कि धर्म, श्रर्थ श्रौर काम गृहस्य श्राश्रम में ही है, यही

१ भगवहगीता सर्ग १८॥

२. म्ब्रादिपर्व ३, ८-९, २९, ३९-४३, ७०-७७, १०४। वनपर्व २०६॥ म्बाश्रमों के छित्रे देखिये शान्तिपर्व २६३, २४५, २५१, २५९, २६१॥

सव त्राश्रमों की जड़ है, त्राधार है; इसके विना न तो ब्रह्म-चर्य, न वानप्रस्थ श्रौर न सन्यास ही सम्भव है। यह भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम में आदमी तरह २ के खान-पान वस्त्र, जेवर, माला-फूल, सुगंध, गायन, नाच इत्यादि का ख़ुब अप्रातन्द ले सकता है <sup>व</sup>। अप्रागेचल कर शान्तिपर्व में आश्रमों के साधारण नियम दिये हैं र। प्रवृत्ति और निवत्ति की व्याख्या की है । श्रानुशासिकपर्व में वानप्रस्थ जीवन का श्रव्हा चित्र खींचा है । पर सब लोग वान-प्रस्थ को आवश्यक नहीं मानते थे। महाप्रस्थानिकपर्व में पाण्डवों के त्याग को जनता ने पसन्द नहीं किया । वन-पर्व में भीम युधिष्ठिर को समकाते हैं कि बन में रहकर तपस्या करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है । अन्यत्र भी भीम, अर्जुन और व्यास ने युधिष्ठिर की ऐसा ही उपदेश दिया है । शान्तिपर्व में कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में भी गृहस्थ ही रह जाय ब्रौर यह भी सम्भव है कि संसार में रहते हुये सन्यासी के बराबर हो जाय ।

वर्णाश्रम की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध में भी महाभारत में कई भिन्न २ सम्मतियां हैं श्रीर व्यवहार श्रें भी

१. शान्तिपर्व १९१, २३४, २६९॥

२. शान्तिपर्व ३२७॥

३. शान्तिपर्व २३७ ॥ ३४१ ॥

४. म्रानुशासिकपर्व १०॥

५, महाप्रस्थानिकपर्व १॥

६, वनपर्व ३३ ॥ ३५ ॥ ५२ ॥

७, शान्तिपर्व ९-२४॥

८. शान्तिपर्व ३१०॥

भेद इण्टिगोचर हैं। जान पड़ता है कि भिन्न २ समयों श्रीर वर्गों में भिन्न २ रिवाज श्रीर श्रादर्श थे। एक और अनुशासिकपर्व खियों का पद के कुछ श्रध्यायों में जो शायद पीछे से मिलाये हुये हैं स्त्रियों की बहुत कड़े, गंवाक और अश्लील शब्दों में गालियां दी हैं। कहा है कि स्त्री सब से ज़्यादा पापी है, माया है, क्राग है, सांप है, ज़हर है, फ़ूंठो, मक्कार, विचारहीन, चंचल, दश्चरित्र और कृतझ है । सुकत की कहावत है कि स्त्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं । ऐसी भावनाएं निवृत्ति मार्ग के बढ़ने पर प्रगट हुई थीं। पर महाभारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा है अप्रौर पदवी भी बहुत ऊंची है। स्त्रियां पुरुषों को कर्म अगैर वीरता का उपदेश देती हैं; पतियों की यश और शूरता के मार्ग पर चलाती हैं; निकर्मण्यता या दुराचार पर उन्हें ख़ूब फटकारती हैं । देवयानी अपने देाषी पति ययाति को छोड़ देती है और अपने पिता के घर चली जाती । जब राजा नल जूए के नशे में इब गया तब रानी दमयन्ती ने राजकार्य सम्हाला, मंत्रियों की समितियां की और बाल बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध किया । पर शायद कुछ कुलीन घरों की स्त्रियां बाहर बहुत न आती जाती थीं । स्त्रीपर्व में विलाप किया है कि स्त्रियाँ जिन्हें

१. अ। तुशासिकपर्व १२, १९-२१, ३८-३९, ५०॥

२. आनुशासिकपर्व ४५॥

३. वनपर्व ११, २७, ३७, ७६ ॥

४ आदिपर्व ८३ ॥

५ वनपर्व ५९-६१॥

देवतायों ने भी न देखा था अब साधारण लोगों की नज्र के सामने निकल रही हैं '। पर इसके विपरीत वृष्णि और श्रंधकों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घुमती हैं ?। यहीं से अर्जुन सुमद्रा की उड़ा छे जाता है। श्राश्रमवास-पर्व में धृतराष्ट्र युधिष्टिर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों का उचित स्रादर होता है न ३ शान्तिपर्व में कहा है कि स्त्री ही घर है; जिस घर में स्त्री नहीं है वह घर नहीं है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह कितने ही क्यों न हों। धर्म. अर्थ और काम में, देस में और परदेस में, सुखमें, दुख में, हर बात में स्त्री ही साथी है "। श्रादिपर्व में शकुन्तला, दृष्यन्त से कहती है कि स्त्री धर्म, अर्थ, कार्म और मोक्ष की जड है, सबसे बड़ी मित्र है, ग्रानन्द में मित्र है, उत्सव में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर है, मरने के बाद भी पति पत्नी मिलते हैं; इसी लिये तो व्याह किया जाता है। क्रोध में भी पुरुष की कभी अपनी स्त्री को नाराज न करना चाहिये । इसी तरह आनुशा-सिकपर्व में कहा है कि दस आचार्यों से वडा उपाध्याय है। दसं उपाध्यायों से बड़ा पिता है, दस पिताओं से बड़ी, सारे संसार से बडी, माता है। माता से बडा कोई नहीं है। बड़ी बहिन की और बड़े माई की स्त्री की भी माँ के बराबर मानना चाहिये। सदा वडों की आज्ञा माननी

7

१, स्त्रीपर्व १०, १८॥

२ आदिपर्व २२१॥

३ आश्रमवासपर्व २६॥

४. शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व, १४४॥

५. मादिपर्व ७४॥

चाहिये १ । श्रातुराालतप्त्रं में कुछ श्लोक हैं जो मनु-संहिता में भी पाये जाते हैं श्रीर जिनका श्रामिशाय है कि जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहां देवता रमते हैं, जहां उनका निरादर होता है वहां सब कर्म निष्फल हो जाते हैं, जहां वह शोक में रहती है वह वंश नाश हो जाता है। पुरुषों के धर्म, अर्थ, काम का श्राधार स्त्री है। स्त्रियों का आदर, सन्मान श्रीर पूजा से सब काम सफल हो जाते हैं। पर फिर यह भी कहा है कि स्त्रियां स्वतंत्रता की श्रिधकारी नहीं हैं, पिता, पित श्रीर पुत्र को उनकी रक्षा करनी चाहिये १। शान्तिप्रवं भी कहता है कि स्त्री को पित की आज्ञा माननी चाहिये श्रीर उसे प्रसन्न रखना चाहिये १।

स्त्रियों के पद के अनुकूल ही ज्याह की प्रथा महाभारत

में हिंगोचर है। ज्याह ज़्यादातर बड़ी

ज्याह उम्र पर होता है। माता पिता की

हजाज़त अक्सर ली जाती है पर कभी

र युवक युवतो अपने भाग्य का निपटारा आप ही कर

हालते हैं। वुष्यन्त शकुन्तला से कहता है कि आदमा

आपही अपना मित्र है, तुम अपना ज्याह आपही कर

सकती हो। दोनों पूरी स्वतंत्रता से ज्याह की बातें करते

हैं। शकुन्तला सब ऊंच नीच सोचती है, राजा से शर्त

कराती है और अन्त में गांधर्व ज्याह कर लेती है है।

s. द्यानुशासिकपर्व sou ॥

२. अनुशासनपर्व ४६॥

<sup>3.</sup> शान्तिपव ध्रह ॥

४. स्नादिपव<sup>६</sup>७३॥

क्षित्रय कन्याएं बहुधा स्वयंवर करती थीं श्रिथांत् एकित क्षित्रयों के समुदाय में से अपना पित आप ही स्वतंत्रता पूर्वक जुन लेती थीं पर कभी कभी जैसे द्रौण्दी के स्वयंवर में पिता ऐसी शर्त लगा देता था कि लड़की को कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी। पक ओर आदिपर्व में कहा है कि पित के मरने पर स्त्री का जीना मरने के बराबर है शा माद्री अपने पित पाण्डु के साथ मर जाती है शा दूसरी ओर यह भी मालून होता है कि पित के मरने या सो जाने पर स्त्री का दूसरा ब्याह हो सकता था। दम-यन्ती के दूसरे स्वयंवर की घोषणा से नल के सिवाय किसी को आश्चर्य नहीं हुआ और न किसी ने बुरा कहा शा

महाभारत के समय में किसी न किसी प्रान्त में नियोग

भी प्रचित्त था जो पित के मरने पर
नियोग या निकम्मे होने पर किया जाता था।

श्रादिएवं में सत्यवती अपनी पतोह का
नियोग भीषम से कराती है और स्वतंत्रता पूर्वक इस विषय
पर बात चीत करती है '। श्रादिपर्व में पाग्डु अपनी
पत्नी को स्त्रियों की पुरानी उच्छृ खलता का इतिहास सुना
कर कहता है कि जो स्त्री पित की आज्ञा पालन करके
नियोग नहीं करती वह पापी है। वह नियोग के बहुत से
उदाहरण देता है। देवताओं से नियोग करके कुन्ती ने

१. श्रादिपर्व १०२॥ वनपर्व ५३-५७, १८६-९१॥

२. श्रादिपर्व १२१॥

३. भादिपर्व १२५॥

४. वनपर्व ७०-७६॥

प. आदिपर्व १०६॥

पाँच पुत्र पाये १ । पाण्डु की आज्ञा और कुन्ती की सहा-यता से माद्दी ने भी नियोग किया १ । कभी २ बिना आज्ञा के भी नियोग हो जाता था । ऐसे सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्रसृतज्ञ कहते थे १ ।

कुट्रम्ब के जीवन में पहिले की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन नहीं मालम होता। पुत्र की लालसा सदा की तरह प्रबद्ध है। लोगों कुट्रस्ब की धारणा है कि घर में पुत्र का होना लोक स्रौर परलोक दोनों के लिये आवश्यक है। स्रादिपर्व में पुत्रवती शकुन्तला अपने क्षणिक तिरस्कार से विह्नल और उद्विग्न हो कर दुष्यन्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता है, पौत्र के द्वारा अमर हो जाता है और प्रपौत्र से पुरखे तर जाते हैं। पुत्र से वंश बना रहता है, पुत्र से बढकर कोई धर्म नहीं है। सौ कुओं की अपेक्षा एक तालाव बनवाने में ज्यादा पुण्य है। तालाब से ज्यादा पुण्य यज्ञ में है, यज्ञ से ज्यादा पुत्र में । महाभारत के आरंभ के ही दृश्य में यायावर ऋषि विरण रस्ती से उलटे लटक रहे हैं और एक गहरे गार में गिरने ही वाले हैं। अकस्मात् उधर से निकलते हुये जरत्कार को पूछने पर मालुम हुआ कि यह तो उसी के पूर्वज हैं और उसके तपस्या में लगे रहने के कारण ज्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी

१. ऋादिपर्व १२३॥

२. ऋादिपर्व १२४॥

a. आनुशासिकपर्व ४९॥

४, क्यादिपर्व ६४॥

यह दशा हुई है। वह बोले कि हे बत्स ! पुत्र पैदा करके हमारा वंश चलाश्रो; इससे हमारे तुम्हारे दानों के लिये पुण्य होता है वह न धर्म के नियमों से होता है थे। के नियमों से होता है थे। कौटुम्बिक जीवन पर इतना ज़ोर देना शायद वानप्रस्थ श्रीर सन्यास के प्रवार के कारण भी आवश्यक था।

साधारण सामाजिक जीवन में अब भी आतिथ्य की वहीं महिमा थी जो वैदिक काल में थी। माधारण मामाजिक एक स्थान पर कहा है कि अतिथि इन्द जीवन के बराबर है। श्रातिथि को खिलाने से पेसा पुरुष होता है कि कभी क्षीण नहीं होता। गृहस्थ के लिये अतिथि से बढ़कर काई देवता नहीं है। अतिथि का अप्रशोर्वाद सौ यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है। ख़ास कर ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना सब से बडा पुराय है। महाभारत में बहुत जगह श्राद्ध की महिमा भी गाई है ै। इस समय मांस खाने का रिवाज बहुत था । राजा रन्तिदेव के यहां रोज दो हजार जानवर मारे जाते थे और मांस जनता को बाँट दिया जाता था है। श्रन्यत्र संयम पर बहुत ज़ोर दिया है। आत्मसंयम सब से बड़ा धर्म है । भीष्म ने एक ब्राह्मण की बात कही है कि जब मैंने

१. देखिये म्रादिपर्व ८, १४, ४५॥ इस पर्व का ८२-८३ भी देखिये।

२, शान्तिपर्वमोक्ष भर्ने० २००, २६८ ॥ वनपर्व२ ॥ अनुशासिकपर्व२, ७-८, ३२-३७, ५२, ५७-७४, ८७, १०४, १३३, १२७ ॥ शान्तिपर्व६१ ॥

६. द्यादिपर्व२३,२५॥ वनपर्व२०८॥

४. ज्ञान्तिपर्व, राजधर्मानुज्ञासनपर्व १६०॥ २२०॥

निर्धनता और प्रभुता को तराज़ू में तौला तब निर्धनता को भारी पाया ै। पर अन्यत्र अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि निर्धनता पाप है, धन से ही पुरय होता है, सुख होता है, स्वर्ग होता है, सब कुछ होता है ै। यह भी कहा है कि संसार में जो कुछ है वह सब प्रवलों का भक्ष्य है । अनुशासनपर्व में धन की देवी श्री कहती है कि मैं संतोषी के पास कभी नहीं रहती । महाभारत में श्रानन्द-विहार की परिपाटो के भी बहुत से उठलेख हैं। उदाहरणार्थ हरिवंश में कृष्ण, बलदेव, अर्जुन हजारीं स्त्री पुरुषों की लेकर बन को जाते हैं, माँस मिदरा से, नाच गाने से, हुँसी दिल्लगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं <sup>१</sup>। महाभारत के समय में भी गुलामी की प्रथा थोड़ी प्रचलित थी । सभा-पर्व में जूप में जीतने पर कौरव द्रीपदी को गुलाम समभते हैं और निद्यता पूर्वक उसका अपमान करते हैं ै। बनपर्व में राजकुमारी दमयंती के पास सैकड़ों दासियाँ हैं ।

१ बास्तिपर्व, मोक्षधर्म १७६॥

२. शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासन ८॥

<sup>3</sup> शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासन १०॥

४. अनुशासनपर्व ११ ॥

५. हरिवंश १४६-४७॥

६ आदिपर्व २३॥२५॥

७, सभापर्व ६७॥

८ वनपर्वं ५३॥

राजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पूर्व-काल की श्रपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया है। यहाँ सब से पहिले भारत या राजनीति भारतवर्ष शब्द आया है जिससे प्रकट है कि अब देश की एक्यता का भाव पैदा हो रहा था। संहिताओं और ब्राह्मणों का साम्राज्य आदर्श श्रव और भी बढ गया है और चारो तरफ नज़र आता है। सभापर्व कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर राजा सम्राट् शब्द कठिनता से मिलता है। जब कोई राजा साम, दाम, दएड या भेद से बहुत से राजाओं से अपनी प्रभुता स्वीकार करा लेता था, जब वह दिग्विजय कर छेता था, तब वह सम्राट, अधिराज या ऐसी सम्राट ही कोई पदवी धारण करता था, अपना श्रिमिषेक धूम-धाम से कराता था और अश्वमेध इत्यादि यज करता था । राजा लोग बहुधा भीतरी मामलों में स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमें और अधिराज में बहुत अनवन हो जाती थी १। प्रत्येक राजा या अधिराज के चारों ब्रोर कुलीन क्षत्रिय सर्दार थे जो लडाई में मरने मारने को सदा तय्यार सर्दार रहते थे । महाभारत में राजा के

देखिये सभापर्वं १४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ १५ ॥ आदिपर्वं १३८ ॥ १३९ ॥ ११२ ॥ शान्तिपर्वं ४ ॥ अथ्यमेसपर्वं १३७ ॥

२. शान्तिपर्व ७० । ३०-३९ ॥ सभापर्व ५ ॥ अश्वमेश्रपर्व ५ । १२ ॥ अश्रिमवासिपर्व ६ । १६ ॥

३. कर्णपर्व १०४॥ वनपर्व ३०३॥ आश्रमचासिपर्व ३॥ अश्वमेधपर्व १॥

चिरित्र श्रीर कर्तब्य का श्राद्शं पवं उस का पद, देवता के तुत्य है १ । राजा का पद बहुधा मौकती था पर नये राजा के लियं प्रजा को स्वीकृति आवश्यक थी श्रीर कभी २ जनता कुक्ष्प या दुश्चरित्र राजा को राजत्व स्यागकर स्वयं ही नया राजा स्थापित कर देती थी १ । श्रन्य महत्वपूर्ण श्रवसरों पर भी प्रजा श्रान्दोलन करती थी और राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालती थी १ । राजा निरंकुश नहीं था पर उसका पद चहुत ऊंचा था।

धर्म और श्रर्थ में प्रजा का नेता राजा ही था। राजा देवता है, इन्द्र, शुक्र और बृहस्पित है, सब को रास्ता दिखाने वाला है, सब का पूजनीय है—ऐसे वाक्स वनपर्व में और श्रन्यत्र मी बहुतायत से मिलते हैं । शान्तिपर्व कहता है कि यथा राजा तथा प्रजा ।

महाभारत के समय तक सुब्यवस्थित शासन-प्रणाली का विकास हो गया था । प्रत्येक राजा के <sup>मंत्री</sup> श्रनेक मंत्री होते थे । राजमंत्रियों में सात प्रधान थे जो सेना, न्याय, धर्म इत्यादि का प्रबन्ध करते थे । समापूर्व में १८ श्रुधिकारियों का

देखिये ज्ञान्तिपर्व ६७ । २१-२२, ३०-३६ ॥ ६० । ३-४ ॥ ८० । २-११३ ॥
 १२० । ४०-४३ ॥ ५० । ८०-८९ ॥ ६० । १७-३२ ॥ ७२ । २५ ॥ ६० । ३९-४७ ॥ ६५ । २९ ॥ ६८ । ३९-४१, ४८-५० ॥ ३८ । ११० ॥ वनपर्व ४८३ ॥ सभापर्व ५ ॥

२. ज्ञांगपर्व १४९ ॥ वनपर्व २५४ ॥ स्वादिपर्व ११५ ॥ ५४ ॥ ४४ ॥ ८५ ॥ शान्तिपर्व ५९ ॥ अथ्वमेषपर्व ५ ॥

३. श्वादिपर्व १४१ । श्राश्रमवासिपर्व ९ । महाप्रस्थानिकपर्व १ ॥

४ वनपर्व १८५॥ जपर दिये हये उल्लेख भी दिये ।

५, ज्ञान्तिपर्व मोक्षधर्म० २६७॥

उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल और सरहद के अफ़सर भी शामिल हैं '। शान्तिअधिकारी पर्व में खान, नमक, शुल्क और नदी के
तथा सेना के भिन्न २ अंग हाथी,
सवार, पैदल और रथों के अफ़सरों का भी ज़िक है '।
शान्तिपर्व में यह भी कहा है कि मुख्य स्थानों पर राजा
को ४ ब्राह्मण, ३ क्षत्रिय, २१ वैश्य, ३ शृद्ध और १ सृत
नियत करना चाहिये '। राजकायं के लिये राजा के असमर्थ
होने पर मन्त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रवन्ध
करते थे '। राजधानी में एक बड़ा द्वार भी हुआ करता था
जिसमें ज़मींदार, पुरोहित, अफ़सर, किन, दूत और दूसरे
बड़े आदमी आया करते थे।

गांव का प्रवन्ध प्रामाधिपति गांववालों की सलाह से करता था। सभापवं में नारद ने पुधिबादेशिक शासन ष्टिर को उपदेश दिया है कि गांव में पांच अधिकारी रखने चाहिये । शान्तिपर्व के अनुसार दख, सी और हज़ार गांवों के समूहों पर, 
एक के ऊपर रक, अफ़सर होना चाहिये जो अपने से बड़े 
अफ़सर के आदेश के अनुसार शासन करे। प्रत्येक नगर 
का प्रबन्ध एक सर्वार्थीचन्तक के हाथ में होना चाहिये।

१. समापव ५॥

२. शान्तिपर्व ६९॥

इ. शान्तिपर्व १०६। ११॥

४. चनपर्व ६०॥ आदिपर्व १०२॥

५ समापर्व ५॥

रक्षा के लिये सरहदों पर श्रीर नगरों में सेना रहनी चाहिये १। खुंटे २ राजा, ज़मीन्दार, सरकारी अफ़सर श्रीर दूसरे राजाश्रों के दूनों पर नज़र रखने के लिये, प्रजा के भाव श्रीर विचार जानने के लिये श्रीर राजद्रोह तथा दूसरे श्राप्तधों का पता लगाने के लिये बहुत से जासूस रक्खे जाते थे १। इसके श्रालावा राज्य की नौकरी में बहुत से कारीगर भी होते थे जो राज के कारखानों में काम करते थे १।

महाभारत के समय में भी ज़मीन की पैदाबार का कि हिस्सा कर कर में लिया जाता था; कर व्यापार के माल पर और कारीगरों की मेहनत पर मूल्य के हिसाब से कर लगता था; न्यायालय के ज़ुमीन से भी ख़ासी आमदनी होती थी; कभी २ लोगों से प्रीतिदान भी लिये जाते थे; विपत्ति के समय अमीरों की दौलत ज़ब्त कर ली जाती थो। शान्तिपूर्व की सम्मति के अनुसार ब्राह्मणों से कर न छेना चाहिये हैं। करों के पबज़ में राजा को खेती के लिये नई ज़मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर

१. ज्ञान्तिपर्व ६९।६ इत्यादि ॥ १३७। ३-१९

२. शान्तिपर्व ६५, ८-१२, ५२ ॥ ८९ । १४-१६ ॥ ८६ । २०-२१ ॥ ९१ । ५० ॥

३ समा पर्व ५॥

<sup>8.</sup> ज्ञान्तिपर्वं ६९। १०-११, ११-१६, २०-२६ ॥ ८७। १४-१५, १८-२१, २६, १५-४० ॥ ८१, २-२१२ ॥ ८९। २४ ॥ १५ । ४ ॥ ११९ । १० ॥ १२० । ४३-४४ ॥ १३० । ९, ३५ ॥ १३६ । ३ ॥ १३४ । ३-४ ॥ १३६ । १२ ॥ ४६ । ३-१ ॥ ४६ ॥ १२ ॥ समापर्वं ४६ ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ अथ्यमेघपर्वं । ६ ॥ १२ ॥

खेती को मेह से निराधित करना चाहिये, राजकर्तव्य ज़रूरत पड़ने पर किसानों को तकाबी देनी चाहिये, सड़क और प्याऊ बनानी चाहिये, डाकुओं की जड़ उखाड़नी चाहिये, राजस्य इत्यादि अवसरों पर खूब दान करना चाहिये, प्रजा की धर्म, नीति और विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये और संसार की सब के लिये सुखमय बनाना चाहिये १।

कह चुके हैं कि महाभारत में प्रजा राजनैतिक जीवन में बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की जन समितिका लोग सीमा बढ़ जाने से और शायद जनसंख्या के बढ़ जाने से भी श्रिधिकांश प्रदेशों में प्राचीन वैदिक समिति का लोग हो गया। वैदिक काल के अन्तिम युग में ही उसका हास हो रहा था। इतिहास काज्य के समय में परिस्थित उसके और भी प्रतिकृत थी। धीरे २ केवल उसका नाम बाक़ी रह गया।

साम्राज्य बनाना शासक का एक मुख्य कर्तन्य है जिसके लिये साम, दाम, दएड, भेद, सच भूंड, परसाष्ट्रनीति बल और दम्म, सब का प्रयोग किया जा सकता है। शान्तिपर्व आण्डमं में भीष्मिपितामह ने कहा है कि शत्रु की सेना और प्रजा में फूट फैलानी चाहिये, शत्रु को लोभ और विश्वास दिलाकर नाश करना चाहिये ।

९. शान्ति० पा१७, २१ ॥ ६५ । २ ॥ प्या११४-१५ ॥ ६यापक्षा७५ । ५, १२ ॥ ८८ । १४ ॥ समापर्वमा १२ ॥

शास्तिपत्र १०३॥ १०५॥ १३१॥ १३८-११३॥ सभापव ३२॥ वनपर १२८-११॥ स्रादिपत्र १४२॥ इन सिद्धान्तों की तुलना इटैलियन मैकिया-चेला के प्रिंत से की जा सकती है।

परन्तु रणुभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर वार न करना चाहिये जो आत्मसमर्पण कर स्थानीति रहा है या घायल हो गया है या क़ैद हो गया है या जिसका हिण्यार गिर गया है या जो थक गया है, सो रहा है या भूखा प्यासा है। राजदूतों को कभी किसी तरह की क्षति न पहुँचानी चाहिये। क़ैदी कुमारियां, अगर शादी करने को राज्ञी न हों, तो चापिस भेज देनी चाहिये। राजा को चाहिये कि लड़ाई में बीरता दिखानेवाले सिपाहियों को दुगुना वेतन दे, अच्छा भे।जन वस्त्र दे और उनकी तरक्क़ी करें।

इस समय अधिकांश प्रदेशों का शासन राजत्व के सिद्धान्त पर अवलम्बित था अर्थात् एक राजा अपने अधिकारियों के सहयोग से सब मामलों की देख रेख करता था। पर कहीं २ भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता था। महामारत में कुछ प्रजातंत्र हैं गण जिनको गण कहते थे और जो अपने शासक आपही चुनते थे। भीष्म-पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस में मेल रखना चाहिये, बड़े आदिमयों को तुरन्त ही फूट का अन्त करदेना चाहिये, शासकों पर भरोसा करना चाहिये, खुनाना

शान्ति० ६९। इथ-४०, ५५॥ ८५॥ २६-२८॥ ८६। ५-१५॥ ९७॥ ९६। १-७, ११, १६-१७, २२-२६॥ ९७। ८, ११-१२॥ ९८। १५-२५, ३५-४८॥ ९९। १-१७॥ १००। ६-२४, ३०॥ १०१। इ२४-२५॥ भीष्मपर्व १। २४-२७॥ बनपर्व १८॥

भरा पूरा रखना चाहिये श्रीर सब से बड़ी बात यह है कि पकता रखनी चाहिये ।

मडाभारत में कुछ श्रेणियों का उठतेख है जिन की सिपाही. सौदागर या कारीगर अपनी रक्षा के लिये बनाते थे और जिनके द्वारा बहत श्रामी सा प्रबन्ध होता था र । अपने व्यवसाय में, आभ्यंतरिक मामलों में, आर्थिक संगठन में और सामा-जिक जीवन में यह श्रेणियां प्रायः स्वतंत्र होतो थीं। इस तरह की संस्थाओं से आत्मशासन का भाव जीता जागता रहता था। श्रेणी बनाने की प्रधा तो पूर्वकाल में ही प्रारम्भ होगई थी पर उद्याग और व्यापार के बढने से महाभारत के समय में वह अधिक प्रवल हो गई। तब से अनेक शताब्दियों तक इस प्रकार का आधिक आत्म-शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा श्रीर बढ्ता भी गया। बास्तव में व्यवसाय श्रेणी की प्रथा एक स्वामाविक प्रथा है और वह अनेक देशों और युगों में प्रवितत रही है। श्राज कल तो संसार में उसी का दौर दौरा है। सारे जीवन से आर्थिक समस्या का ऐसा धनिष्ट सम्बन्ध है कि मनुष्य अपने व्यवसाय के प्रबन्ध की बिल्कुल दूसरी पर नहीं छाड़ना चाहता । दूसरे, प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ मामलों को वही लोग अच्छी तरह समभते हैं जो उसमें लगे हुये हैं। उनका निपटारा भी वही अच्छी तरह कर सकते हैं। तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के व्यव-सायी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। प्राचीन भार-

१. शान्तिपव १००। १०-३२॥

२. वनपर्व २४८। १६॥ शान्तिपर्व ५४। २०॥

तीय श्रेणियों से यह प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध हो जाते थे। श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ। यहां व्यवसाय के अनुसार बहुत सी उपजातियां बन गई थीं और आज तक बनती रही हैं। श्रेणी प्रथा के प्रचार के बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति का आतमशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आर्थिक स्वराज सामाजिक स्वराज से मिल कर एक होगया और जातियों की वह पञ्चायतें पगट हुईं जो देश भर में आज मी मौजूद हैं। यहां परिमित क्षेत्र में जनसत्ता का सिद्धान्त प्रचलित था।

## रामायण

महाभारत से जिन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का पता लगता है वह बहुत करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रामा-रामायण यण में भी मिलती हैं। जो अन्तर हैं उनका कारण यह मालम होता है कि महाभारत की रचना तो मध्यदेश के पिछ्छमी भाग में हुई और रामायण की पूर्वी भाग में अर्थात् काशन में, अथवा यां कहिये वर्तमान अवध के आस पास। इसका केन्द्र है अयोध्या जो प्राचीन काल में हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था और आज कल भी तीर्थ माना जाता है। रामायण श्रादि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हैं पर महाभारत की तरह इसकी रचना भी धीरे २ अनेक कवियों के द्वारा अनेक समयों पर हुई थी । मुख्यतः रचनाकाल ई० पू० ५००-२०० जान पड़ता है। श्रन्त में एक महाकवि ने सब रचनाओं को सम्पादन १ रके एक सुलंगिंदत इतिहासकाव्य का इत दे दिया। रामचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप क्या उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं है। पर एक वात कह देना आवश्यक है। वाल्मीिक के आधार पर अनेक संस्कृत किवयों ने और भाषा किवयों ने पुराण, कथा, नाटक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ किव के अनुसार और अपने २ समय के आदशों के अनुसार उन्होंने परिवर्त्तन कर दिये हैं। संस्कृत के अध्यात्मरामायण में और हिन्दी के तुलसीदासकृत रामचिरतमानस में जो कथा है वह वाल्मीिक के वर्णन से अनेक अंशों में भिन्न है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि रामचिरतमानस के आदर्श १७ वीं ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं और २,००० बरस पूर्च की रामायण के आदर्श से कुछ भिन्न हैं।

चाहमीकि रामायण के वर्तमान संस्करणों में लगमग २४,००० शलोक हैं श्रीर सात कांड हैं। पर सातवां कांड— उत्तरकाण्ड—चहुत पीछे बना था और पुराने समय के लिये कम मूच्य का है। रामायण की कथा में जिस लंका का ज़िक श्राया है वह दक्षिण का टापू नहीं मालूम होता; रावण की लंका, जैकीबी के मतानुसार, श्रासाम में थी और कीबे इत्यादि कुछ दूसरे विद्वानों के श्रनुसार वर्तमान मध्यप्रदेश में। सम्भवतः वह कहीं छत्तीसगढ़ के पास रही होगी। रामचन्द्र के समुद्र तक पहुँचने और पुल बांधने की कल्पना कुछ पीछे हुई। रामायण में श्राह्मणों का प्रभाव महाभारत से भी ज़्यादा है। राजनीति में वही ज़मीन्दारो-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत में नज़र आती है। चरित्र, ज्ञान, कर्त्वय, और प्रजापालन

१ बाल-कांड ७ ॥ १५ ॥ २० ॥ ५४ ॥

२. बाल-कांड ५ ॥ ७ ॥ १३॥ अयोश्या-कांड ८२ ॥ किविकन्धा-कांड १८ ॥

में राजा का आदर्श बहुत ऊंबा है । राज के बड़े बड़े ग्रामलों में प्रजा की सम्मित ली जाती राजनीति थी पर हमेशा मानी न जाती थी । राज के काम के लिये ब्राठ बड़े मंत्री थे जिनका पद बहुधा मौहसी हो जाता था और जो राजा के मरने या असमर्थ होने पर सारा प्रवन्ध अपने हाथ में ले लेते थे । अन्यत्र अयोध्याकांड में १८ तीर्थ या अफसर और अमात्यों की मुख्य, मध्य और जघन्य श्रोतायों का उठलेख है । श्रधिकारी राजधानी दो योजन लम्बी थी. सडके सीधी, चौडी श्रौर सुन्दर थीं, जिन पर छिडकाव होता था श्री ( जिनके किनारे फुलों के पीधे लगे थे। हवेलियां रत्नों से चमकतो थीं श्रीर राजधानी श्रकाश से बातें करती थीं। शहर के चारों त्रोर दुर्ग और खाइयाँ थीं। त्रयोध्या का चित्र बड़ी शान्ति, सुख और वैभव का है। यहां भी व्यवसायियों की श्रेणियां नजर आती हैं। अयोध्याकांड में सीता राम से पूछती हैं कि श्रेणियों के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी सेवा में अपने वाले थे "? राजा लोग कला, गान इत्यादि की सहायता करते थे । राजा का कर्तव्य था कि किसानों

१ अयोध्याकांड २॥ राज्य की आवश्यकता के लिये देखिये अयोध्या० १०३ ॥

२. अयोध्याकांड १७॥ ८२॥

इ. बाल ० ॥ अमे प्या ० ७९ ॥ ८२ ॥ १०४ ॥ युद्ध ० १३० ॥

४ अयोध्या**० १००**॥

षु अप्रयोध्या० ५।। ६॥ २६॥

६ अयोध्या० ६५॥

और ग्वालों पर कृपा करें, सबके। श्रपने २ धर्म में लगायें, गुरु, वृद्ध, मुनि, श्रतिथि इत्यादि का सन्मान करें । जहाँ राजा नहीं हैं वहाँ न धर्म है, न सुख है, न कुटुम्ब है, श्रीर न व्याह है। राजा ही सत्य है, राजा ही नीति है . . राजा ही मां है, राजा ही बाप है, राजा ही सब का मला करता है ।

ब्राह्मणों का पद रामायण में महाभारत से ऊंचा मालूम होता है। बालकांड में कहा है कि क्षत्रियों सामाजिक जीवन की शक्ति बहुत नहीं है, ब्राह्मणों की शिक उनसे ज्यादा है, ब्राह्मणों की शिक उनसे ज्यादा है, ब्राह्मणों की शिक दशरथ ने ज्यादा को धोखे से हाथी समक्षकर मार डाला। किर उसे ब्राह्मण समक्षकर बहुत विलाप करने लगे। मरनेवाले ने सान्त्रवना दी कि में ब्राह्मण नहीं हूं में तो शृह्म इबी से वैश्य का पुत्र हूं । तब राजा का शोक कुछ कम हो गया। ज्यादन के ब्रान्तिम कथन से यह भी मालूम होता है कि अन्तर्जातीय व्याह इस समय भी होता था। रामायण में बहुत से तपस्वी हैं पर यह राजदर्बारों में जाते हैं और उपदेश देते हैं । कोई २ तपस्वी बड़ी रंगीन तबीयत के थे। श्ररण्यकाँड में एक तपस्वी पांच अपसराश्रों पर मुख्य होकर गाना सुनता हुआ उनके साथ कल्लोल करता है।

३. अयोध्या० १००॥

२, अयोध्या०६७॥

३ बालकांड ५४॥

४. बालकांड ६३॥

बालकांड ३५ ॥ ५२ ॥ ऋरण्यकांड १ ॥ ६ ॥ इत्यादि ।

६. **भा**ण्यकांड ११ त

विश्वामित्र उस बरस मेनका के साथ रहते हैं 1 साधारणतः सारी रामायण में ऋषियों के परिवार हैं। उत्तरकांड कछ पीछे का है पर उससे पता लगता है कि कोई २ स्त्रियां भी कड़ो तपस्या करती थीं । राजकमारियां बहुधा स्वयंवर करती थीं पर पिता की शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके। बरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी । साधारण पुरुषों को कभी २ कन्याओं के लिये येग्य वर न मिलने से कन्या म नीवत की जह सालम होती थी। स्त्रियां बाहर आती जाती थीं । सर्पणखा राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्वक बात चीत और दिल्लगी करती हैं । स्त्री का धर्म था कि पति की सेवा करे । अयोध्याकांड में दशरथ कैकेयि से कहते हैं कि कौशल्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र श्रीर टासी की तरह मेरी सेवा करतो रही है । राम की सेवा करने के लिये सीता बन की जाती है। पर बहविवाह के कारण राज घरानों में बड़े क़िश होते थे। अयोध्याकाँड में कैकेयि की वर्गलाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम का गही हुई तो तुम कौशल्या की दासी हो जात्रोगी, भरत राम के दास हो जायंगे और तम्हारी पतोह दब पायँगीः राज पाकर राम भरत की दूर प्रदेख में या दूसरी दुनिया में हो भेज देंगे ।

१, बालकांड ६३॥

२, उत्तरकांड १७॥

३. बालकांड ३१ ॥ ६७ ॥

ध**्र बसारकांड १२**॥

न, श्रारण्यकांड १७-१८॥

६. ष्ययोध्याकांड १२॥

७. अयोध्याकांड ८॥

कैकेथि ने राम का १४ बरस का बनवास दिला दिया। कौशल्या राम से दुखडा रोती है कि पति ने निरादर करके मेरा अपमान किया, पति के स्नेह का सुख मैंने न जानाः सीतें अब मेरी अवहेलना करेंगी, मैं कैकेयि की दासियों के बराबर हो गई, चरन उनसे भी नीची हो गई। इन सौती के साथ तो मैं न रह सकंगी। अगर तम पिता की आजा मानकर बन जाते ही हां तो मुफे भी अपने साथ छे चला । दशरथ के मरने पर कौशल्या कैकाय का कोसती है र और भरत भी उसे फटकारते हैं । क्रोधित होकर लक्ष्मण पिता की बड़ढा स्त्रीण कहता है श्रीर उन्हें मार डालने का प्रस्ताच करता है । आगे संदेह के कारण लक्ष्मण भरत को, कैकेयि और उसके मित्रों को मारने का विचार करता है । पर इस सारी खटपट में राम की बरावर यही सलाह है कि पुत्र को पिता का और वस्ती की पति का आदेश प्रसन्नता से सिर पर रखना चा हये, श्रीर बहु को सास ससुर की सेवा करनी च हिये । सीता कहती है कि स्त्री का सहारा न तो मां बाप से है, न पुत्र मित्र स है, न अपने से है; पति ही एक मात्र सहारा है, इस लोक में और परलोक में— . . मां बाप ने मुक्ते यही सिखाया था कि हर अवस्था म पति

१ अयोध्याकांड २०॥ २४॥

२. **भ**योध्याकांड ६६॥

३. ष्ट्रयोध्याकांड ७३-०७॥

४. अपयोध्याकांड २१ **॥** 

<sup>&</sup>lt;ं **अ**योध्याकांड ९५॥

६ अयोध्याकांड २४॥२६॥२८॥१७॥

के साथ रहना । ज्याह पर दशरथ की कन्या शान्ता को रानियाँ उपदेश देती हैं कि पति, ससुर और वड़ों का आदर करना। पति ही स्त्री का देशता है । रामायण में ज्यक्तिगत चरित्र का आदर्श बहुत ऊंबा है। शारभ में हो नारद और वाल्मीिक की बात चीत में और फिर अयोध्याकांड में राम को मृदुता, शान्ति, दया, शौर्य, संयम, कृतज्ञता इत्यादि सब गुणों का भएडार कहा है।

कुटुम्ब में पुत्र की लालसा सहा की तरह प्रवल है दशरथ पुत्र के लिये बड़े यह करते हैं । महाभारत की तरह रामायण में भी आतिथ्य का आदर्श बड़ा ऊंचा है। अरण्य-कांड में ब्राह्मणमेष में रावण के आने पर सीता सांचती है कि यह मेरा अतिथि होकर आया है, अगर इससे न बोलूंगी तो शाप देगा ।

रामायण श्रीर महाभारत के धार्मिक सिद्धान्त साधारणतः वैदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देवी
धर्म देवताश्रों की पूजा पर ज़ोर दिया गया
है । भीष्मपर्य में कृष्ण श्रद्धन को
आदेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूजा
करो । दुर्गापूजा उस शिकपूजा का पहिला रूप है जो
आगे चल कर बहुत प्रचलित हुई श्रीर शाक पन्थों का
मुख्य सिद्धान्त हुई । शिव की पूजा भी महाभारत में है

१. अयोध्याकांड २७॥

२, बालकांड १८॥

३. अयोध्याकांड १॥

४. बालकांड ८-१७॥

५. ऋरण्यकांड ४७॥

श्रीर उसके आधार पर पाशुग्नपत्थ का विधान है। कुछ भागों में कृष्ण को विष्णु या परमेश्वर का श्रवतार माना है श्रीर श्रवतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। श्रवतारों के साथ २ ही भिक्तमार्ग का ज़ोर बढ़ा श्रीर विशेष कर कृष्ण की भिक्त मोक्ष का साधन मानी गई। बार बार कहा है कि संसार में सुब श्रीर दुख दोनों सव जगह मिले हुये नज़र श्राते हैं पर दोनों ही अनित्य हैं। धर्म से स्थायी सुख मिलता है—मोक्ष प्राप्त होती है। कर्म का बन्धन जीव को बांधे हुये हैं; इससे मुक्त होते ही सदा के लिये श्रानन्द मिलता है।

## भगवद्गीता

नये धार्मिक भाव का श्रेष्ठ रूप भगवद्गीता में है जो महाभारत में शामिल है और जिसकी रचना उपनिषदों के बाद हुई थी । कहा-भगवदगीता वत है कि उपनिषद गाय हैं और गोपाल-नन्दन दहनेवाला है । गीता में उपनिषदों के कुछ सिद्धान्त भावक जनता के अनुकूल बनाकर भक्ति से मिलाये गये हैं । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव श्रीर पाएडव सेनाश्री को जमा होने पर कृष्ण अर्जुन के रथ को आगे ले जाते हैं। सम्बन्धियों की चारों स्रोर खडे देखकर अर्जुन की दया और करुणा होती है, युद्धका साहस ट्रा जाता है श्रीर गाण्डीव धनुष हाथ से गिर पडता है। कर्तव्य पर फिर दढ कराने के लिये कृष्ण श्रद्धन की संसार, श्रात्मा, परमात्मा का यथार्थ उपदेश करते हैं और माह एवं श्रीकता छुड़ाते हैं । इस महान् उपदेश में तत्त्रज्ञान की कई लहरें हैं जैसे ज्ञान, योग और मिक्त ; ब्रह्म और अवतार और श्राचार के भी सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य रचे गये हैं जिनमें शंकराचार्य का सब से प्रसिद्ध है। टीका टिप्पणियां श्रव तक हो रही हैं। इनमें गीता के बाक्यों के श्रनेक अर्थ किये हैं श्रीर कहीं २ बहुत खींच तान की है। यहां पर केवल तस्वज्ञान की दृष्टि से गीता के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जायगे।

श्रातमा श्रमर श्रीर नित्य है।

कटती न जलती भीगती शोषणा न होती है कभी। वह नित्य, स्थिर, है सर्वेध्यापी, अवल और अनन्त भी॥ अज, निर्विकार अधिकत्य अत अध्यक्त जिसको है कहा। क्या बचित तुम को शोच करना है! उसी हित यों आहा॥

पर यह आत्मा कर्मबन्धन में बंधा हुआ है और इधर उधर भटकता है। कर्मबन्धन से मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलाषा, आकांक्षा, छोड़ने में है।

> फळ लाभ चिन्ता चाह छोड़ो, छोड़ दो हुर्द्वाह की। योगस्थ हो कर कमें कर, हो प्राप्त जिससे दुद्धि की। करते चलो तुम कर्र, फल की चाह चिन्ता छोड़ दो। मद मीह माया वासना के, जाल की तुम तोड़ दो।

इससे यह श्राभिपाय निकलता है कि कर्म करना श्रात्मा का स्वभाव है; कर्म से न कोई वच सकता है और न किसी की बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल की चाँछना न करनी चाहिये; समबुद्धि, सममाव होना चाहिये। कर्म से भागना बेकार है, श्रस्वामाविक है, निन्द-नीय है पर मनुष्य की स्थितप्रज्ञ होना चाहिये। स्थितप्रज्ञ के लिये शुभ श्रीर श्रश्नाम, दुल और सुल, हर्ष श्रोर

विषाद सब बराबर है। यही सबा कर्मयोग है। कर्मयोगी हानि और लाम के परे है। स्वयं परमेश्वर कर्म करता है पर फल में ब्रास्तिक नहीं रखता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर में कर्म छोड़ दूँ तो सारा संसार ब्रालसी ही जाये। निष्काम कर्म स्वयं महान् यब है जिसके फल से आत्मा ब्रह्म में छीन हो जाता है। तथापि गीता ने ज्ञान का महात्म्य माना है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर की समकता है और सच्चे मार्ग को देखता है। श्र कृष्ण कहने हैं:—

ज्ञानी मुक्ते ध्वरु मैं बसे ध्वत्यन्त प्रिन हूं सर्वदा। यबपि क्षमी हैं भक्त पर है ध्वात्मवत् ज्ञानी सदा॥ वह योगयुक्त सदैव मेरे ध्यान में रहता छगा। वह जानता है बस मुक्ते ही बत्तमोत्तम गति, सगा॥

ज्ञान का प्रधान विषय है अध्यातम । जानना चाहिये कि ब्रह्म नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक वस्तु का आधार है । श्री-इन्हण कहते हैं कि यह समफ ला कि मुक्ससे अर्थात् परमेश्वर से सारा जगत् पैदा हुआ है।

सुन को कहीं मुक्त से परे कुछ भी धनंत्रय! है नहीं।
मिश्यमाल सम मुक्त में प्रथित हैं सख, मालग कोई नहीं।
रस रूप हूं कीन्तेय! जल में, हूं प्रभा शिश सूर्व्य में।
ॐकार वेदों में, तथा हूं शब्द में ही शुन्य में।
मैं पुरुष में पुरुषार्थ, पृथ्वी में सुपावन गन्ध हूं।
हूं तेज मैं ही भागि में, हो जीव जीवों में रहूं॥
हे पार्थ! तापस तप तथा सब प्राधियों का बीज हूं।
मैं पण्डितों की बुद्धि, मैं तेजिस्वियों का बीज हूं।

परमेश्वर स्वयं अध्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त है;

उसमें सब हैं पर वह उनमें नहीं है; कल्पान्त में सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर कल्प के आरंग में उससे जन्म पाते हैं। लेकिन परमेश्वर जीवों के सुख दुख से उदासीन नहीं है। जब २ धर्म की ग्लान होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब गुग २ में वह दुष्टों को दमन करने के लिये और साधुओं की रक्षा करने के लिये अवतार लेता है। मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को सब कुछ अपंश कर दे, परमेश्वर की भक्ति करे। इस स्थान पर गीता भक्तिमार्ग में प्रवेश करती है। यों तो निर्मुण ब्रह्म का भी चिन्तन किया जा सकता है पर सगुण ब्रह्म की भक्ति अधिक सरल और श्रेयस्कर है। श्रीकृष्ण कहते हैं:—

हे पार्थ ! सब धाशा भरोसात्यागि मुक्त पर रख सदा।
निज कर्म कर धर्पण मुक्ते भजते मुक्ते जो सर्वदा ॥
करते सदा जो प्यान मेरा प्रिय मुक्ते ही जानते ।
सब नेह नाता तोड़, जो सर्वस्व मुक्त के मानते ॥
हे पार्थ ! इनका चित्त मन रमता मुक्ती में सर्वदा ।
भवं सिन्धु से इद्धार इनका शीघ में करता सदा ॥
मन के। हमा मुक्त में मुक्ते सर्वस्व धपना मानलो ।
देहान्त पीछे वाल मुक्त में तुम करोगे जानहो ॥
देहान्त पीछे वाल मुक्त में तुम करोगे जानहो ॥

जो परमेश्वर की भक्ति में तल्लीन होता है वह संसार का सब माया मोह छोड़ देता है। वह परमेश्वर का ध्यान करता है—योग करता है। यहां गीता ने योग की भी कर्म,

गीता के यह पद्यानुवाद प० जगदीश नारायण तिवासी के अनुवाद से उद्दाप्त किये हैं।

हान क्रीर भक्ति से जोड़ दिया है। इस तरह धार्मिक विचार की कई धाराक्रों के सङ्गम से एक ऐसी विशाल तरंग बनी है जो अब तक मनुष्य जीवन का हरा भरा करती है क्रीर सांसारिक होशों से दुखी आतमा को शान्ति देती है।

## सातवाँ अध्याय

## दर्शन और धर्म।

इतिहास में अनेक जातियों ने संसार और सभ्यता के एक न एक अङ्ग की पूर्ति विशेष का भारतीय दर्शन से की है। उदाहरणार्थ प्राचीन प्रीस ने संसार को सौन्दर्य का भाव प्रदान किया श्रर्थात् श्रपनी सभ्यता में कला साहित्य श्रीर जीवन के सौन्दर्य का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुग्ध होकर अनुकरण करने लगा। प्राचीन रोम ने इसी तरह व्यवस्था और कानून के भावों के द्वारा संसार की प्रगति को बढाया। प्राचीन भारतवर्ष ने सभ्यता की सब से बड़ी सेवा तस्त्रज्ञान अर्थात् दर्शन के द्वारा की यों तो भारत में सभ्यता के और भी बहुत से ग्रङ्गों का विकास हुआ, साहित्य, व्याकरण, कला, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, इत्यादि में इतनी उन्नति हुई कि श्राज भी श्राश्चर्य होता है। पर वह क्षेत्र जिसमें भारतीय बुद्धि ने सबसे बड़े चमस्कार दिखाये, जिसमें उनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका है, जिसमें उन्होंने संसार पर अपनी छाप लगा दो है-वह क्षेत्र तस्त्रज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी अन्तर्रहिट श्रीर तर्क ने जड़ श्रीर चेतन, आत्मा श्रीर परमात्मा, मन और बुद्धि, स्वयं विचार और तक इत्यादि २ के स्वभाव को जानने का प्रयत्न किया है।

इस गम्भीर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने श्रनुपम स्वतंत्रता

स्रोर निर्मयता दिखाई है। श्रपना तर्क जिधर ले जाय उधश जाने को वह तथ्यार थे। न किसी प्रचलित धार्मिक सिद्धान्त की परवाह थी, न लोकमत का डर था, न श्रान्तरिक भीकता थी। सत्य का पता लगाना ही उनका एक मात्र तर्क उद्देश्य था। इस श्रवस्था में दार्शनिक मतभेद अवश्यम्भाधी था। दर्शन में जिन वार्तो की चर्चा होती है वह सब प्रत्यक्ष न हैं श्रीर न हो सकती हैं। श्रगर वह प्रत्यक्ष होतीं तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों की परीक्षा एकदम हो जाती, सब के सत्य श्रसत्य का पता ऐसी स्पष्टता से लग जाता कि मत भेद के लिये बहुत कम श्रवकाश रहता। रसायनशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र इत्यादि में ऐसा ही होता है। पर दर्शन में श्रात्मा या परमात्मा, कर्म या मेक्स, सृष्टि या प्रलय, इन्द्रियनगोवर नहीं हैं।

उनके विषय में तर्क करते २ भिन्न २ पुरुष भिन्न २ परिसामों
पर स्वभावतः पहुँचते हैं । इस तरह अनेक
सतभेद विचार श्रृंखलाएं अर्थात् अ्रमेक व्यवस्थित
दर्शन उत्पन्न होते हैं । हिन्दुस्तान में इतनी
सहनशीलता थी कि लोग सब दर्शनों के प्रयत्न और खोज का
आदर करते थे और, मत भेद होने पर भी सब की उच्च म्थान देते
थे । प्राचीन दर्शनों के बारे में एक और बात याद रखनी चाहिये ।
उन दिनों विद्या का वैसा विशेषीकरण
का अभाव
का अभ्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा

सदा नहीं होता था। आराज कल मानसशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति-शास्त्र, भै।तिकशास्त्र सब अलग २ हैं और अलग २ ही पढ़े जाते हैं। प्राचीन समय में यह सब एक दूसरे से जुड़े हुये थे और एक ही व्यवस्था के भाग थे। अतएव पुराने दर्शनों में बहुत सी वार्ते मिलती हैं जो वर्तमान पद्धति के अनुसार तत्त्वज्ञान में नहीं शामिल की जातीं। वर्तमान विशेषिकरण से इतना लाभ तो अवश्य हुआ है कि प्रत्येक शास्त्र का विकास स्वतंत्रता से और तेज़ी से हाता है पर इसके कारण झान की एकता का, विद्या के सामंजस्य का, भाव गीण हो जाता है। प्राचीन भारत में विश्वज्ञान की एक सुसंगिरित पद्धति का भाव बहुत प्रवल था और विद्या की सब शास्त्रार्य एक ही तन से सम्बद्ध थीं।

भारतवर्ष में दर्शन की इतनी चर्चा रही कि दर्शन धर्म का भाग होकर सारी जनता के भारतीय दर्शन मानसिक और अध्यात्मिक जीवन का का प्रभाव श्रङ्ग होगया । दर्शनी के कुछ मोटे २ सिद्धान्त विद्वानों की कुटियों से निकलकर जनता के प्रत्येक वर्ग में फैल गये। आत्वा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष इत्यादि पर सव लोग विचार करते थे या कम से कम कुछ विश्वास रखते थे। साहित्य में भी इन दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख बार २ आया है। भारतीय दर्शन का प्रभाव देश तक ही परिमित न था। बैद्धि धर्म के साथ वह लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जागन, तिब्बत, और मंगोलिया तक पहुँचा । शायद मासूली स्नामद रक्त से वह पञ्छिम में श्रीस तक पहुँवा। मध्यकाल में उसने इस्लाम पर प्रभाव डाला और सुफ़ी धर्म की उत्पत्ति में सहायता की । सूकी धर्म सारे इस्लामिक संसार में एक बड़ी शक्ति रही है और साहित्य पर उसकी छाप अब तक लगी हुई है । १८वीं ईस्वी सदी से भारतीय दर्शन का

अध्ययन यूक्ष्प में प्रारंभ हुआ और शौपनहायर, डौयसन आदि अनेक दार्शानको पर उसका प्रभाव दृष्टिगोचर है। अभी उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। सम्भव है कि भविष्य में भी वह नई दार्शनिक हलचलों का कारण हो।

पुराने दर्शनों के सिद्धान्त, शैली और गौरव को अच्छी तरह समभने के लिये मूलप्रन्यों का पढ़ना ज़करी है। यहां उनके मूल सिद्धान्त संक्षेप से केवल इस लिये लिखे जांयगे कि उनके बाद पुराने क्लिप्ट प्रन्थों के परिशीलन में पाठकों की सहायता मिले।

तत्वज्ञान की जो घाराणं देश में बहरही थीं वह चार्वाक, जैन और वौद्ध और भांक या भागवतछ दर्शन सिद्धान्तों के अलावा ६ दर्शनों के रूप
में प्रकट हुईं—न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्वमोमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त और सांख्य। इनके सूत्रों की या
स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का
समय टीक २ निश्चय नहीं है पर मौर्य साम्राज्य के पहिले ई०
पू० चौर्या सदी के पहिले इनकी मुख्य २ बार्ते निश्चित हो
चुक्ती थीं। आगे कुछ और विकास हुआ, जैसे शंकराचायं और
रामानुज के द्वारा, पर मोटे २ सिद्धान्त ई० सन् के कई सौ
बरस पहिले ते हो गये थे। छही दर्शन वेद का प्रमाण मानते
हैं पर वेद के वाक्यों के अर्थ अपने २ ढाँग पर लगाते हैं और
वास्तव में स्वतंत्रता से स्रोज अर्थंर तर्क करते हैं।

सांख्य के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में ब्रौर इधर उधर महाभारत में भी मिलते हैं । इसके प्रव-सांख्य र्तक अथवा यों कहिये व्यवस्थापक कपिल जो ब्रह्मा, बिष्णु या श्रद्मि के अवतार माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होंग पर इसका पहिला प्राप्य प्रत्य, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका तीमरी ई० सदी की रचता है। ८ वीं ई० सदी के लगभग गोडपाद ने कारिका पर प्रधान टीका लिखी जिस पर फिर नारायण ने सांख्य-चिन्द्रका लिखी। नत्रीं ई० सदी के लगभग वाचस्पति ने स.ख्यतत्त्वकौ सुदी लिखी। श्रम्य हिन्दू दार्शनिकों की तरह सांख्यदार्शनिक भी वड़ं निभंय श्रीर स्वतंत्र विचारक हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं भिभकते पर श्रीरों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभाव पड़ा है।

सांख्य दर्शन अनीश्वर वादी है अर्थात् संसार का कर्त्ता हुत्तां किसी को नहीं मानता । सारा जगत् और जगत् की सारी वस्तुपं प्रकृति और पुरुष अर्थात् आत्मा और उनके संयोग, प्रतिसंयोग से उत्पन्न हुई हैं । पुरुष एक नहीं है

जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत पुरुष से हैं। सब को श्रस्ता २ सुख दुख होता है जिससे प्रगट है कि श्रमभव करने वाले

श्चलग २ हैं। पुरुष जिस्से श्रात्मा पुमान, पुंगुणजन्तुनीयः, नर, किन, ब्रह्म, श्रक्षर, प्राण, यः कः, श्रीर सत् भी कह सकते हैं श्रनादि है, श्रनन्त है, देखने, जानने और श्रनुभव करने वाला है, निगुण है। पदार्थों का पुरुष नहीं उत्पन्न करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है

प्रकृति है। प्रकृति के आठ प्रकार हैं—
प्रकृति अन्यक, बुद्धि, आईकार वैकारिक, तैजस
और भ्रतादि), और शब्द, स्पर्श, वर्ण,
रस और गंध के तन्मात्र। अन्यक जिसे प्रधान ब्रह्म,
पुर, ध्रुव, प्रधानक, अक्षर, क्षेत्र, तमसु और प्रस्त

भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है। यह मानो प्रकृति का अविकसित तस्त्र है; इसमें न रूप है, न गंध है, न रस है, न यह देखा जा सकता है, न और किसी इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या अध्यवसाय। यहां बुद्धि शब्द का प्रयोग कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है। बुद्धि एक महत् है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है। बुद्धि के आठ रूप

हैं—चार सास्विक श्रीर चार तामसिक।

इदि सात्विक रूप हैं—धर्म, ज्ञान, वैराग्य श्रीर

ऐश्वर्य। इनके उन्टे चार तामसिक रूप
हैं। बुद्धि को मनस्, मित, महत्, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुनि,
धृति, प्रज्ञानसंतिति. स्मृति श्रीर धी भी कहा है पर शायद
सांख्यदर्शन में पहिले बुद्धि एक तरह के महत् या ब्रह्म के अर्थ

में ही मानी जाती थी। श्रहंकार या श्रिमान बह है जिससे ''मैं सुनता हूं " ''मैं देखता हूं " "मैं भोग करता हूं " हत्यादि धारणा

उत्पन्न होती हैं। सांख्य सिद्धान्त में ग्रहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता है और बुद्धि के मेल से होता है। इससे ग्रहम् का भाव निकलता है। ग्रहंकार के तैजस, भूगादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते हैं। ग्रहंकार से पाचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें श्रविशेष, महाभूत, प्रकृति श्रभोग्य ग्रसु, ग्रशान्त, अधार, और श्रमूढ़ भी कहते हैं।

पर पुरुष श्रीर इन श्राठ प्रकृतियों की मिलाने से भी जगत् के ज्यापार स्पष्ट नहीं होते। विकार पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों के द्वार श्रीर मार्ग बताने की ज़करत है श्रीर प्रकृति के भी सरल ग्राह्य कप बताने की ज़करत है।

इस लिये सोलह विकारों की करपना की है अर्थात पांच बुद्धि इन्द्रिय, पांच कर्म इन्द्रिय, मन श्रीर पांच महाभूत। पाँच बुद्धि इन्द्रिय हैं-कान, आंख, जीम, नाक और त्वचा जो अ।ने २ उपयुक्त पदार्थों का प्रहण करती है। पांच कर्म इन्द्रिय हैं - आवाज, हाथ, पैर, जनने न्द्रिय और मल त्यागने का स्थान । मन अनुभव करता है। पाँच महाभूत हैं-पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश । भूतों का भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मृढ, आकृति, और तनु भी कह सकते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति, और सालह विकार मिलाकर पञ्चीस तत्त्व

कहलाते हैं।

अहं कार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है पर वास्तव में पुरुष कर्त्ता नहीं है । यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो सदा अछे ही कर्म करता । बात यह है कि कर्म तीन गुणों के कारण होते हैं-सच्च, रज और तम। यह केवल साधारण अर्थ में गुण नहीं गुण हैं किन्तु प्रकृति के भाग हैं; श्राभ्यन्तरिक भाग हैं। श्रगर तीनों गुणों में सामञ्जस्य हो तो सबसे अच्छा है लेकिन अगर किसी ओर से विषमता है अर्थात किसी एक की कोई प्रधानना है तो प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत का श्रारंभ होता है श्रीर इसके विपरीत कम से अन्त होता है। इस क्रम को संकर, प्रतिसंकर होते हैं। संकर का क्रम इस तरह है—जब अब्यक्त का सम्पर्क पुरुष से होता है तब बुद्धि प्रगट होती है। बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात सत्त्व से प्रभावित, तैजस अर्थात् रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों

को पैदा करता है श्रीर तामस जो भूतादि पैदा करता है। भुतादि से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं और तन्मात्र से भौतिक तस्त्र । इस प्रकार संकर संकर का विकास वलता है। इससे उल्टा कम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त प्रलय है। भौतिक तस्व तन्मात्र में भी परिणत हो जाते हैं। तन्मात्र, श्रहंकार में, श्रहंकार बुद्धि में प्रतिस कर श्रीर बुद्धि श्रव्यक्त में । श्रव्यक्त का नाश नहीं हो सकता। उसका विकास और किसी चीज से नहीं हुआ है। प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष और अञ्चल रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध करता है; विवेक होने पर सम्बन्ध ट्रट जाता है। सांख्य का यह प्रकृतिपुरुषविवेक वेदान्त के श्रात्मविवेक से मिलता जलता है। पर पुरुष का यह श्रविवेक कैले पैदा होता है कि वह अविवेक अपने को-अर्थात् आत्मा को-इन्द्रिय, मन या बुद्धि समभ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता तो त्रेगुण्य कहां से त्रा जाता है, बुद्ध कहां से पैदा हो जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता । कैसे भी पैदा हुआ हो, यह अविवेश सब दुख की जड है। स्वी से जन्म मरण हाता रहता है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के अलावा एक लिङ्गशरीर या प्रातिबाहिक शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्र और पाँच आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का बना है, जो दिलाई नहीं पड़ता पर उसीके कारण एक पुरुष का दूसरे पुरुष से भेद किया जाता है, वह कर्म के श्रानुसार

बनता है, मरने पर पुरुष के साथ दमरे जन्म में जाता है और फल भोगता है। यह सांख्य दर्शन बार २ जोर देना है कि इस अविवेक से कर्भ ही पुरुष संसार के जंजान में फँस गया है, परिमित हो गया है, दुख उठा रहा है । विवेक होते 'ही यह दुख दर हो जाना है, कुत्रिम सीमांप मिट जाती हैं, पुरुष को कैपल्य कैवस्य मिल जाता है। कैपल्य में कोई दुख नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है। सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं. प्रत्यक्ष, ब्राप्तवचन और श्रनुमान । सांख्य के इन सब सिद्धान्तों पर श्रागामी लेखकों में बहुत सा मत प्रमाख भेट नजर आता है। इनके अलावा सांख्य प्रन्थों में ग्रामिबुद्धि (व्यवसाय, ग्रामिमान, इच्छा, कर्त्त-ब्यता, किया ), कर्मयोनि (धृति, श्रद्धा, खुखा, श्रविविदिषा, विविद्या ), वायु ( प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ), कर्मात्मा ( वैकारिक, तैवस, भूनादि, सानुमान, निरनुमान ), श्रविद्या नमस , मोह, महामोह, तामिस्र श्रन्धतामिस्र ), तुष्टि, अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मृलिकार्थ, पष्टितन्त्र, अतु प्रहसगं, भूतसगं, दक्षिणा, इत्यादि २ की भी विस्तृत ब्याख्या की है।

उत्तर मीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर ब्योरेबार वर्णन सब से पहिले बाद-वेदान्त रायण ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी के स्तममा वेदान्तसूत्र में किया। सब से यड़ा भाष्य शंकराचार्य का है जो ६ वीं ई० सदी प्रै हुये थे और जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का खण्डन किया। वेदान्त के सिद्धान्त पूराण और साधारण साहित्य में बहु-तायत से मिलते हैं और उनपर ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि बस्तुतः जगत में केवल एक चीज है बह्य श्रीर यह है ब्रह्म । ब्रह्म श्रद्धितीय है. उसके सिवाय भ्रोर कुछ नहीं है। तो फिर जगत में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पडती हैं ? वास्तव में एक ही चीज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है कि बहुत सी चीजें हैं। अविद्या क्या है ? अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान है: मानवी स्वभाव में श्चविद्या ऐसी मिली हुई है कि चडी कठिनता से दर होती है। विद्या से ही अविद्या दर हो सकती है। पर अविद्या कोई अलग चीज नहीं है कारी माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को प्रथक पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी और जगत में एक के बताय दो चीजें हो जायंगी। दूसरे अगर अविद्या अलग इतन्त्र जीज मानी जाय तो इसका नाश भी न हो सकेगा। श्चन्त, यह श्रविद्या भी मिथ्या है, श्रस्थायी है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से श्रलग नहीं है। जो कुछ इस देखते हैं या और किसी तरह श्रानुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का श्रंश है पर वह हमें श्रविद्या के कारण ठीक २ अनुभव नहीं होता । जैसे कोई दूर से रेगिन्तान को देखकर पानी समभे या पानी में परछाई देख कर समभे कि चन्द्रमा, तारे बादल पानी के भीतर हैं

श्रीर पानी के भीतर घुमते हैं, उसी तरह हम साधारण

चानुत्रों को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़ शरीर, या जानवर हत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमें झान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा यों कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों ही हमें सब कुछ ब्रह्म रूप ही मालम होगा। इस श्रवस्था को पहुँचते ही हमारे दुख दर्द की माया भी मिट जायगी, सुख ही सुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मिल जायँगे श्रथीत् अपने असली स्वरूप को पा जायँगे। श्रात्मा ब्रह्म है—तुम ही ब्रह्म हो —तस्वमसि। संक्षेप में, तात्यर्थ्य

तच्चमित यह है कि ब्रह्म मध्य है, जगत् मिथ्या है, आहमा ब्रह्म है जो ब्रह्म को जानता

है वह ब्रह्म है; ब्रह्म को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है कुछ भी पाने, जानने या भोगने लायक़ नहीं है। तस्वमिस में तत् ब्रह्म है स्वम् आत्मा है; वास्तव में दोनों पक है। वेदान्ती मानते हैं कि यह सिद्धान्त वेदों में हैं, वेद प्रमाण हैं, वेद ब्रह्म हैं, वेद के दो भाग हैं—कर्मकाएड और झानकाएड; झानकाएड विशेष कर उपनिषद हैं; उपनिषदों में अद्वित्तीय ब्रह्म का उपदेश है। पर वेद का प्रमाण मानते हुये भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसने मोश्च प्राप्त कर ली, वह ब्रह्म हो गया, उसे वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बाढ़ से छवालब भरे देश में छोटे तालाब का कोई महत्व नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त किये हये आदमी के लिये वेद का कोई महत्व नहीं है।

विशुद्ध वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर ब्यवहार हष्टि से वेदान्ती जगत् का श्रक्तित्व ब्यवहार मानने को तथ्यार हैं। शंकर ने बौद्ध ब्रान्यवाद या विद्यामात्र का खंडन करते हुये साफ़ २ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिये वीज़ों का अस्तित्व अग्रीर उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह यद्यांप ब्रह्म वास्तव में निर्मुण ही है व्यवहार में उसे समुख मान सकते हैं। इस तरह ब्रह्म में शक्त मानी गई है और शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवातमा प्रगट होता है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के अनुसार जीवन मरण, सुख दुख होता है, अविद्या दूर होते ही किर शुद्ध का में आकर ब्रह्म में मिल जाता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक

सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर के अलावा एक स्क्ष्म शरीर भी रखता है। जब स्थूल शरीर पञ्च-

तस्व में मिल जाता है तब भी यह स्क्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है। यह मुख्यवाण, मन और इन्द्रियों का बना होता है, जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है और पुनर्जन्म में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल भोगने में सहाय होता

है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के

स्थ्रुरु शरीर अलाचा प्राण्, उपान, ज्यान समान श्रीर उदान प्राण् भी हैं। पर यह सब ज्यच-

हार दृष्टि से है, यह सब माया का रूप है, अविद्या का परिणाम है—अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है—मिथ्यास्व जो स्वयं कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है; बस, और कुछ नहीं है।

वेदान्त इतना ऊँचा तरवज्ञान है कि साधारण आत्माओं की पहुँच के परे है। श्रिहितीय निर्मुण ब्रह्म का समफना कठिन है, उसकी मिक करना और मी कठिन है अथवा यों किहिये कि विशुद्ध वेदान्त में मिक्त के लिये स्थान नहीं है, मिक्त की श्रावश्यकता ही नहीं है, क्षान—विद्या—ही एक

मात्र उपयोगी साधन । पर कारा ज्ञानवाद मानवी प्रकृति को संतोष नहीं देता; मन्ष्य का हृदय सगण बहा भक्ति के लिये ब्रातर है। ब्रतपव कुछ तस्बज्ञानियों ने बेदान्त के क्षेत्र में एक नया पन्थ निकाला जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुये भी ब्रह्म को सगुण मानता है श्रीर भक्ति के लिये अवकाश निकालता है। अनुमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म या महायान बौद्ध धर्म या साधा-रण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ। वेदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी थे जैसे बौद्धायन, हं म. द्रामंड या द्रविड. गृहरेव, कर्पार्टन, भरुचि । इनके समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवीं ईस्बी सदी में रामानुज ने इन पूर्वाचायों का उल्लेख किया है। बौद्धायन श्रीर द्रमिड शंकर के पहिले के मालूम होते हैं। स्वयं रामानुत ने नये वेदान्तमत को पक्का किया और उसका प्रचार किया । रामान न के सम्प्रदाय में आज भी बहत से श्रवयायी हैं। शंकर अद्वेतवादी है, रामानुज विशिष्टाद्वेतवादी है। वादरायण और शंकर की तरह विशिष्टाई त रामानज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वच्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या

सर्वत्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या करुणामय भी मानते हैं। ब्रह्म में चित् भी है, अचित् भी है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं। आत्माएं ब्रह्म के भाग है, अत्यत्व अनुवर हैं, सदा रहेंगे। ब्रह्म अन्तर्यामी है, अर्थात् सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है। पर मोक्ष होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी, आत्माओं का अरितत्व रहता है, ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथकत्व रहता है।

यह सच है कि कहर के अन्त में ब्रझ अपनी कारणावस्था को धारण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य सब परार्थ संकुचित हो जाते हैं। पर दूसरे कहण के प्रारंभ में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुराय के अनुजार फिर शरीर धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोज तक चलता रहता है। जगत् ब्रह्म से निकला है पर विरुक्त मिथ्या नहीं है। इस विवारश्यह्ला में ब्रह्म स्प्राण हो जाता है, उसमें विशेषतार आजाती हैं, अहाँत की जगह विशिष्टाह्रैत आता है, यह ईश्वर प्रेम से सरा है, उसकी मिक करनी चाहिये। प्रसन्न होकर यह भकों को सब सुन्न देगा।

पूर्वमीमांसा का विषय—यज्ञ, कर्मकाण्ड—वेदों के बराबर
पुराना है पर इसकी नियमानुसार घ्यपूर्वभीमांसा वस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी तीसरी
सदी में मीमांसासूत्र में की थी। इस
सूत्र पर प्रधान टीका कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्त्तिक,
तन्त्रवार्त्तिक और टुण्टीका में ७ ई० सदी में की। कुमारिल के आधार पर मण्डनिमश्च ने विधिविवेक और मीमांसानुक्रमण श्रन्थ रचे। इनके अलावा श्रन्य टीकाएं अव
तक होती रही हैं। कुमारिल ने शबर के पुराने भाष्य को
अनेक स्थाना पर खण्डन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर
ने अपनो चुइती टीका में शबर को ही ज्यादा माना है।
वेद के दो माग हैं—पूर्वभाग श्र्यांत् कर्मकाण्ड और

उत्तरभाग श्रयांत् क्षानकारङ । दूसरे
क्म काण्ड भाग की मीमांसा उत्तर मीमांसा या
चेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा
पूर्वमीमांसा कहलाती है। विषय का प्रारंभ करते

हुये जैमिन कहते हैं—अथातो धर्माजिह्नासा अर्थात् अव धर्म जानने की अभिलाषा। अभिप्राय है कि पूर्वमीमांसा धर्म की विवेचना करती है। यह धर्म मंत्रों और ब्राह्मणों का है। मंत्रों का माहात्म्य अपूर्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियां कई तरह की हैं—उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता है, विनियोगविधि जिनमें यहां की पद्धति बताई है, प्रयोगविधि जिनमें यहां का क्रम है और अधिकारविधि जो यह बताती है कि कौन किस यहां के करने का अधिकारी है। इनके साथ २ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में जैमिनि ने नामधेय अर्थात् यहां के अर्थनहोत्र, उद्धिद इत्यादि नामों पर भी बहुत ज़ोर दिया है। ब्राह्मणों के अर्थवादों में अर्थ समक्षाए हैं।

यक्कों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मणों में और स्मृत्वियों में हैं, कहीं २ बहुत से कम और नियम बताये हैं। कहीं थोड़े से ही बताये हैं, कहीं कुछ भी नहीं बताये हैं, बहुता सुधा कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर हैं, बहुत स्थानों पर संशय होता है कि यहां क्या करना चाहिये ? किस समय और किस तरह करना चाहिये ? इन गुरिथयों को सुलभाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पांच तरह के प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापित अर्थात् पक बस्तुविषय में दूसरी वस्तु के आधार या भाव से ज्ञान प्राप्त करना और शब्द।

प्रमाण कुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण प्रभाव भी माना है जो वास्तव में श्रतुमान का हो एक भेद है। पांच या छः प्रमाण मानते हुये भी मीमां-सक प्रायः एक ही प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द स्रर्थात् ईश्वरवाक्य या ऋषिवाक्य के झाधार पर ही वह यज्ञ विधान की गृत्थियां सलभाने की चेष्टा करते हैं। अत-पव उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रुति का अर्थ कैसे लगाना चाहिये, यदि श्रुति और स्पृति में विरोध मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिये, यदि दो स्पृतियों में विरोध हो तो श्रृति के श्रनुसार कौन सा अर्थ प्राह्य है, यदि उस विषय पर श्रुति में कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिये ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर अति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना चाहिये कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ? इस सब की मीमांना माधव ने न्यायमालाविस्तर में बड़े विस्तार से की है। अर्थ लगाने के जो नियम यहा-विधान के बारे में बनाये गये हैं उनका प्रयोग और विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, कानून जो शब्द के आधार पर स्थिर है इन्हों नियमों के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पूर्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्व है। उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में सहायता मिलती है। वास्तत्र में पूर्वमीमांसा तत्त्रज्ञान की पद्धति नहीं है, यज्ञ श्रीर नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा से इसकी गणना षड्दर्शन में होती रही है। पूर्व-मीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यं-भावी था। मीमांसकों में प्रभाकर का मत बहुत प्रवल रहा है।

योग के प्रथम कप बेदों में मिलते हैं; उपनिषदों में बार २ उसका कि ब्राया है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महाबीर ने योग किया था, गीता में हुन्ला ने योग का उपदेश दिया है और पद्धित का निर्देश किया है। पर योग की पूरी र व्यवस्था ई० सन् से एक दो सहो पहिले पतन्ति ने योगसूत्र में की जिल पर व्यास ने चौथी ई० सदी में बड़ी टीका रची जिस पर फिर नवीं सदी में बाचस्पित ने तत्त्ववैशारदी टीका बनाई । योग पर छोटे मीटे प्रनथ बहुत बने हैं और अब तक बन रहे हैं। मगजदुगीता में योग की परिमाषा समस्व शब्द से की है। योग का बास्तिक अर्थ यही है कि आत्मा को समस्व प्राप्त हो। बहुत से लेखकों ने योग को संयोग अर्थात् परमात्मा में आत्मा का समा जाना

माना है पर न तो गीता से ऋौर न समस्व पतक्रतिल के सूत्रों से इस मत का सम-र्थन होता है । ये।गसूत्र के भाष्य में

भोजदेव ने तो यहां तक कहा है कि येगा वियोग है, पुरुष श्रीर प्रकृति में विवेक या वियोग है। इसी तरह बौद्ध और जैन जो परमात्मा को नहीं मानते येगा को मानते हैं श्रीर कहीं २ तो उस पर बहुत ज़ोर देते हैं। सांख्य से योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या योगसूत्राजुगासन की

सांख्यप्रवचन भी कहते हैं। विज्ञानभिक्क सांख्य से सम्बन्ध जिसने कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका की है ये।गवार्त्तिक ब्रौर योगसारसंब्रह

का भी रचयिता है और दोनों तत्त्वज्ञानों के सम्बन्ध की स्रष्ट करता है। योग ने सांख्य की बहुत सो बातें ले ली हैं पर कुछ नई बातें जोड़ दो हैं, एक तो परमेश्वर, दूसरे पर-मेश्वर की भक्ति, तोसरे चित्त की एकाष्रता। योगशास्त्रों ने संयम की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसीले येाग को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं।

दूसरे सूत्र में पतन्त्रिल कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निराध ये।ग है। यदि मन एकाग्र करके ग्राह्मा या पर-

मात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, चित्तवृत्तिनिरोध इन्द्रियों की चंचलता रोक दी जाय और सब ब्यापार बन्द करके एक मात्र ध्यान

किया जाय तो आत्मा को समत्व और शान्ति मिलती है, सब दुख मिट जाते हैं और आध्यात्मिक आह्वाद प्रगट होता है। मन की चञ्चलता बीमारी, सुस्ती, संशय, छापरवाही, मिथ्यात्व इत्यादि से उत्पन्न होती है। इन्हींसे दुख भी उत्पन्न होता है। इन सब की दूर करने के लिये मन की तस्य पर स्थिर करना चाहिय । इसकी ब्योरेबार ब्यवस्था पतञ्जलि के ये।गसूत्र में है । सूत्र के चार पाद हैं—समाधि साधन, विभूति और कैबल्य। समाधिपाद में योग का उद-देश्य और रूप बताया है और दिवाया है कि समाधि कैसी होती है। इस समाधि के साधन क्या हैं—यह दूसरे पाद में बताया है। समाधि से बहुत सी श्रलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं—इन विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। इन भागों में याग के बहुत से अभ्यास-क्रियाएं—भी बताये हैं। योग की पराकाच्टा होने पर ब्रात्मा को कै-बल्य प्राप्त होता है-अर्थात् जगत् के जंजाल से हटकर आत्मा आप में ही लीन हो जाता है। यह न समक्षना

चाहिये कि योग मत में कैवल्य होने पर कैवल्य आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा कथन पतज्जिल में कहीं नहीं है और न विज्ञानभिक्षु का योगसारसंग्रह ही इस घारणा का सम- र्धन करता है। यह अवश्य माना है किं ध्रियि खाधनों से पूरी लिखि न हो तो परमेश्वर की छपा कैवल्य और मेक्षि तक पहुँचने में सहायता करती है। कैवल्य का यह जियस चौधे पाद में है। योग में अभ्यास बहुत से हैं जिनसे स्थिति में अर्थात् वृत्तियों के निरोध में और चित्त की एका-

प्रता में सहायता मिलती है। श्रभ्यास भ्रम्यास या प्रयक्त बार २ करना चाहिये। वृत्तियों का निरोध होने पर वैराग्य भी हो जाता

है जिसमें न दृष्ट श्रीर न श्रानुश्राविक पदार्थों की कोई श्राभिलाषा रह जाती है। समाधि के उपायों में भिन्न २ प्रकार के प्राणायाम का बहुत ऊंचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ या कियायेग का भो विस्तृत वर्णन किया है जिससे आत्मा की शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। योगाङ्गों में योग के

श्राठ साधन हैं—यम, नियम, भ्रासन, भासन प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा और समाधि । श्रासन बहुत से हैं जैसे

पद्मासन, वीरासन, भद्रासन श्रौर स्वस्तिकासन । योगसाधन से विभृतियां प्राप्त करके मतुष्य सब कुछ देव सकता है, सब कुछ ज्ञान सकता है, भूव प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर

में प्रवेश कर सकता है, आकाश की चढ़ विभूति सकता है, सब तत्त्वों की विजय कर सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयोग

कर सकता है इत्यादि २। पर पतञ्जलि तथा अन्य लेखकों ने जोर दिया है कि येग का सचा उद्देश्य कैबल्य या गेश्व है।

क्याय जिसे तर्क विद्या या वाद्विद्या भी कहते हैं ई० पू० तीसरी सदी के लगभग गौतम या अक्षपाद के न्याय सूत्रों में और उस के बाद ५ वीं ई० सदी के खगभग वास्त्यायन की महाटीका न्यायभाष्य में, तत्पश्चात्
क्याय ५ वीं सदी में दिग्नाग के प्रमाणसमुच्चय
न्यायप्रवेश इत्यादि में, ६ ठी सदी में उद्योतकर के न्यायवार्तिक में और धर्मकीर्ति के न्यायिवन्दु में, ६ वीं सदी
में धर्मोत्तर की न्यायिवन्दु टोका में और उसके बाद बहुत से
प्रन्थों और टीकाओं में बाद विवाद के साथ प्रतिपादन
किया गया है। गौतम का पहिला प्रतिवादत्त है कि
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हण्टान्त, सिद्धान्त, अवयव,
तर्क, निर्णय, वाद, जन्म, वितण्डा, हेरवामास, छल, जाति,
निग्रहस्थान—इन सोलह के ठीक २ झान से मुक्ति होती है।
तीक्षरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है—प्रत्यक्ष

अनुमान, उपमान और शब्द। जब पदार्थ प्रमाण से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो छः प्रकार का है (१) संयोग—पदार्थ का साधारण ज्ञान प्रत्यक्ष (२) संयुक्त समवाय—पदार्थ के गुण का ज्ञान (३) संयुक्त समवेत समवाय—

पदार्थ के गुण की जाति इत्यादि का ज्ञान (४) समवाय— इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध—जैसे आकाश के नित्य गुण शब्द का कान के भीतर के आकाश से सम्बन्ध (५) समवेत समवाय—जैसे अगर के दृष्टान्त में शब्द की ज्ञाति का बोध (६) संयुक्त विशेषण—जैसे अभाव का

शान । अनुसान के पांच श्रंग हैं (१) बनुमान प्रतिशा—सिद्ध की जाने वाली बात का कथन (२) हेतु—कारण का कथन

(३) उदाहरण (४) उपनय—हेतु की स्पष्ट सूचना (५)

निगमन-सिद्धि का कथन । जैसे (१) पहाड पर आग है (२) क्योंकि वहाँ घुमां दिखाई देता है (३) जहाँ धूमां वहां आग जैसे चौके में (४) पहाड पर धुआँ है (५) इस िये पहाड पर आग है। हेत दो तरह के होते हैं. एक तो वह जो साधर्म्य या साइश्य के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि करते हैं जैसे उत्तर हेत के सिद्धान्त में: दसरे वह जो वैधर्म्य के द्वारा सिद्धि करते हैं जैसे जड पदार्थों की निर्जीविता सं शरोर में आत्मा की सिद्धि । आगे चल कर इन दो प्रकारी के स्थान पर तीन प्रकार माने गये-अन्वयन्यतिरेकी, केव-लान्वयो. केवलव्यतिरेकी । जो हेत कहीं है, कहीं नहीं है, वह अन्वयव्यतिरेकी है, जैसे चौके में धुन्नां। जो हेत सर्वत्र है। वह केवलान्वयी है। जो कहीं भी न हो वह केवलव्यतिरेकी जैसे आग कहीं भी पानी नहीं है। हेत्वाभास पांच हैं-सन्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत हेल्बाभास जिनसे किसी चीज का प्रमाण ठीक तरह नहीं हो सकता। सन्यभिचार या अनैकान्तिक हेत वह है जो साध्य और ग्रसाध्य दोनों के साथ है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि शब्द का स्पर्श नहीं हो सकता। इस हेतु को देने वाला यह भूलता है कि बुद्धि इत्यादि चीज़ें स्पर्शन रखती

हुई भी अनित्य हैं। विरुद्धतेतु बिल्कुल उलटा है जैसे घड़ा टूट नहीं सकता क्योंकि वह टूट गया है। प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष हेतु वह है जिससे किसी श्लोर स्पष्ट प्रमाण नहीं होता। साध्यसम या श्रसिद्ध वह है जो स्वयं सिद्धि की आवश्यकता रखता है। कालातीत या कालास्ययापिहण्ड हेत वह है जो समय से वाधित है। प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है जिसमें समानता या साहश्य के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है जैसे घर के उपयान घडे से मिलने जलने वाली चीज देखकर बोध होता है कि यह भी घडा है। उपमान को वैशेषिक दार्शनिकों ने और कछ अन्य लेखकों ने प्रमाण की पदवी नहीं दी है। शब्द प्रमाण है आप अर्थात धर्म इत्यादि जानने वालों और उत्कष्ट चरित्र रखने वालों का शहद उपदेश। यह दो तरह का है एक तो दृष्टार्थ जो इन्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है और जो मनुष्यों का भी हो सकता है। दूसरा, श्रद्धार्थ जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें जैसे स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपरेश है। वेट ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह वाक्य दो तरह के होते हैं-वैदिक और लोकिक। प्राने नैयायिकों ने स्प्रतियों को लौकिक वाक्य माना है पर आगे के कछ लेखकों ने इनकी गणना भी बेहवाक्य में की है। वेदवाक्य तीन तरह के हैं-एक वेदबाक्य तो विधि जिसमें किसी बात के करने या न करने का विधान हो। इसरे अर्थवाद जिसमें (१) विधेय की प्रशंसा

ती विधि जिसमें (१) विधेय की प्रशंसा हो या (२) निषेध की निन्दा हो या (३) कमें की फिन्न रीति का निर्देश हो या (४) पुराकत्य अर्थात् पुराने लोगों के आसार से विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेदवाक्य अनुवाद है जो विधेय की ब्याख्या, फल इत्यादि बता के, आवश्यक बातों का निर्देश कर के, करता है। इस स्थान पर न्यायदर्शन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है। जैसे पद से व्यक्ति, आकार और जाति का ज्ञान होता है, शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि ह

इसरे प्रार्थ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिनके यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मिलती है। यह बारह हैं (१) श्रातमा (२) शरीर (३) इन्द्रिय प्रसेख (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) सन (७) प्रवृत्ति (८) दोष (१) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुख (१२) मोझ। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता है कि इच्छा, द्वेष बात्मा श्रीर प्रयत्न या ध्यापार करने वाला, ज्ञान करने चाला, सुख और दुख का अनुभव करने वाला अवश्य कोई हैं। श्रात्मा अनगिनित हैं। संसार को रचने वाला श्रात्मा है **ईश्वर** । साधारण आत्मा और ईश्वर दोनों में ही संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा श्रौर प्रयत्न यह गुण हैं पर ईश्वर में यह नित्य हैं, श्रीरों में श्रनित्य। ईश्वर का ज्ञान नित्य और सर्वव्यापी है, श्रौरों में श्रज्ञान, श्रधर्म, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं। शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का आअय है: पृथ्वी के परमाणुओं से बना है। धर्म श्रधर्म या पाप

शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का श्राक्षय है; पृथ्वी के परमाणुओं से बना है। धर्म अध्यम या पाप सरीर पुण्य के अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर धारण करता है। इन्द्रिय पांच हैं—नाक, कान, आँख, जीम और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथिवी, आकाश, तेज, जल और वायु से बनी हैं और इन्द्रिय श्रापने उत्तरोत्तर गुण, गंध, शब्द, रूप, रस और स्पर्श का प्रहण करती हैं। इन्द्रियों के इन्ह्रीं विषयों को अर्थ कहते हैं, जिसको चौथा प्रभेय माना है। आगे के नैयायिकों ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अमाव को अर्थ में गिना है। पृथिवी

का प्रधान गुण है गन्ध पर इसमें रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, इवत्व और संस्कार भी हैं,-परमाणुत्रों में नित्य और स्थल पदार्थीं में अनित्य । इसी तरह जल, तेज वाय और आकाश में अपने २ प्रधान गुणों के अलावा और गुण भी हैं,-पर-माएकों में नित्य और अन्यत्र श्रनित्य। पांचवा प्रमेय बुद्धि है जो ज्ञान है, और वस्तुओं का ज्ञान कराती है। यह अनित्य है पर नैयायिकों ने इंश्वर के ज्ञान को नित्य माना है। छठे प्रमेय मन को बहुतेरे नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है। बहि स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शाब्दज्ञान, स्वप्नज्ञान और स्रावदखज्ञान यह मन से ही होते हैं, मन प्रत्येक शरीर में एक हो है श्रूख के बरावर है, एक क्षण में एक ही पटार्थ का बोध करता है । सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, मन सन या शरीर का ज्यापार है, जो ज्ञान या किया उत्पन्न करती है. और जो आगामो नैयायिकों के मत से इस तरह की है। शरीर की तीन प्रवृत्ति (१) प्रवृक्ति पराई रक्षा (२) सेवा और (३) दानः बाणी की चार प्रवृत्ति, (४) सब बोलना (५) प्रिय बोलना (६) हित बोलना और (७) वेद पढ़ना मन की तीन प्रयुत्ति (८) दया (१) लोभ रोकना और (१०) अद्धा-यह दस पुर्य प्रवृत्ति हैं । इनसे उल्टी दस पाप प्रवृत्ति हैं। प्रवृत्तियों से ही धर्म, अधर्म होता है। आठवें प्रमेय दोष में राग, द्वेष और द्रीष मोह सम्मिलित हैं। राग पांच तरह का है-काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा और लोभ । होष भी पांच

तरह का है, क्रांध, ईच्यां अर्थात् दूसरे के लाम पर डाह, अस्पा अर्थात् दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह और अमर्ष अर्थात् जलन । मेह चार तरह का है,—मिथ्या ज्ञान, संशय, मान और प्रमाद । नवां प्रमेय पुनर्जन्म या प्रेत्य-भाव है । दसवां प्रमेय फल अर्थात् कर्मफल और ग्यारहवां दुःख है । बारहवां प्रमेय मेक्ष या अपवर्ग है । रागद्धेष, व्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छुट जाने से, मन के ज्ञातमा में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से, मोक्ष जन्म मरण का सिलसिला टूट जाता है और मोक्ष हो जाती है ।

है और मेश्च हो जाती है।
तीसरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय
में होता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन जो
संशय मन, वचन या काय के व्यापार या
प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पांचवां
पदार्थ है दश्चान्त जो समानता या विषमता का होता है
और जो विचार या तर्क की बात है।
अन्य पदार्थ इंडा पदार्थ सिद्धान्त प्रमाणसिद्ध बात है

जो चार तरह, का हो सकता है (१) सर्वतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है (२) प्रतितंत्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है और कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता है (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसङ्गवश माना जाता है या, आगामी लेखकों के अनुसार, जो सूत्र में न होते हुये भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाका का अंश है; आठवां है तकं; नवां है निर्णुय अर्थात् तकं के द्वारा निश्चय किया हुआ सिद्धान्त।

बाक़ी पदार्थ तर्क, शास्त्रार्थ या विचार के अङ्गया प्रसङ्गया बाघा हैं १॥

प्राचीन भारत में और श्रव भी संस्कृत पाठशालाश्चों में न्यायनर्शन के साथ ही वैशेषिकदर्शन का अध्ययन होता है। वैशेषिक सिद्धान्त के चिन्ह बुद्ध श्रीर महावीर के समय में श्रर्थात् ई० पू० ६—५ सदी में

वैशेषिक मिलते हैं पर इसकी व्ववस्था दो तीन सदो पीछे काश्यप, श्रीलूक्य, कखाद, कणभुज्

या कल्पभक्ष ने बैशे. जिक्र सूत्र के १० अध्यायों में की है। जीवी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह में और १०—११ ई० सदी में उसके टीकाकार ज्योमशेखर ने ज्योमवती में, श्रोधर ने न्यायकत्दली में, उदयन ने किरणावली में और श्रीवत्स ने लीलावती में बैशेषिक का कथन किया है। कल्याद ने धर्म की ज्याख्या करने की प्रतिज्ञा से

श्रपना सूत्र श्रारम्म किया है। घर्म वह धर्म है जिससे पदार्थों का तस्बद्धान होने पर मोक्ष होती है। पदार्थ ६ हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, श्रोर समवाय, जिनमें संसार की सब बीज़ें शामिल हैं। द्रव्य नौ हैं—पृथिवी, जल, श्राम्न, वायु,

आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन।
पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, और वायु के लक्ष्मण या गुण वैशेषिक में न्याय की तरह बतावे हैं। "पृथिवी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपाद भाष्य (पृ० ४८-४६) में इस प्रकार पर्शित है। जीवों के कर्म

न्याय पर हिन्दी में देखिये माधवकृत सर्वदर्शनसंग्रह का अनुवाद श्रीर गंगानाथ मा इत न्यासप्रकाश।

फल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार, जीवों के ब्रह्म के बल से वायु के परमाखुत्रों में चलन उत्पन्न होता है। इस चलन से उन परमाणुत्रों में परस्पर संयोग होता है। दो वस्माण दो परमासूत्रों के मिजने से द्वयसक उत्पन्न होते हैं। तीन द्वयणुक मिलने से असरेग्रा। इसी कम से एक महान बायु उत्पन्न होता है। उसी बायु में परमाणुत्रों के परस्पर संयोग से जलहबागुक, त्रसरेगु इत्यादि कम से महान जलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुश्री के परस्पर संयोग से द्वयगुकादि कम से महापृथियी उत्पन्न होती है। किर उसी जलनिधि में तैजस परमासुओं के परस्पर संयोग से तैतस द्वयणुकादि कम से महान तेजोराशि उत्पन्न होती है। इसी तरह चारो महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही संक्षेप में बैग्नेविकों का 'परमाणुवाद' है '।" यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज़ के दुकड़े करते जाइये। जब बहत ही छाटे श्रदश्य श्रणु पर पहुँचिये तब उसके भी उकड़ों की कल्पना कीजिये, इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो वहां आप परमाण पर पहुँच गये। परमाणुत्रों के तरह २ के संयोगों से सब चीज़ें पैदा हुई हैं। पांचवे द्रव्य आकाश का प्रधान गुण है शब्द और दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, पु ाकत्व और संयोग । शब्द एक है, आकाश

भी एक है, परम महत है, सब जगह व्या-आकाश इत्यादि पक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम महत् है, सब जगह व्यापक है, श्रमूर्त है, श्रमुमानगम्य है।

<sup>1.</sup> गंगानाथ का, वैशेषिक दर्शन प्रo १३॥

सातवां द्रव्य दिक् भी सर्ववयापी, परम महत्, नित्य, और अनुमानगाम्य है। ग्राटवां द्रव्य ग्रात्मा अनुमानगाम्य है, अमूर्त है, श्रान का अधिकरण है। जैसा कि कणाद्रहस्य में शंकर्रामध्र ने कहा है, जीवात्मा अन्यत्र है, श्लेत्रज्ञ है अर्थात् व्यात्मा केवल शरीर में उत्पन्न होने वाले ज्ञान की जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। अनुमान और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार की रचना को है। जीवात्मा के गुण हैं बुद्धि, सुल, दुल, इच्छा, ह्रोप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिताण, प्रयक्तव, संयोग और विभाग। नवां द्रव्य अन्तःकरण अर्थात् भीतरी इन्द्रिय है जिस का इन्द्रियों से संयोग होना जान के लिये आवश्यक है।

दसरा पदार्थ गुण वह चीज़ है जो द्रव्य में है, जिसका श्रपना कोई गण नहीं है. जो संयोग या विभाग का कारण नहीं है. जिसमें gu किसी तरह की किया नहीं है। गुण १७ हैं- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न । इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य में ६ और गुण बतलाये हैं -गुरुख, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, श्रद्ध श्रीर शब्द। श्रद्ध में धर्म श्रीर श्रधमं दोनों शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर २४ गुण हुये। इनमें से कुछ गुण मूर्त हैं, अर्थात् मूर्त द्रव्य-पृथिवो, जल, वायु, अग्नि और मन-में पाये जाते हैं। कुछ अमूर्त हैं अर्थात आत्मा और आकाश में ही पाये जाते हैं; कुछ मूर्त, अमूर्त दोनों हैं अर्थात मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों में पाये जाते हैं। संयोग, विभाग, पृथ-कत्व सदा अनेक द्रव्यों में ही हो सकते हैं, केवल एक में

नहीं । इत्य, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, द्रवत्व, बुद्ध, सुख, दुख, इच्छा, द्रेप, प्रयत्त, धर्म, अधर्म, संस्कार—यह विशेष या वैशेषिक गुण हैं अर्थात् यह पक चीज़ का दूसरी चीज़ से भेद करते हैं । गुरुत्व, धर्म, अधर्म संस्कार का झान अनुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ गुणों का झान केवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से हो सकता है । वैशेषिक प्रन्थों में प्रत्येक गुण की व्याख्या विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भीतिक शास्त्रों और मानसशास्त्र के अंश आगये हैं । अदृष्ट अर्थात् धर्म अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मक झान भी कहा है ।

तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, गुणहीन है, और पाँच तरह का है-(१) उत्थेपण-ऊपर जाना (२) अपक्षेपण-नीचे जाना (३) आ-कर्म कुञ्चन-सकुचना (४) प्रसारण-फैलना (५) गमन-चलना । प्रायेक प्रकार का कर्म तीन तरह का हो सकता है-सत्प्रत्यय जो ज्ञान पूर्वक किया जाय, असत्-प्रत्यय जो अज्ञान से किया जाय और अप्रत्यय जो चेतत-हीन वस्तुओं का कर्म हो । कर्म मूर्त चीजों में ही होता है। श्रमत् आकाश, काल, दिक श्रीर श्रात्मा में नहीं। चै।धा पटार्थ सामान्य जाति है जो अनेकत्व में एकत्व का बोध कराती है जैसे अनेक मनुष्यों का एक सामान्य हुआ मनुष्यत्व । जाति द्रव्यः सामान्य गुण और कर्म में ही हो सकती है और दो तरह की होती है, पर और अपर अर्थात बड़ी और छोटी जैसे मनुष्यत्व श्रीर बाह्यणत्व । सबसे बडी जाति है

सत्ता जिसमें सब कुछ शामिल है। पाँचवा पदार्थ विशेष सामान्य से उलटा है अर्थात एक जाति की चोजों का, विशेषताएं बता कर, एक दूसरे विशेष से अलग करता है। विशेष की ब्याख्या प्रशस्तपाद ने की है। छठा पदार्थ सम-चाय है नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य में ही समवाय रहता है श्रीर कभी नष्ट नहीं होता १। जिन दर्शनों के कुछ मोटे २ सिद्धान्तों का थोड़ा सा जिक यहां किया गया है वह मिलकर षड्दर्शन कहलाते हैं और दो ढाई हजार बरस षड्दश<sup>°</sup>न से प्रसिद्ध हैं। इनके खलावा कुछ और दर्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं श्रीर कुछ साहित्य में पाये जाते हैं। जैन ब्रोर बौद्ध प्रन्थों से सिद्ध है कि ई० पू० छठवीं और पाँचवीं सदी में देश में एक बड़ी धार्मिक और दारांनिक हल-चल थी । पुरुषों के अलावा स्त्रियों ने भी इसमें बहुत भाग लिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शुद्र कोई भी इसके प्रभाव से न बचा। बहुत से नये २ पन्थ निकले और उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों का भिन्न २ रीति से अपने अनुकृत बनाया।

## जड़वाद

उपनिषदों के बाद आत्मा, पुनर्जन्म, संसार श्रीर कर्म के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने जड़वाद मान लिये पर दो चार पन्थ ऐसे भी रहे जिन्होंने श्रात्मा श्रीर पुनर्जन्म का निराकरण

<sup>1.</sup> वैशेषिक के लिये देखिये हिन्दी में गंगानाथ का, वैशेषिक दर्शन ॥

किया और जड़वाद की घोषणा की । बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ई० पू० ६—५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मतुष्य चार तत्वों से बना है, मरने पर पृथिवी तत्त्व पृथिवी में मिल जाता है जलतत्त्व जल में मिल जाता है, अग्नि-तत्त्व अग्नि में मिल जाता है; वायुतत्त्व वायु में मिल जाता है । शरीर का अन्त होते ही मतुष्य का

हैं। शरीर का अन्त हाते ही मनुष्य की सब कुछ समाप्त हो जाता है; शरीर से

शरीर सब कुछ सम।प्त हो जाता है; शरीर से भिन्न के।ई आत्मा नहीं है; पुनर्जन्म का

प्रश्न पैदा ही नहीं होता । इन लोकायितक या चार्वाकों की कोई रचना अभी तक नहीं मिली है पर जैन और वै। इस अधी के अलावा आगो चल कर सर्वदर्शनसंग्रह और सर्विस- द्वान्तसारसंग्रह में इनके विवार संक्षेत्र से दिये हैं। यह कहते थे कि ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैले कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे हो चार तस्वों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता

है। विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा

वेतन होती है, शरीर ही स्नात्मा है क्रीर क्राहम् की धारणा करता है । इस बात परजड-

वादियों में चार भिन्न २ मत थे—एक के अनुसार स्थूल शरीर आतमा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आतमा हैं, तीसरे के अनुसार श्वास आतमा है, चौथे के अनुसार मस्तिष्क आतमा है। पर यह सब मानते थे कि आतमा जड़ पदार्थ से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। यह संसार ही सब कुछ है; स्वर्ग, नरक, मेक्ष इत्यादि कोरी निर्मूल कल्पना है, पाप पुष्य का बिचार भी निरा ढोंग है। जब तक जीना है, सुज से जीओ, ऋण लेकर घी पीओ; शराब पीओ; बेहोश होकर

जमीन पर गिर पड़ो तो उठकर फिर धानन्द वात पीश्री पनर्जनम नहीं है। परलोक की आशा में इस लाक का सुव छोड़ना। मूर्खता है। वेदों की रचना धूर्त, भाण्ड श्रोर निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि उचोतिष्टोम में बलि दिया हुआ पशु स्वर्ग जाता है: तो यज करने वाला अपने पिता का बलिदान क्यों जहीं कर देता ? सर्वदर्शनसंग्रह श्रीर सर्वसिद्धान्तसार संग्रह के अनुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और केरे स्वार्थ और भोग-विलास का उपदेश दिया। पर शायद यह ऋत्युक्त है। कुछ भी हो. भारतीय चिद्धान्त के इतिहास में लोकायतिक दर्शन बड़े महत्त्व का है। यह हर बात का साक्षात प्रमाण चाहता थाः उपमा और अनुमान, अति या उपनिषद् पर भरोसा न करता था; कडे से कडे तर्क का पक्षपाती था; श्रीर निर्भवता की मृति था। ई० पू० ६-५ वीं सदी में अजित ने भी अतमा ध्रजित के अस्तित्व से इन्कार किया और जड-चाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संजय ने एक और पंथ चलाया जो आत्मा पुनर्जनम आदि के विषय में कोई निश्चित संजय राय नहीं रखता था।

नये धर्म

कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर हो बडे धर्मों की स्थापना हुई-जैन श्रीर बौद्ध । कुछ जैन श्रीर बौद्ध धर्म अर्घाचीन विद्वानों की धारणा है कि इनके प्रचारकों ने श्रपने मुख्य सिद्धान्त सांख्य

दर्शन से लिये थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे इन धर्मों के सिद्धान्तों में और सांख्य सिद्धान्त में कुछ बड़े श्चन्तर हैं। निस्संदेह, देश के सभी दर्शनों का प्रभाव एक इसरे पर पड़ा था। पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जैनों और बौद्धों ने साँख्य का श्रनुकरण किया। सच यह मालुम होता है कि जैसे कुछ विचार— धाराएं व्यवस्थित होकर छः दर्शनों के रूप में प्रगट हुईं वैसे ही कुछ और विचारधाराओं ने जैन श्रीर बौद्ध मतों का क्र धारण किया । दर्शनों की अपेक्षा धर्मों में स्वभावतः कुछ और लक्षण भी थे। उनमें जीवन का मार्ग अधिक स्पष्टता से दिखाया गया थाः नैतिक और सामाजिक आदशौ का विधान था; ब्यक्ति के लिये पूता, पाठ, ध्यान इत्यादि की पूरी व्यवस्था थी; दुख दूर करने की श्रीर परमसुख पाने की आवश्यकता और राह जनता की बडी भावकता से समकाई थी। शुद्ध दर्शन तक पूरी पहुँच छोड़े से आद-मियों की ही होती है; धर्म का यह प्रयत्न होता है कि सब लोगों भी पहुँच जीवन के आदशों तक हो जाय। जीन और बौद्ध धर्मों की स्थापना कोई आश्चर्य की बात न थी। जहाँ विचार की स्वतंत्रता है वहाँ नये पन्य निकलते ही रहते हैं। ई० पू० छठवीं पांचवीं सदी में बहुत से पन्थ निकले पर इन दो धर्मों के सामने अधिकांश नये पंथ थोडे दिन में ही मिट गये। जैन और बौद्ध धर्म की विजय हुई क्योंकि वह सब से अधिक व्यवस्थित थे. प्रचार के कारण मानसिक परिश्विति के अधिक अनुकूल

थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक मिल गये और कुछ राजाओं का भी आश्रय मिला।

नये धर्मों के प्रचार का एक कारण यह था कि उस समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष नहीं था। एक तो वह पुराना धर्म धार्मिक असंतोष कियाकांड पर बहुत ज़ोर देता था, यज्ञ कराते २ कभी धकता ही न था और तपस्या भी बहत कराता था । बाहिरी बातों पर बहुत ज़ोर था पर आत्मा की आभ्यन्तरिक तृष्णा बुक्ताने का कोई प्रयत्न नहीं था। दसरे, ब्राह्मण धर्म ने अपने की नई दार्शनिक और मानसिक परिस्थित के अनुकल नहीं बनाया था। बहुत से लोगों के विचार पढते सुनने से बदल गये थे पर पुराना धर्म पुरानी लकीर ही पीट रहा था। वही देवता, वही मंत्र, वही यज्ञ. वही भावनाएं जारी थीं। यह अवश्यम्भावी था कि जल्दी या देर में नई लहरें इन सब का पीछे फेंक दें और पुरानी जमीन पर अधिकार जमा लें। तीसरे, ब्राह्मणधर्म और श्रनुयायी के बीच में ब्राह्मण पुरोहित ने श्रपना श्रासन श्रीर प्रभूत्व जमा लिया था। जो भक्ति और श्रद्धा धर्म के लिये थी बहु उसने अपनी और खींच ली थी। थोडे दिन तक यह कम चलता रहा पर यह भी अवश्यंभावी था कि किसी दिन सच्वी धार्मिक प्रवृत्ति प्रवत होकर पुरोहिती को ध्वंस कर दे। चौथे, जात पात के बन्धन इतने कड़े हो गये थे कि कल लोग उनको ढीला करना चाहते थे। यह सुधारक ब्राह्मण धर्म से असंतृष्ट थे। सब जानते हैं कि नये धर्मों के संस्थावक क्षत्रिय थे और पहिले अनुयायी सभी वर्गों से श्राये थे। पांचवे, ब्राह्मण धर्म जीवन को रस्म की रस्सियों से पेसा बांध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का तस्व ही आरंख से आभिक्त न हो जाय और रहा सहा

श्रानन्द भी मिट्टी में न मिल जाय । संसार के इतिहास में श्रानेक बार जीवन के तस्व ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया है । शायद ई० पू० छठ शें सदी में यहां भी पेती ही स्थिति थी । इस पकत्रित ग्रसंतोव के कारण नये धर्मों का बहुत प्रचार हो गया । पर इतिहासकारों की यह धारणा निर्मूत है कि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुतवाय हो गया । न तो साहित्य से, न शिलालेखों से ग्रीर न विदेशों यात्रियों के वर्णन से इस मत का समर्थन होता है । ब्राह्मण धर्म कई सदियों तक मुख्य

बाह्मण धर्म की स्थिति धर्म नहीं रहा पर वह मिटा नहीं; जनता के बहुत से भागों में उसका चलन बना

रहा। इस स्थिरता के दो कारण थे। पक तो बहुत से लोग स्वभावतः पुरानी वार्तो के अनुयायी होते हैं, बाप दार्तो के मार्ग में प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पर चलते हुये उरते हैं। दूसरे, विपक्ति से सचेत होकर ब्राह्मण धर्म नई परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने लगा। पशिया और युरोप के इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है कि स्थापित धर्म ने पहिले तो बहलने से इन्कार कर दिया पर जब प्रतिद्वन्ती धर्म चल पड़े तो उसकी आंखे खुल गई और बहु अपने को समय के अनुकूल बनाने लगा। अनुकूलन ही सर्वत्र जीवन और सफलता का मूल मंत्र है। अनुकूलन के कारण पुराने गिरते हुये धर्म किर उठ गये हैं और बहुत सा खोया हुआ प्रभाव फिर पा सके हैं। हिन्दुस्तान में भी यही हुआ। नये धर्मों का प्रचार बढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा और इस छिये कायम रहा। अस्न, ई० पू० पाचवीं सदी से लगभग डेढ़ हुज़ार बरस तक हिन्दुस्तान में मुख्यतः तीन धर्म प्रचछित रहे—ब्राह्मण, बौद्ध और जैन।

यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि विवारस्वातंत्र्य के कारण यह

एक दूसरे पर बराबर प्रमाव डालते रहे श्रीर

पास्परिक प्रमाव इत में भी बहुत सी शाखाएं हो गईं। प्रारंभ

में जैन श्रीर बौद्धधर्मों का उपरेश लोक
भाषाओं के द्वारा श्रथांत् मागधी, अर्द्धभागधी के द्वारा दिया गया
था जिस में साधारण जनता उसे श्रच्छी तरह समक्ष सके पर श्रागे
चजकर इन धर्मों के लेखकों ने संस्कृत का भी प्रयोग किया। संस्कृत
के साथ ब्रह्मण धर्म का बहुत सा प्रमाव भी आ गया। संस्कृत के
श्रलावा एक श्रीर नई साहित्यक भाषा पाली की सृष्टि हुई जो लोक
भाषाओं से कुछ श्रधिक मिलतो जुजती थी श्रीर जिसमें जैनें। श्रीर
बौदों ने सैकड़ों प्रन्थ रचे।

## जैन धर्म

जैन सिद्धान्त शायद बौद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है जैनअर्म पर प्रत्येक प्रलय या पतन के बाद उपसपिंगी और अवसपिंगी कहलाने वाले महान् कटपों में २४ तीर्थं कर फिर से इसका उपदेश देते हैं । २४ तीर्थं करों के नाम हैं ऋषमदेव, अजितनाथ, संमवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमितनाथ, सुपद्यनाथ, खुपद्यनाथ, खुपार्थ्वनाथ, खन्द्रम्मु, पुप्पदन्त, शीतलनाथ, अयांसनाथ, वसुपद्य, विमलनाथ, अपनित्वाथ, अरान्त्य, मिलाथ, सिमाथ, सिमाथ, सिमाथ, सिमाथ, सिमाथ, सिमाथ, सिमाथ, अराम्य, महिनाथ, मुन्तिवतनाथ, स्रोमाथ, सेमाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और वद्ध मान या महावीर १। प्रहिते तीर्थेकर की उम्र, जैनमत के अनुसार, करोड़ों वर्ष की थी और शरीर मीलों लम्बा था पर कालदोष से धोरे २ मनुष्यों की उम्र में और कद में कमी होती

<sup>9.</sup> जैन ग्रन्थों में कुछ नामों के कई भिन्न २ रूप मिलते हैं।

गई। सम्मव है कि २४ में से कुछ तीर्थं कर पेतिहासिक पुरुष हों। इतिहास से सिद्ध है कि २४ वें तीर्थं कर महावीर बुद्ध के समय में थे श्रीर श्रवस्था में उनसे कुछ बड़े थे। २३ वें तीर्थं कर पार्श्वनाथ ई० पू० ८ वों सदी में हुये थे श्रीर पेतिहासिक पुरुष मालूम होते हैं। सम्मव है कि इनके भी पहिले नेमिनाय या श्ररिष्ठतेमि ने जैनधर्म खलाया हो पर इसका कोई पका प्रमाण नहीं मिळता। कई तीर्थं करों के हाथों में बदलते हुये जैनधर्म ने आना मुख्य का महावीर के समय में धारण किया। ई० पू० चौथी सदी में पाटिलपुत्र में पक बड़ा जैन परिषद हुआ जिलमें सिद्धान्त की व्यवस्था की गई। दिगम्बरों के अनुसार पहिली ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया। ५ वीं ई० सदी में बलभी के परिषद ने देविद्धिगणिन की श्रध्यक्षता में जैन-सद्धान्त को श्रम्तम कर दे दिया।

जैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का कर्ता हर्ता नहीं मानता। संसार अनादि है, अनन्त है। प्रत्येक आत्मा जैनसिद्धान्त भी अनादि और अनन्त है। जीव या आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं सम्यन्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक्तिरित्र श्रर्थात् सर्वेहता, श्रीर परम सुब। पर कर्म के अनादि बन्ध से अधिकांश आत्माओं के इन स्वामाविक गुणों पर थोडा या बहुत श्रावरण पड गया है। जिन जीवों के गण बिल्कल विकृत हो गये हैं वह जीव श्रशुद्ध जीव हैं, जिनके गुण कुछ विकृत हैं और कुछ ठीक हैं वह मिश्र जीव हैं। जिन आत्माओं के स्वामाविक गुणों से आवरण बिल्कुल हट गया है वह शुद्र जीव हैं-यह मोक्ष पा गये हैं श्रीर बहुत ऊंबी सिद्धशिला पर कंवलज्ञान श्रीर पूर्ण सुख से सदा रहेंगे। मात्र में यथार्थ भक्ति से, मर्थात् सायग्दर्शत से सम्यग् कान हाता है। सम्यग् कान से सम्यक् चरित्र होता है और तब

मोक्ष हो जाती है। सात तत्व हैं जिनका यथार्य ज्ञान होना चाहिये। पहिला तत्व है जोव जिसका उल्लेख अभी कर चुके हैं। दूसरा है अजीव जिसके पांच भेद हैं-पूरुगल, धर्म, अधर्म, आकाश श्रीर काल । पुतुनल वह द्रव्य है जिसमें स्नर्श, रस, गंध श्रीर वणं हों। इसके दो भेद हैं-अशु जिसका विमाग नहीं हो सकता और स्कंध अर्थात पुद्रगळ अगुओं का समूह। जैन शास्त्रों में पुदुगल के ६ और भेद भी किये हैं- स्थूनस्थूल, स्थून, स्थूनस्थ्न, सुक्ष्तस्थूल, स्था, स्थास्था। यहां स्थूलस्थूल बड़े पदार्थ काठ पत्थर इत्यादि हैं और सुक्ष्मसुक्ष्म ऋणु धर्म या परमाग्र हैं। इसरा द्रव्य है धर्म जो अमुर्तीक है, सर्वज्यापी है और जीव और पुदाल की गति में श्चर्यात चलने में सहायता करता है। इसी तरह तोसरा द्रःय अधर्म असूनीक और सर्व-अधर्म व्यापी है और जीव और पुदुगल की स्थिति में श्रर्थात ठहरने में सहायना करता है। जैन दर्शन में धर्म और अधर्म को केवल किया या फल नहीं माना है किन्त द्रव्य भी माना है। चौथा द्रव्य आकाश सव धाक्राक्र पदार्थों को अवकाश देता है। इसके दो भेद हैं-लोकाकाश जिसमें लोक के सब द्रव्य स्थान पाते हैं और अलो-काकाश जो आकाश ही आकाश है। पांत्रवां द्रव्य काल और सब द्रव्यों के परिवर्तन में काक सहायता करता है। यह भी सर्ववयापी है। बाकी पांच तत्त्व आध्यात्मिक घटना या अवस्था का निकाल करने को माने गये हैं। रागद्वेष इत्यादि के कर्म कारण मन से. बचन से या शरीर से जो कियाप होती हैं उनके कारण कर्म।रमाण

खिचकर आत्मा के पास आते हैं। इसे आस्त्रव कहते हैं। जैन सिद्धान्त में कर्म को पुरुगल या द्रव्य का भाग माना है श्रीर कहा है कि उसके परमाण रागद्वेषादिपूर्ण किया के कारण आत्माकी और स्वभावतः खिच आते धासव हैं। यह परमाणु क्रिया के प्रकार के अनुसार अपने रससंयुक्त ब्रात्मप्रदेशों से सम्बन्ध करते हैं, ब्रथीत चिपट जाते हैं, अर्थात बंध जाते हैं । यह चौथा बन्धतत्त्व है। कर्म बन्ध होने पर कर्शनुसार फल भीगना पड़ता है। इस तरह कर्म का फल एक स्वाभाविक नियम है। यहां किसी पर-मेश्वरकी अपेक्षा नहीं है। जब तक कर्म हैं वन्ध तवतक फलस्वरूप जन्म मरण है, सुख दुख है, संसार का भंभर है। इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागद्वेष श्चादि के प्रभाव से कर्म के श्वास्त्रव के रोकने को संबर कहते हैं। यह पांचवा तस्व संबर संवर है। पहिले के बंधे हुये कर्म परमाणुत्रों को आध्यात्मिक बल, योग, तप इत्यादि से नष्ट करना निर्जरा है। यह छठा तत्त्व है। कर्म के सर्वथा नाश होने पर पुनर्जन्म निर्जरा इत्यादि के सब कारण मिट जाते हैं, आत्मा के सब आवरण हर जाते हैं, स्वामाविक गुण सदा के लिये प्रगट हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष हो जाती है। यह मोक्ष सातवां तत्त्व है। स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पूर्य कार्यों से नहीं मिलतो: पृण्य से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है पर मोक्ष नहीं। मोक्ष तो भले और बुरे, पाप और पुएय, सब हो मोक्ष कर्मों के नाश से मिलती है। अतएव मोक्ष के लिये कर्म को छोडना, संसार को छोडना, ब्रावश्यक है। पर सब लोगों में सन्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है। इस लिये हो तरह से धर्म का उपदेश देना ज़रूरी है—एक तो साधु में या सन्यासियों के लिये, दूसरे गृहस्थ या आवर्कों के लिये। आवर्को

को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करें

आवकथर्म कि अन्त में आसानी से निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर सकें। आवकों को पांच अणुवतों का

पालन करना चाहिये — ऋहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जान बूफ के किसी द्वीन्द्रियादिक त्रस प्राणी की हत्या

अपारप्रह। जान बूक्त काकसा द्वाान्द्रयादक त्रस प्राणी का हत्या न करना अहिंसा है। एकेन्द्रिय वाले पृथ्वीकाय आदि की हिंसा

छोड़ना तो गृहस्थ के लिये असम्भव है पर

भहिंवा दो, तीन, चार श्रीर पांच इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा न करनी चाहिये श्रीर न उन्हें किसी

तरद का कष्ट पहुँचाना चाहिये। अहिंसा के पांच अतीचार हैं, छेदना, बांधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बोफा लादना, श्रीर खाना पीना रोकना। इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी न खेलना चाहिये, मांस न खाना चाहिये, शराब न पीना चाहिये क्योंकि इसमें बहुत जीव होते हैं। इसी तरह शहद भी न खाना चाहिये। ऊमर, कहूमर, पीपर, बड़ श्रीर पाकर यह पांच उदुम्बर फल भी छोड़ देने चाहिये क्योंकि इनके भीतर जीव बहुत हैं। सब जैन प्रन्थों में श्राहंसा पर सब से ज्यादा ज़ोर दिया है। साफ २ कहा है कि हिंसा करने वाले जीव—शेर, बाज़, वग़ैरह—को भी न मारना चाहिये। दूसरा अग्रुप्रत है

सत्य । भूंठ कभी न बोलना चाहिये, अप्रिय,

सत्य निन्छ, कठोर, पापपूर्ण, प्रलापहर बात कभी नः न कहनी चाहिये। कभी चुगली न करनी

चाहिये। यदि गृहस्थ अपने व्यवसाय के कारण पापसहित बाखी

का पूरा त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम भूंड बेालने का तो त्याग करना ही चाहिये। तोसरा अराख्यत है अस्तेय अर्थात् चोरी कभी न की जाय। चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। न

किसी की चौरी का उपाय बताना चाहिये, न

अस्तेय चारी का माल छेना चाहिये, न बढ़िया चीज़

में घटिया चीज़ मिलानी चाहिये, न राजा की

श्राज्ञा का उठलंघन करना चाहिये, न बांट, तराज़् , वगैरह में घोखा देना चाहिये। चौथा श्रणुवत ब्रह्मचर्य है। कम से कम पराई स्त्री का

स्याग तो कर ही देना चाहिये; काम की तीव

महत्त्वयं तृष्णा मेटनी चाहिये। पांचवें ऋणुत्रत अपरिग्रह का अभिप्राय है कि संसार का

भंभट जहां तक हो सके कम करना चाहिये; पराई सम्पत्ति में

ज़रा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्पत्ति में भी बहुत ममता न करनी चाहिये। केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार धन धान्य

इत्यादि रखने चाहिये; बाक़ी में निम्पुरता होनी

अपरिग्रह चाहिये। राग, द्वेष, क्रोध, मान, लेभ, हास्य,

रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुन्सा इत्यादि

का त्याग करना चाहिये। अणुवतों का पूरा पालन करने से स्वर्ग में अगिमा, महिमा, लिघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व विशत्व महागुण सम्पन्न देवजन्म मिलता है, श्रविश्वान होता है अर्थात् क्षेत्रविशेष की सब बातों का ज्ञान होता है। पर यह सुख भी चिरस्थायी नहीं है। मनुष्य को केवल श्रणुवतों पर ही संतोष

न करना चाहिये। तीन गुणव्रतों का भी

गुण्यत पालन करना चाहिये-दिग्यत, श्रनर्थद्र इयत श्रीर भोगोपभोगपरिमाण । दस दिशाओं में

अपने आने जाने की मर्यादा बांधना दिग्वत है। ऐसे कामी का

छोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पाप की सम्भावना है, अनर्थद्र इविरित का गुणवत है। अपने पक बार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओं का परिमाण बांध लेना भागोगगारिमाण है। इनके भी अतीवार वर्णन किये हैं जैले अनर्थद्र के अतीवार हैं पाप का उपदेश, हिंसादान, अपन्यान, दुःश्रुति, प्रमादचर्या। दुःश्रुति से उन शास्त्रों का अभिन्नाय है जो मिथ्या उपदेश देते हैं, राग, होष, मद या काम पैदा करते हैं, आरंभ अर्थात् व्यवसाय, संग अर्थात् धन धान्य आदि परिन्नह, साहस अर्थात् वीरता इत्याद के कमं के सम्बन्ध में गृजत उपदेश करते हैं। भोगोपभोगवत के भी पांच अतीवार हैं—अनुमेक्षा अर्थात् परिणाम के राग को न घटाना; अनुस्तृति अर्थात् पहिले भोगे हुये विषयों की याद करना; अतिलेख्य अर्थात् भोग के समय बहुत आसक्ति; अतिलृख्णा अर्थात् आगामी भोग की अभिनाषा; अनुभव अर्थात् भोग का ध्यान करना।

गुणुवर्तो के अलावा चार शिक्षावर हैं— देशावकाशिक अर्थात् दिशाओं में जाने की मर्यादा को दिन पर दिन शिक्षावत घटाना; सामायिक अर्थात् सब पापों को छोड़कर नित्य पकान्त शान्त बन, भवन, या चैत्यालय में बैठकर या खड़े होकर साम्प्रभाव को प्राप्त हुये देवों का पकाग्र मन से जिन्तन करना; प्रोपधोपवास अर्थात् अष्ट्रमी, चतुर्दशी इत्यादि को धर्मध्यान में तत्पर होकर उपवास करना; और वैपावृत्य अर्थात् कपट, कषाय, ईर्षा इत्यादि के बिना आहार औषधि, उपकरण, आवास का दान करना, मुनियों की पूजा और शुश्रूषा करना, जिनेन्द्र अर्थात् अरहंत देव की पूजा करना । इन्हीं भिक्ष २ वर्तो के आधार पर १६ भावनाओं की कल्पना की है। दूसरी तरह से धर्म के दल लक्षण कहे हैं—उत्तम क्षमा अर्थात् कोध को पूरे तौर पर जीतना; उत्तम धर्म के लक्षण मार्दव अर्थात् गर्व को जीतकर ख़दुता धारण करना; उत्तम आर्जव अर्थात् कृटिलता को

छोड़कर सरलता धारण करनाः उत्तम सत्य, उत्तम शौच अर्थात् हिंसा, लोभ, माया, मद, मोह इत्यादि दूर कर, मुक्ति पाने-वालों का ध्यान कर आत्मा को पवित्र करना। उत्तम संयम अर्थात अणुवतों की धारण कर के पथ्य से रहना उत्तम तप अर्थात इन्द्रियों का निरोध करना, संसार के विषयों से विरक्त होना, बन पर्वत या गुफा में नंगे शरीर पर गर्मी, सदी, बर-सात, मच्छर, मक्बी, सांप, बिच्छू, सिंह, ज्याघ्र, रीछ इत्यादि की वेदना सहना; उत्तम त्याग अर्थात धन सम्पदा इत्यादि की विष बराबर समभ कर त्याग करना, तरह २ के दान देना, उत्तम श्राकिंचन्य अर्थात यह अनुभव करना कि आत्मा के वास्तविक हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र को छोड़कर मेरा कुछ नहीं है, कोई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है, मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हैं। उत्तम ब्रह्मवर्य प्रथीत सब विषयों में श्रदुराग छोडकर आत्मा को आत्मा के ही ध्यान में लगाना। स्मरण रखना चाहिये कि वत या धर्म के पालन के लिये तीन शल्यों का अभाव आवश्यक है-निदानशस्य अर्थात् आगामी बांछा का शस्य, मायाशस्य अर्थात् सर-लता के बजाय मायाचार करना; श्रीर मिध्यात्वशस्य श्रर्थात श्रसत्य विश्वास करना । जैन लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सब जगह ज़ोर दिया है। स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं-पढ़ना, पूछना, अनुप्रेक्षा अर्थात् बारम्बार अर्थ का मनन करना, आम्नाय अर्थात् दोषीं को छोडकर साफ २ पढना, और धर्मोपदेश । यह स्वाध्याय एक तरह का आभ्यंतर तप है। पांच श्रीर श्राभ्यंतर तप हैं-श्रायश्चित

जिलके नी मुख्य भेद हैं और छोटे २ बहुत से भेद हैं। जिनय जिसके पांच भेद हैं-दर्शतिवनय, ज्ञानविनय, चरित्रविनय, तपविनय, उपचारविनयः नैयावृत्य स्रयात ग्लानि का अभाव, दुखियों का उपकार, पूज्यों की पूजा; कायोत्सर्ग अर्थात् आभ्य-न्तरिक ऋष, मान, माया, लोस, जुगुप्सा इत्यादि और वाह्य धन धान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर भाजन इत्यादि सब छोड़ कर सहतेखना करना यानी मरना; ध्यान अर्थात् पकाप्रवित्त होकर आत्मा के स्वहृप का ध्यान करना, आर्तध्यान, रीद्रध्यान इत्यादि छाडना, सत्य का, धर्म का, ध्यान करना। धर्मध्यान में बारह भावना बराबर सोवनी चाहिये-अनित्य अर्थात् देव, मनुष्य, तिर्यक् इत्यादि सब अनित्य हैं; अशरण अर्थात् देव दानव मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं है जो कालचक से मक हो: संसार अर्थात अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व और कर्म के कारण पराधीन चारों गतियों में भटक रहा है: प्रकत्व अर्थात् वास्तव में आत्मा अनेला है। अन्यत्व अर्थात् कुट्रस्य, स्त्रो, पुत्र, भन दौलत सब न्यारे हैं; अश्चि, अर्थात यह देह रुधिर मांस हड़ी और दुर्गन्ध से भरी अपवित्र है; आस्रव अर्थात् मिथ्यात्व, कषाय, अवत इत्यादि के अनुसार मन बचन काय से शुप्त और अशुप्त कर्म का आस्त्रव होता है और जन्ममरण का चक्र चलता है; संवर अर्थात् संयम, श्रारम्भ त्याग या सम्यगदर्शन से कर्म का श्रास्त्रव रुक जाता है: निर्जरा श्रर्थात ज्ञानी, चीतरागी, मदरहित निदानरहित आत्मा बारह प्रकार का तप कर के कमीं का माड देता है: लोक अर्थात इस लोक में अनन्तानन्त जीव हैं, पुदुग्ल, धर्म, अधर्म और आकाश हैं, लोक के परे अनन्तान्त आकाश है। बोधिदुर्लभ अर्थात एक तो मनुष्य जन्म पाना दुर्लम है, उसमें भी अष्डहे

देश काल में पैदा होना दुर्लभ है, तिस पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्-बान दुर्लन है; धर्म अर्थात् धर्म में श्रद्धा, ज्ञान श्रीर श्राचरण विरले ही करते हैं, सुख का मुख्य कारण धर्म है। धर्मध्यान चार सरह का है-पिएडस्यध्यान, पदस्थध्यान, रूपस्थध्यान और रूपा-तीतध्यान जिनके अनेक भेद हैं और जो वास्तव में योग हैं। जैन-शास्त्रों में शुक्ल ध्यान या योग के और भी चार भेद किये हैं. प्रयक्तविवर्तकवीचार, पक्तविवतकवीचार, सुक्ष्मिकयाप्रतिपात श्रीर ब्युगरतिकयानिवत्ति । इस प्रकार गृहस्थ के। धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिये और उत्तरोत्तर आध्या-तिमक उन्नति करनी चाहिये। जैनसिद्धान्त में परहिंसा के साथ २ साधारण आत्मघात भी मना है पर एक प्रकार के आत्मघात, सब्लेखना, की इजाज़त दी है। बुढ़ापे में या निष्प्रतीकार बीमारी होते पर या दुर्भिक्ष पडने पर, या कुराज्य इत्यादि घोर विपत्ति पड्ने पर मनुष्य शुद्धमन होकर स्नेह, बैर, संग और परित्रह छोड़े, घर बाहर के सब लोगों को प्यारे बचनों से क्षमा करे, अपने सब पापों की आलोचना करे, महावर्ती का आरोपण करे. शोक, भय, विषाद, अरित इत्यादि सब छोड़े, भोजन त्याग करे. फिर पीने का त्याग करे और समाधि मरण करे।

गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी आत्मा की बहुत उन्नति हो सकती है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता,

सकल चारित्र नहीं होता और केवल-ज्ञान या

मुनिधर्म मेाक्ष श्रसम्भव है। इस लिये जब हो सके तब घर बार छोड़ कर बैराग्य लेना चाहिये।

विरत्तें या मुनियों का धर्म कुछ तो वैसा ही है जैसा उच्चकेाटि के गृइक्षों का पर यहां कर्म बहुत कम हैं, तप श्रीर ध्यान बहुत हैं श्रीर वैराग्य, ज्ञान श्रीर चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। बाईस परीषह हैं जो मुनि को जीतने चाहिये अर्थात् (१) श्रुघा— बहुत भूखे होने पर भी भूत्र की परवान करना (२) तृषा—बहुत प्यासे हाने पर भी पानी न पीना (३) शीत—पद्मासन में स्थित तपस्या करते हुये कड़े से कड़ा आड़ा

तपस्या करते हुये कड़े से कड़ा आड़ा परीषड सहना (४) उष्ण—कड़ी से कड़ी गर्मी और गर्म से गर्म लू सहते हुये तप करना

(५) नग्न-ऊन, स्ता, घास, चल्कल, चर्म श्रादि सब तरह के कपड़े त्याग कर बन में अकेले रहना और शरीर सम्बन्धी कोई विकार न होने देना (६) याचना-किसी से कुछ न मांगना, (७) अरति—इष्ट अनिष्ट सब वस्तुओं में रागद्वेष छोडना. शत्र और मित्र, मिट्टी और सोना, महल और जङ्गत सब की बरा-बर समफना (८) अलाम-भोजन के लिये जाने पर भोजन न मिले ता बिन्न न होना (१) दंशमशकादि—बन में नंगे शरीर मच्छर, सांप, खनखजुर इत्यादि के लिपटने पर भी शान्ति-पूर्वक ध्यान में लगे रहना (१०) ब्राक्रोश-नग्न अवस्था पर दुष्टी के बुरेबचनों का ज़रा भी बुरा न मानना और चित्त में पूर्ण क्षमा धारण करना, (११) रोग-रोग की पीड़ा सहते हुये भी किसी तरह की दवा न करना (१२) मल-गरीर के बहुत मिलन हो जाने पर भी स्नान न करना पर चित्त की निर्मल रखना (१३) तुण्हपर्श-कांटा, कंकड चुमजाने पर उन्हें निकालने का कोई यत्न न करना और न खिन्न हं ना (१४) श्रज्ञान-तपस्या करने पर भी पूरा ज्ञान न होने पर खेद न करना; श्रपनी श्रज्ञानता पर दूसरों के ताने सुनकर दुखी न होना (१५) अदर्शन-यदि तपस्या करने पर भी कोई ऋदि सिद्धि आदि अतिशय न प्रगट हों तब भी संयम की शक्ति में संशय न करना, खेद न करना, सम्यग्दर्शन के। दृषित न करना

श्लीर श्रपने पथ पर स्थिर रहना (१६) प्रश्ना—बुद्धि का पूरा विकास होने पर किसी तरह का बमंड न करना (१७) साकार पुरस्कार— ऊंचे से अंचा सरकार श्रीर तीव से तीव निरस्कार होने पर भी समानभाव धारण करना (१८) शय्या— कंकड़, परथर, कांटे से भरी ज़मीन पर सोने में कोई दुःल न मानना (१६) चर्या— सवारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग का कष्ट न मानते हुये, ज़मीन साफ़ करते हुये चलना (२०) वधवंधन-दुष्टों के हारा बांघे जाने पर या मारे जाने पर समता पृषंक दुख सहना (२१) निषद्या—निर्जन बन में, हिंसक जीवों के स्थानों में, श्रंथरी गुफाओं में, श्राशान इत्यादि में रहते हुये भी किसी तरह का दुख न मानना (२२) स्नी—सुन्दर से सुन्दर स्त्रयों के हाय भाव इत्यादि से किसी तरह विज्ञानित न होना।

कर्म जिसका नाश करने के लिये यह सब किया जाता है आठ तरह का है—ज्ञानावरणीय, दर्शनाकर्म वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोज आरे अन्तराय । ज्ञानावरणीय कर्म परदे की तरह ज्ञात्मा पर पड़ जाता है और यथार्थ तत्त्वज्ञान नहीं होने देता । दर्शनावरणीय कर्म यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता । वेदनीय कर्म कुछ दिन भले ही सुख दिखाये पर अन्त में बहुधा दुख ही देता है । यह शहद लगी हुई छुरी के समान है । मोहनीयकर्म जिसके दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारिजमोहनीय—शराव की तरह आत्मा को मतवाला कर देता है और संसार के मोह में फँसा देता है। आयुकर्म वार र जन्म कराता है और जब तक रहता है जन्ममरण का चक्र चलाता रहता है। नामकर्म निश्चय करता है कि आत्मा, देव, मनुष्य, तिर्थश्च इत्यादि किस गति में जायगा । गोत्र कर्म से पैदा

होने के गोत्र की उडचता या नीचता स्थिर होती है। अन्तराय-कर्म दान लाभ आदि में बाधा डालता है। इन कर्मों के परमाश्र भावनाओं से खिचकर आत्मा से चिपट जाते हैं और सारा अनर्थ करते हैं। कर्मबन्ध चार तरह का है-प्रकृतिबन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभागबन्ध 'श्रीर प्रदेशबंध । जीव से श्रपने स्वभाव के अनुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है। श्रलग २ कर्म-परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये रिश्वर होना स्थितिबंध है। दर्शनमोहनीय कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागर की है; चारित्रमोहनीय की चालीस कोड़ा कोड़ी सागर की; ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय की चालीस कोडा कोडी सागर की; नाम श्रीर गोत्र की बीस कोडा कोडी सागर की और आयु की तैंतीस सागर है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में इतने वरस होते हैं कि श्रञ्जाशित के द्वारा प्रकट करना असम्भव सा है। कमों की कम से कम स्थित महुतों की है; देद-नीयकर्म की बारह मुहुर्त है, नाम और गोत्र की आठ मुहुर्त और बाक़ी की अन्तर्मुहर्त है। यहां यह बताने का अभिप्राय है कि कौन सा कर्म ज्यादा से ज्यादा कव तक रह सकता है और कम से कम कब तक जरूर ही रहेगा । पर नये कमों का बन्ध संसारी जीव सदा करता रहता है और इस तरह चक्र मानो असं ख्यात वर्ष तक चला करता है। जब कर्म उदय होकर फल देते हैं तब उनका सम्बन्ध अनुभागबन्ध कहलाता है। कर्म के श्रवुसार यह कभी शुभविवाक होता है श्रीर कभी श्रशुभविवाक। आत्मा के प्रदेशों और पुरुगल कर्म परमाणुश्रों के प्रदेशों का एक साथ रहना प्रदेशबन्ध कहलाता है।

शुद्धनय से तो सभी जीव शुद्ध हैं पर अशुद्धनय से उनके १५ प्रकार माने हैं जो गुणस्थान कहलाते हैं। पहिला गुणस्थान है मिथ्यास्य जिसमें जीव सर्वत्र वीतराग के उपरेश में अद्धा न कर के मिथ्या बातें मानता है । दूसरा गुण-चौदह गुणस्थान स्थान है सासादन जिसमें जीव मिथ्यास्य श्रीर सम्यक्त्व के बीच में रहता है । तीसरे गुण-

स्थान, मिश्र, में जीव कुछ उपदेश तो सर्वज्ञ वीतराग का मानता है श्रीर कुछ दूसरों का। चौथे श्रविरति सम्यग्दिष्ट में जीव सर्वज्ञ के उपदेश को मानता है पर इन्द्रियसखों में भी लगा रहता है। पांचवें गुणस्थान देशविरत में जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ श्चाप्रता इत्यादि का पालन करता है। पांचवं गुणस्थान में रहने-बाते श्रावकों के २१ भेड़ हैं जिन को प्रतिमा कहते हैं। (१) दशंनिक जो सम्यगदर्शन धारण करता है, मद्य, मांस, मधु श्रीर पांच उदम्बर फलों की त्यागता है (२) व्रतिक जी त्रस जीवों की हिंसा बिस्कल छोड़ देता है स्रोर पांच अगुत्रत, तीन गुणवत स्रोर चार शिक्षावरों का पालन करता है। (३) तीनों काल में सामायिक करने से जीव तीसरी प्रतिमा में पहुँ बता है। (४) प्रोषधोपवास करने से बौथो प्रतिमा में पहुँ बता है। (५) सचित्त के त्याग से पाँचत्रीं प्रतिमा मिलती है। (६) दिन को सदा ब्रह्मचर्य रखने से छुडी प्रतिमा भिलती है। ( ७ ) सदा ब्रह्मचारी रहने से आवक सातवीं प्रतिमा में पहुँ बता है। (८) श्रारम्भ श्रादि सब ब्यापार छोड़ने से ब्राठवीं प्रतिमा मिलती है। (१) बस्त्र इत्यादि परित्रह छोडने से नवीं प्रतिमा की मनुष्य पहुँचता है। (१०) जब मनुष्य घर के कार बार में, जिसमें हिंसा होती ही है, सलाह देना भी छोड देता है तब दसवीं प्रतिमा को पहुँचता है। (११) अपने लिये बनाया हुआ भोजन भी जो छोड़ दे वह ग्यारहवीं प्रतिमा का श्रावक है। इन ग्यारह प्रतिमाओं में पहिली छः जघन्य, फिर तीन मध्यम और अन्तिम

दो उत्तम मानी गई हैं। यह सब पांचवें गुणस्थान के भेद हैं। छठे गणस्थान प्रमत्तसंयत में वह जीव हैं जिन्होंने कोध श्रादि का त्याग कर दिया है, वाहयक्य से हिंसा, श्रसत्य, चोरी, अब्रह्म स्त्रीर परिष्रह का त्याग कर दिया है, जिन को सम्यगदर्शन है और जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न सुख का अनुभव कर सकते हैं, पर जिन का कभी २ बुरे स्वप्त होते हैं श्रीर कभी २ प्रमाद भी होता है। सातवें गुणस्थान अप्रमत्त-संयत में व्यक्त अर्थात प्रगट और अव्यक्त अर्थात अप्रगट प्रमाद जाते रहते हैं। आठवं गुणस्थान अपूर्वकरण में पुराने संज्वलन कषाय का मन्द उदय होने पर बड़े आहाद का अनुभव होता है। नवें गुणस्थान श्रनिच्चिकरण में जीव देखे, सुने श्रीर श्रनुभव किये सब संकल्प विकल्गों को छोड़ कर श्रात्मस्वरूप का एकाग्र ध्यान करता है, चारित्रमोहनीय कर्म की २१ प्रकार की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दसवें गुणस्थान स्क्रिमसांपण्य में जीव स्क्ष्म श्रात्मतस्य की भावना की शक्ति से स्क्ष्म लोभ कवाय का उपशमन और क्षपण करता है। ग्यारहर्वे उग्यान्तमोह में आत्मा के ज्ञान की शक्ति से सारा मोह शान्त हो जाता है। बारहवें श्लीणमोह में शुद्ध आत्मा की भावना के बल से कषाय बिलकुल नष्ट हो जाते हैं। तेरहवें संयोगिकेवलिजिन में आतमा माह का नाश कर देता है, ज्ञाना-वरणोय दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मों को बिलकुल नष्ट कर देता है, तब आतमा का शुद्ध रूप प्रगट हो जाता है, पूरा निर्मल केवलज्ञान हो जाता है, लोकालोक सब हस्तकमल-वत् भासने छगते हैं। संक्षेप में, ब्रात्मा कर्म को जीत कर जिन हो जाता है। चौदहवें श्रयोगिकेवलिजिन गुणस्थान में अप्रामा के प्रदेशों का संचलन भी बंद हो जाता है और सदा

के लिये जन्ममरण्याहित, कर्मरहित, परम अलोकिक, अनिवंचलीय, पक मात्र अनुभवगम्य खुछ हो जाता है। एक दूसरी हिन्द से जेनशास्त्रों में १४ मार्गणाओं का भी वर्णन किया है—गति, इन्द्रिय, काय, घोग, वेद, कषाय, जान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्पक्त्व, संज्ञा और आहार पर इनकी व्याख्या में कोई पेसा सिद्धान्त नहीं है जो और व्याख्याओं में न आ गया हो।

सम्यग्डान का खड़ा वर्षान करते हुये जैनदार्शनिकों ने झान के पांच भेद किये हैं—मित, ध्रुति, अबिंध, ज्ञान पर्यय, और केवल । मितिज्ञान पांच इन्द्रियों से और मन से होता है पर यह बाह्य-

कारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से यह प्रगट होता है । इसके चार भेद हैं-अवग्रह श्रर्थात सत्तामात्र जानना, ईहा श्रर्थात विशेष प्रकार से जानना; अवाय अर्थात् इस विशेष ज्ञान का चिन्हों, लक्षणों द्वारा निश्चय करनाः धारणा अर्थात् ऐसा झान करना कि कालांतर में भी न अले। वदार्थों की दृष्टि से यह मित ज्ञान छः तरह का है-बहु अर्थात बहुत से पदार्थों का अवग्रह इत्यादि, बहुविधि अर्थात् बहुत तरह के वदाधों का अवग्रह इत्यादि; क्षिप्र अर्थात् जल्दी से वदाधीं का अहगाः अनि: सत अर्थात थोडे से अवग्रह इत्यादि के आधार पर बहुत सा समभ लेना; अनुक अर्थात् वचन सुने विना ही अभिप्राय जान लेना; और धूत अर्थात् बहुत समय तक यथार्थ निश्चलक्ष से पदार्थी का जानना। ठीक इनके उलटे छः भेद और हैं-अल्प. वकविध, अक्षिप्र, निःस्त, उक्त और अध्व । इस तरह पदार्थ की इष्टि सं मतिज्ञान के बारह भेद हैं। अतज्ञान मतिज्ञान के निमित्त से होता है और दो तरह का है-द्रव्यश्रुत और भावश्रुत । द्रव्यश्रुत शास्त्रोक्त ज्ञान है और शास्त्रों की डिव्ट से दो तरह का है- अंगप्रविष्ट और अंगवाहा। अंगप्रविष्ट के बारह भेद हैं-आचा-रांग, सत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति श्रंग, ज्ञातृश्वर्म-कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकहशांग, अनुत्तरीपपादिकदशांग, प्रश्नक्याकरणांग, विपाकसत्रांग और दृष्टिप्रवादांग । यह जैनी के मुख्य शास्त्र हैं और प्रामाणिक हैं जिनके पढने या सुनने से बहुत बान होता है। अल्प बद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये श्रंगवाह्य है जिसके चौदह भेद हैं-सामायिक, चतुर्विशस्तव, वेदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक श्रीर निपिद्धिका। इनमें अंगों के माटे २ सिद्धान्त और मख्य उपदेश संक्षेप से बताये हैं। तीसरा अवधिज्ञान वह है जो क्षेत्र, काल, भाष और द्रव्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से अर्थात इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं भवप्रत्यय जो देवों श्रीर नारकी जीवों को होता है और क्षयोपशमनिमित्तक जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से जीवों के उत्पन्न होता है। क्षयोपरामनिमित्त अवधिकान के छः भेद हैं - अनुगामी जो दसरे क्षेत्र या जन्म में भी जीव के साथ जाता है; अनुनुगामी जो इस तरह साथ नहीं जाता: वर्द्धमान जो बढता रहता है: हीयमान जो घटता रहता है। अवस्थित जो एक सा रहता है। श्रोर श्रनवस्थित जो घटता बढता रहता है। दूसरी तरह से अवधिकान के तीन भेड हैं-देशावधि, परमावधि और सर्वाविधि । भवप्रत्यय तो देशाविध ही होता है और क्षयापशमनिमित्तक तीनों तरह का हो सकता है। चौथा मनःपर्ययज्ञान भी इन्द्रियजन्य नहीं है, श्रात्मा की स्वाभाविक शक्ति के विकास से अर्थात् कर्मोपशम से होता है। मनःपर्यय-मन:पर्ययज्ञान

ज्ञान दूसरों के मनकी बातें जलाता है।

इसके दे। भेद हैं — ऋजुमित जो दूसरे के मन में सरसता से टहरे हुये पदार्थों को जताता है और विपुलमित जो दूसरे के मन में सरसता तथा वकता से टहरे हुये पदार्थों को जताता है। विपुलमितमन्पर्यय श्रेष्ठ है क्योंकि वह परिणामों की विशेष विशुद्धता से होता है और केवलज्ञान तक बना रहता है। केवलज्ञान वह है जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय श्रादि कर्मों के

पूर्ण क्षय के बाद प्रगट होता है, जो वास्तव केवलज्ञान में शुद्ध आत्मा का स्वभाव है श्रौर जो एक समय में ही प्रत्यक्ष रूप से सब द्रव्यों की.

सब क्षेत्रों को, सब भावों को, भूत, भविष्यत् और वर्तमान के सब पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई भी चीज़ केवलक्षान के बाहर नहीं हो सकती। उसकी सीमा में सब कुछ शामिल है।

पदार्थ के सर्वदेश का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ के पक देश को जताता है उसे नय कहते हैं। प्रमाण के विषय में जैन तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त है कि इसके मुख्य दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष ग्रौर दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं—पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष से ग्रभिमाय उस ज्ञान का है

प्रमाण जो आत्मा को अपने ही अधीन रह कर अपनी ही विशुद्धता से होता है, इन्द्रियों के द्वारा

नहीं। इसके दो भेद हैं—पकदेशपारमाधिकप्रत्यक्ष जो पकदेशीय है, अर्थात् परिमित है जैसे अवधिक्षान और मनःपर्ययक्षान, और सर्वदेशपारमाधिकप्रत्यक्ष जो सर्वव्यायी है अर्थात् जिसमें समस्त क्षान सम्मिलित हैं। ऐसा क्षान केवलक्षान है जो कर्म का बन्ध कूटने पर और आतमा के शुद्ध स्वरूप के पूर्ण विकास के होने पर होता है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वह झान है जो नाक, कान, आँख जीम आदि इन्द्रियों के द्वारा होता है। जैन परमार्थहिष्ट से तो यह भी परोक्ष झान है क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष झान तो आस्मा के भीतर ही है और कर्म का आवरण हटने पर आप से आप प्रकट होता है। पर व्यवहार की दिष्ट से इन्द्रिजन्यझान की प्रत्यक्ष माना है। जो झान प्रत्यक्ष नहीं है वह परोक्ष है और पांच तरह का है—स्मृति अर्थात् पहिली बात के स्मरण से उत्पन्न हुआ झान, प्रत्यिश्चान अर्थात् पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय करना, का तर्क अर्थात् व्याप्तिज्ञान, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का छान जैसे जहां धुआं है वहां आग है; अनुमान अर्थात् तक्षणों या संकेतों से निश्चय करना, और आगम अर्थात् आत पुरुषों के रचे हुये शास्त्रों से झान।

प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्यता से अनुभव कराना नय है। इसके दो भेद नय हैं—द्रव्यार्थिकनय जो द्रव्य की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव करता है और पर्याग्यार्थिकनय जो पर्याय की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव करता है। द्रव्यार्थिकनय के तीन भेद हैं—नैगम अर्थात् संकल्प मात्र से पदार्थ का प्रहण करना जैसे घड़ा बनाने की मिट्टी लाने को जो जाता है वह कहे कि घड़े के लिये जाता है; संग्रह अर्थात् सामान्यरूप से पदार्थों का प्रहण करना जैसे छः द्रव्य या आठ कर्म; और व्यवहार अर्थात् सामान्य विषय की विशेषता करना जैसे द्रव्य के भाग करना, कर्म के भाग करना। पर्य्यायार्थिकन्य के चार भेद हैं—अनुसूत्र जो केवल वर्त्तमान पर्याय का प्रहण कराता है; सन्द जो व्याकरण हत्यादि के अनुसार दोष दूर कराता है; समिक्द जो पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ को

आरुढ़ करता है जैसे गौ शब्द का अर्थ है जो गमन करे पर बैठी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; प्वंभूत जो वर्तमान क्रिया को उसी प्रकार से कहता है जैसे सिर्फ चलती हुई गाय को गाय कहना। बहुत से जैन प्रन्थों में नय के दो विभाग किये हैं—निश्चयनय जो पदार्थ के स्वरूप को ही मुख्य कर के बतलाता है और व्यवहारनय, उपचारनय या उपनय जो किसी प्रयोजन से नैमित्तिक भाव की बताता है या एक पदार्थ के भाव को दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दो तरह का है—सुद्ध और अशुद्ध। व्यवहारनय तीन तरह का है—सद्दभूतव्यवहार और उपचरितव्यवहार।

जैन दार्शनिकों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि किसी पदार्थ को समभने के लिये उसे अनेक दृष्टियाँ से देखना चाहिये। एक ही पदार्थ में अपेक्षा जैनस्यादाद पूर्वक तरह २ के धर्म रहते हैं, विरुद्धधर्म रहते हैं। यह मत स्थाद्वाद या अनेकान्तवाद कहलाता है। आठवीं इंस्वी सदी में शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्याद्वाद पर बड़ा कटाक्ष किया है। बहुत से ब्राह्मण दार्शनिकों ने स्याद्वाद को संशय-बाद या अनिश्चितवाद कहा है पर वास्तव में यह बात नहीं है। जैनदर्शन पदार्थ के गुणों या धर्मों में संशय नहीं करता, वरन केवल यह मानता है कि दिष्टकोण के अनुसार यह गुण या धर्म भिन्न २ हैं। जैसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दिन्द से वह पुत्र है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, भतीजे के लिये चचा है पर बाप के भाई के लिये भतीजा है, बड़े भाई के लिये छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स्त्री के लिये पति है, मामा के लिये। भानजा है। इसी तरह शरीर की ओर से देखिये तो श्रादमी मरता है पर श्रात्मा की श्रोर से देखिये तो मर ही नहीं

सकता । स्याद्वाद का दार्शनिक प्रतिपादन सप्तभंगी न्याय है अर्थात उसमें सात तरह के पक्षाभास हैं। (१) स्वयं वस्तु की श्रपेक्षा से देखिये तो उसका अस्तित्व है। यह हुआ स्यात् अस्ति। (२) पर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से देखिये तो पहिली वस्त का अस्तित्व नहीं है। यह हुआ स्यात् नास्ति। (३) एक दम इन दोनों चस्तुओं की दृष्टि से देखिये तो कहना पड़ेगा कि है भी श्रौर नहीं भी है। यह हुआ स्यात् श्रस्ति नास्ति। (४) पर यह भी हो सकता है कि एक वस्तु के बारे में अन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह हुन्ना स्यात् अवक्तव्य (५) यह भी सम्भव है कि इन दो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर केवल एक वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह है। यह हुआ स्यात् अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह नहीं है। यह हुआ स्यात् नाहित अवक्तव्य (७) एक वस्तु के लिये अन्य दो वस्तुओं के लिये पक दम उत्तर देना असम्भव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि यह है और नहीं है तो स्यात् श्रस्ति नास्ति अवक्तव्य हुआ। ।

## बौद्ध धर्म

जैन तीर्थंकर महाबीर स्वामी के समय में अर्थात् ई० पू० ६—५ वीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धाध ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसार से चिरक्त होने पर छः बरस्त व्यर्थ तप करने के बाद गया में बुद्धि पाई। बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सारनार्थ

स्वाहाद के लिये देखिये समवायांगसूत्र; अनुयोगद्वारसूत्र, प्रज्ञापनसूत्र; सिक्सेन दिवाकर, सम्मति तर्कसूत्र; समंतभद्द, आन्तमीमांसा; मिक्लसेनसूदि, स्वाह्यदमंत्ररी॥

में और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ३५ वरस घूम २ कर उपदेश दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया। इन उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चय किया।

बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है—(१) सुत्त जिसमें पांच निकाय हैं—दीघ, मिडिक्सम, संयुत्त, ग्रंगुत्तर बौद्ध साहित्य श्रीर खुद्दक—जिनमें सिद्धान्त श्रीर कहानियां हैं (२) विनय जिसके पांच ग्रन्थ पातिमोक्ख,

महावग्ग, चुल्लवग्ग, सुत्तविभंग श्रौर परिवर में भिक्खु, भिक्खु, नियों के नियम हैं श्रौर (३) अभिधम्म जिसके सात संप्रहों में तत्वज्ञान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्याम और वर्मा में माना जाता है श्रौर श्रागे का संस्कृत संस्करण नैपाल, तिब्बत श्रौर एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता है। पाली प्रन्थों की रचना रिह्ज़ डेविड्स, ओल्डनवर्ग आदि विद्वानों ने ई० पू० ५वीं ४थीं सदी में मानी थी पर अब सिख्वां लेवी, कीथ श्रादि के अनुसंधान के बाद यह तीसरी सदी के लगभग मानी जाती है।

श्रातमा, पुतर्जन्म, कर्म श्रौर संसार के सिद्धान्त बौद्ध धर्म ने भी माने हैं। बौद्धधर्म का उद्देश्य है जीव बौद्धधर्म को उद्देश्य है जीव बौद्धधर्म को उद्देश्य है जीव को दुख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना। दुख का कारण है तृष्णा श्रीर कर्मबन्ध। तृष्णा श्रज्ञान और मोह के कारण होती है। श्रात्मा को ज्ञान होना चाहिये और मोह छोड़ना चाहिये। सच्चा ज्ञान क्या है? यह कि जीव जड़ पदार्थों से भिन्न हैं, विश्व में कोई चीज़ स्थिर नहीं है; सब बदलती रहती हैं, प्रतिश्चण बदलती हैं, यह बौद्ध क्षणिक-

बाद है। आतमा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है; आतातमा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह सिद्धान्त लगभग सब बौद्ध प्रन्थों में मिलते हैं पर इनकी ब्याख्या कई प्रकार से की गई हैं। इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त भिन्न २ शास्त्रों में धीरे २ विकस्तित हुये हैं और इन सब के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों में बहुस की गई है।

बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध के वाक्य को प्रमाण माना है, बुद्ध भगवान् स्वय सच्चे बान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ कहा है खूद्य कहा है, ठीक कहा है। उदान-वर्ग के वद्धसुत्त, में जोर दिया है कि जो सम्बाई को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने। बुद्ध इस सत्यता का उपदेश क्यों देते हैं? इस लिये कि दुख का निवारण हो और शान्ति मिले। यदि बुद्धि में श्रद्धा हो तो बान श्रीर शान्ति सब में बड़ी सहायता मिलेगी। पर श्रपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिये। बुद्ध भगवान् ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे। कारण मत स्वीकार करो वरन् श्रपने श्राप खूव समम्म बुक्षकर स्वीकार करो।

यह संसार कहां से आया है ? किसने इसको बनाया है ? क्या
यह अनादि है, अनन्त है ? इन प्रश्नों का उत्तर
संसार की समस्या देने से स्वय बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि
इस छान बीन से निर्वाण में कोई सहायता
नहीं मिलती। पर आगे चलकर बौद्धों ने यह मत स्थिर किया
कि संसार का रचिता कोई नहीं है। महायान बौद्धशास्त्रों में यह
जकर माना है कि बुद्ध इस संसार को देखते हैं और इसकी भलाई
चाहते हैं, मक्तों को शरण देते हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम
बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुखमय माना है और सांसारिक जीवन

का, अनुभवों का, अस्तित्व का, दर्जा बहुत नीवा रक्खा है पर दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध प्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि जगत मिथ्या है, भ्रम है पर सब से प्राचीन बौद्ध प्रन्थों से इस मत का समर्थन नहीं होता। प्रारंभ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में

इस बात पर अवश्य ज़ोर दिया है कि जगत्

क्षयवाद प्रतिक्षण बदलता रहता है; हर चीज़ बदलती रहती है: कोई भी वस्त जैसी इस क्षण में

है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी। जो कुछ है क्षणमंगुर है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःख वहुत है, सच पूछिये तो दुख ही दुख

बात यह है कि जगत् में दुःख बहुत है, सच पूछिये तो दुख ही दुख है। यह दुख कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छुटने से बन्धन छट जाता है और दुख दर हो जाता है; सुख,

छुट जाता ह आर दुख दूर हा जाता ह; सुख, शान्ति, मिल जाती है। यही निर्वाण है।

निर्वाण शान्ति, मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण

पाने के बाद जब शरीर क्रूट जाता है तब क्या होता है? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा सकता। तो क्या श्रात्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, श्रस्तित्व मिट जाता है? या श्रात्मा कहीं परम श्रलोकिक श्रन्त सुख श्रीर श्रान्ति से रहता है? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्धदर्शन के श्रनुसार देना बहुत किटन है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। संयुत्तिकाय में बच्छगोत्त बुद्ध से पूछता है कि श्रात्मा रहता है या नहीं? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मिल्फम निकाय में प्रधान शिष्य श्रानन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द! इन बार्तो की शिक्षा देने को तो मैं ने शिष्यों

१. संयुत्त निकाय ४। ४००॥

को नहीं बुलाया है । अस्तु, यही मानना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नक्ष में ही छोड़ दिया वैसे ही निर्वाण के बाद क्रास्मा के क्रस्तित्व को भी प्रश्नक्ष में ही उहने दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर वह इस श्रेणी के तत्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ पेसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद क्या होगा?—इसकी परवा मत करो; कुछ भी हो, व्यर्थ सिर मत मारो।

पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दार्शनिकों की जिज्ञासा न बुक्ती। बौद्धदार्शनिक इस प्रश्न को बार २ उठाते हैं। संयुत्तनिकाय में एक विधर्मी भिक्ष यमक शुन्य बुद्ध के कथनों से यह नतीजा निकालता है कि मरने के बाद तथागत अर्थात् बुद्ध सर्वधा नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कोरा शन्य रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। बहुत प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को तम जीवन में तो समफ ही नहीं सकते। भला , मरने के बाद की हालत को क्या समकांगे ? स्वयं बौद्धों ने इसे दो तरह से समका। कुछ ने तो क्षणिक बाद के प्रभाव से यह समभा कि निर्वाण के बाद आत्मा में प्रतिक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता। सो, आत्मा का श्रस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतन का श्रस्तित्व माता।

१ मिक्सिमिकाय १। ४२६॥

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दार्श-निक दृष्टि से आत्मा और अस्तित्व के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध आतमा दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं है। केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है। कोई स्थायी, अनश्वर, अनित्य या अनन्त वस्तु नहीं है; प्रतिक्षण चेतन परिवर्तन होता है. यही आत्मा है: परिवर्तन बन्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम ट्रटते ही, आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है। इसके विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा को प्रथक वस्तु मानते हैं; वह परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं। आतमा न निरी चेदना है, न निरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा है। यह सब लक्षण या गुण उसमें है पर इनसे प्रथक कोई आत्मा हैं। इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक विचार हैं जो इधर या उधर भुकते हैं और जिनकी व्याख्या और समालोचना से संस्कृत श्रीर पाली बौद्ध साहित्य की सैकडों पुस्तकें भरी हैं।

जड़ या अचेतन के विषय में पहिले बौद्ध प्रन्थों में बहुत कम नई बार्ते कही हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक तस्व विश्वास के अनुसार यहाँ भी पृथिवी, तेज, वायु और जल तस्व माने हैं पर आकाश को कहीं २ तो तस्व माना है और कहीं २ नहीं। सब चीज़ें अनिच हैं अर्थात् अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दार्शनिकों ने इन्हें क्षिणुक कहा हैं। पहिले प्रन्थों में अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्त इत्यादि की कटाना करके इन परिवर्तनों को मानो एक ज़ंजीर से जोड़ दिया। जड़ श्रीर चेतन दोनों के विषय में कारख-वाद की ब्याख्या बड़े विस्तार से की गई है।

त्रैनियों की तरह बौद्धों ने कमें को जड़ पदाथ नहीं माना है।

कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके

कर्म वाद किया होती है। कर्म के अनुसार अवस्था

बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाधु

नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों। कर्म की श्रृंखला तोड़ने के

लिये शील, समाधि और प्रज्ञा आवश्यक हैं जिनकी चिवेचना तरह २
से बौद्ध दार्शनिकों ने की है।

शील या सदाचार का वर्णन करते हुये बौद्धों ने जीवन का धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध जीवन का मार्ग साहित्य में भी सब जगह श्रहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत ज़ोर दिया है। सब हिन्दू धर्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश दिया है, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। तपस्या पर उतना ज़ोर नहीं है जितना ब्राह्मण और जैन शास्त्रों में पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बौद्धों ने भी आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताय हैं ।

स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन श्रीर श्रनेक ब्राह्मण दर्शन लगभग पक ही समय निकले थे; समय के पारस्परिक प्रभाव कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है; नैतिक जीवन के एक से ही श्रादर्श सब ने

बीद धर्म धौर दर्शन पर वह प्रन्थ देखिये जिनका वक्लेख बीद साहित्य के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया गया है।

माने हैं। यह सब दर्शन या धर्म डेढ़ हज़ार बरस तक साथ र रहे, एक दूसरे पर बरावर इनका प्रेमाच पड़ता रहा, दार्शनिक विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नये नये पन्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्थों पर ही नहीं वरन् मूलधर्मों और तस्व हानों पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह धर्म और तस्वहान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघिसद्धान्त के अनुसार था। कुछ बातों में पकता थी, कुछ में अनैक्य था; बहुत सी बातों में समानता थी; एक क्षेत्र धीरे र दूसरे क्षेत्र में मिल जाता था।

कुछ बौद्ध प्रन्थों में संसार संगटन की उत्पत्ति बड़े मज़े से लिखी है। तिब्बती दुट्व के पांचवें भाग में बुद्ध संसार को उत्पत्ति भगवान भिश्चुओं से कहते हैं कि ग्रामास्वर देवों के पवित्र, सन्दर, चमकदार, श्रपार्थिव शरीर

थे। आनन्द से बहुत दिन तक वह जीते थे। अभी तक पृथ्वी न थी पर इस अर्से में जल के साथ पृथ्वी मिल गई और फिर पक आंधी पेसी चली कि स्की घरती वाहर निकल आई। पुएय क्षीण होने पर बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे। उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद स्रज, जाँद और तारे प्रगट हुये और समय का विभाग शुक हुआ। भोजन के भेद से लोगों के रंग अलग २ हो गये, जिनका रंग अच्छा था वह गर्वीले-अर्थात्-पापी हो गये। भोजन में बहुत से परिवर्तनों के बाद चावल का रिवाज बढ़ा जिसके खाने से लिङ्ग भेद हुआ-अर्थात् कुछ लोग पुरुष हो गये और कुछ स्त्री। प्रेम और विलास आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, भनाड़े हुए, सरहदें बनी, राजा की स्थापना हुई, वर्ण, श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुये।

गौतम बुद्ध ने अद्विंसा, सदाचार श्रीर त्याग पर सब से ज्यादा जोर दिया है। उनका उपदेश मानकर संसार छोड़कर बहुत से लोग उनके श्रनुयायी हो भिष्युक्षों को उपदेश गये श्रीर भिक्खु या भिक्षु कहलाये। कुछ दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्खुनी बनाना स्वीकार कर लिया। घस्मपद में बुद्ध ने भिक्खुओं की उपदेश दिया है कि कभी किसी से बुरा न मानना चाहिये, किसी से घुणान करनी चाहिये, घुणाका अन्त प्रेम से होता है, भोग विलास में जीवन नष्ट न करना चाहिये; सरगर्मी से आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिये; हृदय को शुद्ध करना चाहिये श्रीर भलाई करनी चाहिये । सुत्तनिपात में संसार को बुरा बताया है; माता पिता, स्त्री पुत्र, धनधान्य, सब माया ममता छोड़कर जंगल में अकेले घूमना चाहिये। महावसा के पव्यस्मासुत्त में भी घर के जीवन को दुखमय और अपवित्र बताया है और सन्यास का उपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्या के बुरे नतीजे का तज्ञक्वा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियों ने, भिक्खु श्रों श्रीर भिक्खुनियों को एक २ करके बहुत सी चीज़ें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तिकये, चटाई, बरंडे, ढके चब्तरे, कपड़े, सुई, तागा, अरगन, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की इजाज़त देदी। मजिभमनिकाय में बुद्ध ने साफ २ कहा है कि भिक्खुओं को विलास और क्लेश दोनों की श्रतियों से बचना चाहिये। प्रधान शिष्य अपनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना

स्वीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के डर

१. धम्मपद् १-२ ॥ १८३ ॥

२, सुत्तनिपात ३॥ ७॥ ८॥

३. चुहुवगा ५॥ ६॥ ७॥

से बुद्ध ने धीरे २ भिक्खुओं को भिक्खुनियों से भोजन लेने से, उनकी पातिमोक्ख सुनाने से, उनकी अपराधों का विचार करने से, उनकी हाथ जोड़ने या दर्डवत् करने से रोक दिया । चुहुवग्ग से ज़ाहिर है कि सन्यास के प्रचार से बहुत से कुटुम्ब टूट गये और ख़ास कर बुढे माता पिताओं को बड़ी वेदना हुई ।

सन्यास मिंडिसमिनिकाय में सन्यासी होने वाले युवकी के मां बाप की यन्त्रणा का मर्मभेदी चित्र

खींचा है। मातायं रोती चिल्लाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती थीं, मूच्छिंत होती थीं पर सन्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे स्रोतों को सुखा कर अपने हृदय विचलित न होने देते थे। पेसी घटनायँ जैनों की पुस्तकों में भी मिलती हैं।

गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ बौद्धसंघ आत्मशासन के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर से बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में भिक्खु बौद्धसंघ और भिक्खुनी दोनों के लिये पक समान नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी, जो कुछ था, संघ का था, किसो विशेष भिक्खु या भिक्खुनी का नहीं। स्वयं गौतमबुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था— "आनन्द! मेरे बाद आगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परिवर्तन कर ले"। पर जब एक सभा में नियमों पर विचार हुआ तब इतना मतभेद प्रगट हुआ कि परिवर्तन करना मुनासिव नहीं समका गया। सभा ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान जो कुछ

१. बुह्रवाग १०।२।२॥१०।६।१-३॥१०।१५।१॥

२. चुल्रवाग ७॥

३. मजिमसनिकाय २। ५४। इट्टवालसुत्त ८२॥

कह गये हैं, वही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तन करना चाहिये और न कोई नया नियम बनाना चाहिये। यद्यपि बुद्ध के नियम संघ में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और भगड़ों का नियदारा प्रत्येक स्थान में प्रत्येक संघ अपने आप कर लेता था। संघ के भीतर संव कार्यवाही, सब निर्णय, जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे। महावग्ग और चुटल-चग्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम दिये हुये हैं। यहां धारणा है कि यह सारे पद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ उनके बाद जोड़े गये हों। यह नियम वर्त-

शासन मान यूरोपियन प्रतिनिधि मूलक ब्यवस्था-पक सभाश्रों की याद दिलाते हैं। सम्भव है

कि इनमें से कुछ तस्कालीन राजकीय सभाशों से लिये गये हों पर पेतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । नियम बहुत से थे। यहां केवल मुख्य नियमों का निर्देश काफ़ी होगा। जब तक निश्चित संख्या में सदस्य न आ जाय तब तक सभा की कायंवाही शुक्ष नहीं हो सकती थी। गण्पूरक का कर्तव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करे। सभा में आने पर आसनपञ्जापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज़ से उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था। कभी २ निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुक्ष हो जाता था पर पीछे से इस काम की मंज़ूरी लेनी होती थी। स्वयं गौतमबुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिये। प्रत्येक प्रस्ताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से पहिले अध्व होती थी जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था और उसके कारण सम-काता था। किर प्रतिज्ञा होती थी जिसमें पृद्धा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को प्रसन्द है या नहीं? महस्वपूर्ण मामलों में यह प्रस्ताव संघ को प्रसन्द है या नहीं? महस्वपूर्ण मामलों में

यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताव पर बहस होती थी, पक्ष और विपक्ष में तर्क किया जाता था। जब चक्तताएं बहुत लम्बी हो जाती थीं या श्रप्रासंगिक बहस खिड़ जाती थी, या तीव्र मतभेद प्रगट होता था तब प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी समिति के सुपूर्व कर दिया जाता था । यदि समिति में भी समभौता न हो सके तो प्रस्ताव फिर पूरी सभा के सामने आता था। यदि यहाँ पर इस बार भी एक मत न हो सका तो कम्मवाचा होती थी अर्थात प्रस्ताव पर सम्मति ली जाती थी। एक पुरुष सदस्यों की रंग २ की लकडी की शलाकाएं बांट देता था श्रीर समभा देता धा कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है ? खुल्लम खुल्ला या चुपके से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डाळी जाती थीं। येमूच्य-सिकस्स नामक नियम के अनुसार जिस आरे अधिक सम्मतियां आयें उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात् वही माना जाता था। श्रातुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी प्रवन्ध था। स्त्रीकृत होने पर प्रस्ताव कम्म अर्थात् कर्म कहलाता था। पक बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न होनी चाहिये ब्रीर न उसे रद करना चाहिये—ऐसी राय गौतमबुद्ध ने दी थी पर कभी २ इसका उल्लंघन होता था ।

> बौद्धों की तरह जैनियों के भी संघ थे जो जिनवाक्य के। प्रमाण मानते थे, सम्पत्ति में समिष्ट वादी थे श्रीर जैनसंघ छोटे मोटें मामलों का फ़ैसला जनसत्ता के सिद्धान्त के श्रनुसार करते थे। पर जैनग्रन्थों

पद्कति के किये देखिये चुळवगा ४। ३०॥ ९। १॥ ३२। २॥ १२। १॥ ४। ९॥ ९। १४॥ महावरग २॥ ३। ६॥ ९। ३॥

में पद्धति के स्क्ष्म नियम नहीं मिलते हैं। जैन साधुश्रों और साध्वियों के लिये जो साधारण नियम थे वह बौद्धों के से ही थे। बौद्ध संत्र में नियम था कि नया भिक्खु—सद्धिवहारिक—

दस बरस तक उपाजभाय या ऋ।चारिक की शिक्षा सेवा में रहे। विद्वान भिक्खुओं के लिये पाँच बरस काफ़ी समभ्रे जाते थे । कभी २ इस

उम्मेदवारी से विक्कुल मुक्ति भी दे दो जाती थी । बुद्ध ने कहा था कि उपाउभाय और सिद्धिविद्वारिक में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिये । संघ में भरती सारी सभा की सम्मिति से होती थी । व.भी २ भिक्खु लोग आपस में बहुत भगड़े करते थे, और दलबन्दी करते थे । संघ के सब भिक्खु पातिमोक्ख पाठ करने के लिये जमा होते थे; विद्वान् भिष्छु ही

संब की श्रवस्था पाठ करा सकते थे । उपाजकाय श्रीर सर्खिविहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम

संघ में प्रचलित थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रवन्ध हो जाता था। धीरे २ बौद्ध संघ इतना फैला कि देश में हज़ारों संघाराम बन गये। यह बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे श्रीर मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ।

बौद्धों ने ब्रोर जैनों ने सन्यास की ज़ोरदार लहर पैदा की पर इन्छ लोग पेसे भी थे जिन्हें यह ढंग पसन्द न थे। एक युवती की

१. आचारांगसूत्र १॥२॥

२. सहावस्य १।३२।१॥१।५३।४।

६. महावरग १।५३।५॥

४. महावाग १।२५।६॥

५. महावरग १०।३—५॥

६. महावसा ३।२।३॥२।४।२॥२।३।३॥

कथा है कि नंगे सन्यासियों से उसके मन में घृषा होती थी; उसका पित उन्हें मानता था पर वह उन्हें देखने से या सन्यास का विरोध उनसे कुछ पूछने से इन्कार कर देती थीं । वौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले ही युवक गौतम को शुद्धोदन ने समभाया था कि बेटा! श्रभी त्याग का विचार न करो। उसके प्रस्थान पर सब की बड़ा कछेश हुआ था। यशोधरा हिचकी भर २ रोती थीं , बेहेश होती थी और चिल्लाती थीं कि पत्नी को छोड़कर धर्म पालना चाहते हैं—यह भी कोई धर्म है ? कहां है उसका धर्म जो को छोड़कर तप करना चाहता है ? वह कितना निर्द्यी है, उसका हृद्य कितना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर चला गया ? शुद्धोदन ने फिर संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिवार का अपमान न करो, दया परम अर्ध है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है । पुरुषों को सन्यास से रोकने में कभी २ स्त्रियां सफल

बौदों में कुछ लोग तो हमेशा के लिये सन्यासी हो जाते थे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही भिश्च होते थे। कोई २ भिक्खु हिन्द्र यमन पूरा न कर सकते थे, भिक्खुनियों को या झौर स्त्रियों को फँसाने की कोशिश करते थे या तड़क भड़क से रहना चाहते थे।

भी हो जाती थीं।

१ कमें मैनुएल भाफ़ बुधिज़म ३७।

२. अश्वबोष, बुद्ध चरित ५। २८-३९॥

३, अश्ववोष, बुद्ध चरित, ८ । २४-३२, ६१-६२, ६८, ७३ ॥ ९ । १४-२२ ॥ ५० । २२-२४ ॥

बुद्ध घोष, धम्मपद टीका ६। ९॥

५. बुद्ध्योष, धम्मपद्दीका २१। ३॥ १२। ८॥ ११। २॥

## आढवां अध्याय

## मौर्य साम्राज्य के पूर्व।

साहित्य के आधार पर भारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वेष के समय से थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है। अनुमान से प्रन्थों की तिथियां स्थापित राजनीतिक इतिहास की जा सकती हैं और संस्थाओं का कछ कमिक विकास भी दिखाया जा सकता है। पर अमाग्यवश हिन्द-स्तान का साधारण राजनैतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदी के पहिले लगभग श्रन्य है श्रीर उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं मिलता । ई० पू० सातवीं सदी से बारहवीं ई० सदी तक कभी बहुत, कभी थोड़ा राजनैतिक इतिहास अनेक दिशाओं से सामग्री जमा कर के जैसा तैसा बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की घटनाएं अन्धकार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और महामारत में बहुत से राजाओं श्रीर युद्धों के वर्णन हैं पर इनके इतिहास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि किसी घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो। इसरे, श्रगर मान भी लें कि पाण्डवों का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्ध या पेसी ही और कोई घटना पेतिहासिक है तो भी तारीख़ का पता नहीं लगता और अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण प्रन्थों में कुछ राजाओं के नाम आये हैं श्रीर उनके यह इत्यादि का उदलेख है। इनसे इतना तो सिद्ध होता है कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया, और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने के कारण यह यह किया करते थे। पर इनके राज्य की और वालों का पता बहुत कम लगता है। अन्त में, राजाओं की और यहां की अधूरी सूची ही रह जाती है। आगामी पुराण प्रन्थों में बहुत सी पेतिहासिक नामावली और घटनावली मिलती

हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से

पौराणिक सामग्री यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण लिखने की परिपाटी थी क्योंकि पुराण शब्द बहुत

पुराने ग्रन्थों में श्राया है। जैसा कि पुराण शब्द से ही मालूम होता है, इन ग्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। पर यह पुराण बराबर बदलते रहे और इनके नये संस्करणों के सामने पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय हमारे पास हैं वह मुख्यतः ५ वीं ई० सदी श्रीर ८-६ वीं सदी के बीच में स्थिर हुये थे। तो भी उनमें बहुत से राजाओं के नाम हैं जो शताब्दियों पहिले, यहांतक कि ई० पू० ७ वीं सदी के भी पहिले, हुये थे। ऐसे सब उल्लेखों को जमा कर मि० पार्जिटर ने श्रीर उनके अनुसरण करने वालों ने अनेक वंशाविलयां तथ्यार की हैं और उनका सामयिक क्रम निश्चित करने की चेष्टा की हैं। इन प्रयत्नों में कुछ सफलता भी हुई है और यह सिद्ध होगया है कि बहुत प्राचीन समय में ही देश में सुव्यवस्थित राज्य थे और राज वंश शासन करते थे। पर राज्यों की सीमा का पता अभी तक नहीं लगा है और राजनैतिक घटनाएं भी बहुत कम मालूम हुई हैं। ई० पू० सातचीं सदी से इस पौराणिक परम्परा के और बौद्ध तथा जैन प्रन्थों के ग्राधार पर कुछ सुसम्बद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै।

देखिये पार्जिटर, पुराणिक टेक्स्ट आफ़ दि डिनैस्टीज़ आफ़ दि किल एक।

अनेक बीख प्रश्यों में से लह राज्यों का उस्तेख है जिनके पाली नाम हैं—श्रंग, मगध, कासी, केसिल, वज्जी, सोखहराज्य मस्त्र, चेती, वंसा, कुरू, पञ्चाल, मध्छ, सूर-सेन, श्रस्सक, श्रवन्ती, गम्धार, श्रीर कम्बोज । यह उत्तर हिन्दुस्तान में वर्तमान श्रफ़ग़ानिस्तान से बंगाल तक ई० पू० ६ ठी सदी में फैले हुये थे। इनके प्रजातंत्र श्रलाघा वर्तमान युक्तप्रदेश और बिहार के उत्तर में कम से कम दस प्रजातंत्र भी थे

जिनके गणों और राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं। :-

गण राजधानी साकिय कपिलवस्थु बुलि अल्लकप भावता सुसुमार क्रीलिय राम गाम कालाम केसपुत्त सन्त पाचा कुसीनारा भारत पिपुफलिवन मोरिय विदेह मिथिला लिच्छिब वेसाली

जैन आचराङ्गसूत्र कहता है कि किसी २ गण में दो राजा थे और किसी २ में एक भी नहीं । गणराज्यों में संधानार होते

१. अगुक्तरिनकाय १।२१३ ॥ ४। २५२, २५६, २६०॥ विनय २। १४६॥ महावस्तुः १।२ ॥ दीघनिकाय २। २३५॥ रिह्जडेविड्स, द्विधिस्ट इन्डिया प्ट.२३॥

२. आचाराङ्गसूत्र २ । ३ । १ । १० ॥

थे जहां लोग जमा होकर शासन के मामलों पर विचार और निजंय करते थे और किसी श्रजात रीति से श्रपना एक मुखिया-राजा-चुनते थे। उसकी राम चायन सहायता के लिये उपराज और सेनापति रहते थे। महत्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। कलों को भी कुछ राजनैतिक अधिकार थे। अद्वक्था के अनुसार विनिच्चय महामत्त, वोहारिक, सत्रधार, श्रष्टकुल, सेनापति, उपराज और राजा-यह आठ न्यायाधीश थे जो एक २ करके मुक्दमों की जांच करते थे। राजा के निर्णय एक पर्वनिपस्थकान में दर्ज किये जाते थे। कभी २ शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या अधिक गण संघ बना लेते थे और संयुक्त शासन स्थापित करते थे । सम्बज्जी अर्थात् संयुक्त विजयों के संघ को दीवनिकाय महापरिनिव्यान सत्त में श्रीर श्रंगुत्तरनिकाय में गीतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कहा है कि पुरानी रीतियों का पालन करना चाहिये, बड़ों का आदर और ब्राज्ञापालन करना चाहिये, स्त्रियों पर कभी बलात्कार न करना चाहिये, अर्हन्तों की पालना और चैत्यों की रक्षा करनी चाहिये, न्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये, सभाषं बराबर करनी चाहिये श्रीर समाओं में शान्ति श्रीर मेल से काम करना चाहिये ।

गौतम बुद्ध के समय में जैसी राजनैतिक अवस्था थी कुछ वैसी ही ई० पू० ७ वीं सदी में भी थी। सब राज्यों मगभ में मगध प्रवल हो रहा था और अपनी प्रभुता चारो ओर बढ़ा रहा था। राजा शिशनाक या

दीविनकाय २ । १४० ॥ १६१ ॥ महापितिन्वान सुत्तन्त, ६ । २३ ॥ महावस्तु ३ । २५४ ॥ लिलितिविस्तर ३ ॥ ऋट्डकथा, जे० ए० रास० वी० १८३८, पृ० ९९३ इत्यादि ।

२, अंगुत्तर निकाय ७। १९॥

शिश्वनाग ने ई० पू० ६४२ के लगभग शैशुनाग राजवंश की स्थापना की उसकी राजधानी गया के पास राजग्रह में थी। शैशुनाग वंश के दूसरे, तीसरे और विश्वनाग चौथे राजाओं के नाम भर मालम हैं। पाँचवाँ राजा हुआ विस्विसार जो बहुधा जैन प्रन्थों में श्रेणिक कहलाता है, जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा श्रौर जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य विस्विसार किया। उसने नये राजगह की स्थापना की. श्रंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया श्रीर कोशल राजवंश तथा वैसाली के लिच्छिच गण से ज्याह सम्बन्ध किये। उसके समय में मगध की प्रभुता बहुत बढी। बुढापे में विम्बिसार ने राज्य अपने लड़के अजातशत्रु को सौंप दिया, पर बौद्धप्रन्थ में यह भी लिखा है कि श्रजातशत्रु सिंहासन पर बैठने की उतावला हो रहा था और उसने, बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई देवदत्त के कहने से .मूढे पिता को कारागार में बन्द करके भूखा मार डाला। सामञ्ज-फलसुत्त में यह भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ श्रीर वह बीद होकर गीतम बुद्ध के पास क्षमा मागने गया। कुछ भी हो. अजातशत अजातशत्र ई० पू० ५५४ के लगभग गही पर

बैटा। जैन प्रन्थों में बहुधा उसका नाम कुणिक है।

विम्विसार और अजातशत्रु गौतमबुद्ध और महाबीर के सम-काळीन थे। बौद्ध और जैन लेखक दोनों ही दावा करते हैं कि अजातशत्रु ने उनका धर्म अङ्गीकार किया और बढ़ाया। और किसी पेतिहासिक साक्षी के न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि अजातशत्रु जैन था या बौद्ध। शायद वह बुद्ध और महाबीर होनों को आदर और भक्ति से देखता था और उन को आवश्यक

सहायता पहुँचाता था। अजातशत्रु की नीति उस घार्मिक सहन-शीलता का दृष्टान्त है जो हिन्द स्वतंत्रता के श्चन्त तक हिन्द राज्यों का एक प्रधान लक्षण सहनजीखता थी। निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दस पांच उदाहरण धार्मिक असहिष्णुता, अत्याचार और संग्राम के मिलते हैं वर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नहीं के बराबर है। वेसे राजा बहुत कम हुये जो किसी भी धर्म के अनुयायियों को क्षति पहुँचाते हों, बहुतेरे तो श्रनेक धर्मों के उपदेशकों और श्रधि-ब्राताओं के लिये समान दृष्टि से सुविधाएं करते थे और दान देते थे। जान पडता है कि अजातशत्र भी इसी नीति का पालन करता था। श्रजातशत्रु ने मगध की प्रभुता श्रीर भी बढ़ाई। उसने कोशल से युद्ध छेडा, कभी उसकी जीत हुई, कभी काशल राज की, पर अन्त में मगध का सराध का प्रसार ही प्रभाव बढा। उत्तर की स्रोर विश्विसार ने

हा प्रभाव वहा । उत्तर का आर विमध्यार में लिच्छिवयों पर विजय पाई और वैसाली पर अधिकार जमा लिया। सेान और गंगा के संगम के पास उसने पाटिल गांव में एक क़िला बनवाया जिसके पास थोड़े दिन में उसके पोते उदय ने पाटिल-पुत्र नामक वह नगर बसाया जो ई० पू० चौथी सदी में संसार के प्रधान नगरों में से था।

ई० पू० ५२७ के लगभग ग्रजातशत्रुका देहान्त हुआ। उसके
उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम बातें
नन्दवंश मालूम हैं। अन्त में ई० पू० ४१३ के लगभग
शैशुनागवंश को गही से उतारकर महापद्म
नम्द ने एक नये राजवंश नन्दवंश की स्थापना की। महापद्म की मा
शूद्र थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुनाग राजा ही था। इस प्रकार
नन्दवंश को शैशुनाग वंश की ही एक शाखा मान सकते हैं। पर

शूद्र माता के कारण महापद्म को पुराणों में भला बुरा कहा है और खेद प्रगट किया है कि उसके आरोहण से क्षत्रिय राजाओं का नाश हो गया और नीच शूद्रों का शासन प्रारंग हुआ। नन्दवंश में शायद नौ राजा हुये। इन्होंने मगध का प्रमाव और भी बढ़ाया और बहुत सा रुपया ख़ज़ाने में जमा किया। अन्तिम नन्द राजा के समय में अर्थात् ई० पू० ३२५ में मेसीडोनिया के राजा एछेक्ज़ेंडर ने जिसे सिकन्दर भी कहते हैं, सारा पिच्छम एशिया जीतने के बाद हिन्दु-स्तान पर हमला किया। मगध के बारे में सिकन्दर की समाचार मिला था कि राजा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़सवार ४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससे मगध की शिक का पता लग सकता है ।

आगे की घटनाओं को समम्भने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर-पिच्छमी सरहद और पञ्जाब पर एक नज़र डालना ज़करी है। ई० पू० पाचवीं सदी में ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पिच्छम का भारतीय प्रदेश अपने विशाल साम्राज्य इत्तर पिच्छम में मिला लिया पर हेरोडोटस और ज़ेनोफ़न से जान पड़ता है कि इस भाग में पुराने हिन्दू राजा बने रहे; केवल ईरान को कर देते रहे। कुछ भी हो, हिन्दु-स्तान का यह हिस्सा ईरानी साम्राज्य का ईरानी अधिकार बीसवां सूबा कहलाता था; धन धान्य में सब से बढ़कर था और सबसे ज़्यादा कर देता

१. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंसेंट ए-स्मिथ, ऋकीं हिस्ट्री आफ़ इंडिया (चौथा संस्करण) प्र०२८—४४ श्रीर वह पुस्तक तथा लेख जिनका इवाला स्मिथ ने दिया है।

२. हेरोडोटल, हिस्ट्री ( श्रजु० राकिसन ) भाग २ पृ० ४०३ ॥ भाग ४ पृ० १७७, २०७ ॥ ज़े नोफ़न, साहरोपीडया, ६ । २ । २-११ ॥

था। जैब शाहंशाह ज़क्सींज़ ने ग्रीस पर हमला किया तब कुछ हिन्दू तीरंदाज़ भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसों के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हो गया। ई० पू० ३२०-२५ में मेसी-डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पिच्छम पशिया विजय करने के बाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनों सिकन्दर के लिये पञ्जाब ग्रीर सिन्ध ग्रपने साम्राज्य में मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू

राजा अपनी अधीनता में बनाये रक्खे। उसके साथ के कम से कम १६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध और पदजाब में भी बहुत से प्रजातन्त्र थे जिनमें कहीं थोड़े और कहीं

बहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीरता

प्रजातन्त्र पर सब से ज्यादा ज़ोर दिया जाता था, जहां हजारों पैदल, घुडसवार श्रीर रथों की

सेनाएं रक्की जाती थीं, और कभी दो या अनेक राज्यों में संघ भी बन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था और वह विदेशियों का वीरता से सामना करने की प्रेरणा जनता को करते थे । शूरता और स्वातंत्र्य प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधान लक्षण थे। देश की रक्षा के लिये हज़ारों आदमी प्राण देने को सदा तथ्यार रहते थे। श्रीक छेखकों ने छिखा है कि यहां पर नगर

१. एरियन ५। २३, २५, १-२, १४॥ ६॥ २६॥ स्ट्राबो, १५। ३०, ३४, ३७॥ डायोडोरस, १७। ९१, १०४, ९६॥ ३। ३८, ३९ किटियस ९। ८ मैक् क्रिंड्ल, एलैक्ज़ेंडर्स इन्वेज़न आफ़ इन्डिया प्र० ११३–१४, २८०, २१९, ४०, ७९–८१, २८५, २८२, २१४॥ मैक् क्रिंड्ल इंडिया ऐज़ डिस्काइड्ड बाई मेगस्थनीज़ एंड एरियन; प्र० १४७, १५६, १९४-८५, २००-२०२, ६८ मैक् क्रिंड्ल, इण्डिया ऐज़ डिस्काइड्ड इन क्लैसिकल लिटरेचर प्र० १०८, १५१।

राज्य थे पर इस विषय में शायद वह केवल अपने विचित्र राज्य नैतिक अनुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय में यह भी लिखा है कि यहां पैदा होते ही सब बच्चों का निरिक्षण राजकर्मचारी करते थे। जो बच्चे कमज़ोर मालूम होते थे वह उसी समय मार डाले जाते थे क्योंकि राज्य की केवल हच्ट पुष्ट मनुष्पों की ही आवश्यकता थी। यह त्रीक लेखक अपने स्पार्टा नगर के नियमों की करवना हिन्दुस्तान के विषय में कर रहे हैं। किसी भी हिन्दू प्रनथ या शिलालेख से ज़रा भी अनुमान नहीं होता कि किसी भी प्रदेश या गुग में कमज़ोर बच्चों के बच्च की प्रथा थी।

सिकन्दर की सेना कई बरस से देश देशान्तर में युद्ध करती
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे
सिकन्दर के बाद सिपाहियों ने मगध की महाशक्ति का हाल
सुनकर पञ्जाब से आगे बढ़ने से इन्कार कर

दिया तब लाचार सिकन्दर को पीछे लौटना पड़ा। हिन्दुस्तानी विजित प्रान्तों की रक्षा और शासन का भार अपने अधीन हिन्दू राजाओं को और श्रीक सेनापतियों को छोड़कर सिकन्दर ने हिन्दुस्तान से बिदा ली। घर पहुँचने के पहिले ही वह बैबिलन में मर गया। पर शायद उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़-बड़ शुक्त हो गई थी। श्रीक शासन बालू की नींव पर खड़ा था। हिन्दुओं ने दो तीन बरस में ही उसका नाम निशान मिटा दिया। किसी हिन्दू ग्रन्थ या शिलालेख में सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा सा भी उल्लेख नहीं है।

स्वातंत्र्य युद्ध का नेताथा चन्द्रगुप्त मौर्य जो मगध के नन्द-राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी चन्द्रगुष्ठ मौर्य विवाहिता रानी से नथा। कई वरस पहिले वह अत्याचारी नन्द राजा की नाराज़ी के कारण मगध से भागकर उत्तर-पच्छिम में आया था। वह सिकन्दर से मिला था और ग्रीक दांव पेचों के। अच्छी तरह पहि-चान गया था। बहुत से राजाओं और सिपाहियों के। जमा करके उसने ग्रीक लोगों के। हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी अवसर मिल गया था। अन्तिम नन्द राजा के कुचरित्र और निद्यता ने एक चिद्रोह उभाड़ दिया था। जो गड़बड़ शुरू हुई उस में चन्द्रगुप्त ई० पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा यों कहना चाहिये उत्तर भारत का सम्राट्य वन बैठा। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ।

लगभग ई० पू० ६४२ से लगभग ई० पू० ३२२ तक राजनैतिक इतिहास का ऐसा कम रहा। इस युग के धम जातक और राजनैतिक संगठन के बारे में दो चार

वार्ते उपर आगई हैं। शासन और समाज इत्यादि के वारे में और वार्ते उन बौद्ध प्रन्थों से मालूम होती हैं जिनमें पुरानी परम्परा आज तक सुरक्षित है। सब से उपयोगी जातक हैं जो खुइक निकाय के भाग हैं और जिनमें, जैसा कि नाम से प्रकट है, गौतमबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथायें हैं। पूर्व जन्म के बुद्ध को बोधिसत्त्व कहते थे। प्रत्येक जातक में एक बोधिसत्त्व का बृत्तान्त है, बोधिसत्त्व कभी मनुष्य के शरीर में है, कभी पशु के शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य। संख्या में ५४७ जातक हैं पर कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। जातकों का कम वैद्यानिक नहीं है, केवल गाथाओं की संख्या के अनुसार है, जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा आई है वह पहिले भाग में रख दिये हैं, जिन में दो गाथाएं हैं वह दूसरे भाग में हैं, इस तरह बीस से भी अधिक भाग हैं। बाद्ध-प्रन्थ होते हुये भी जातकों की परिस्थित बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है अर्थान उद्यक्तिस्व

धार्मिक विश्वास श्रौर समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान के श्राधार पर है। इससे र्हिज़ डेविड्स श्रौर श्रोल्डनवर्ग श्रादि श्रवांचीन विद्वानों की धारण हुई थी कि जातकों का वास्तविक

समय बुद्ध के पहिले अर्थात् ई० पू० सातवीं

जातकों का समय

स्थान

छठवीं सदी में मानना चाहिये। इसी घारणा के श्रनुसार रिचर्ड फिक ने उत्तर-पूर्व भारत

के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के आधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जातकों में कुछ सामग्री इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का भी उठछेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों ने अपना बर्तमान रूप ई० पू० सातवीं क्या, ई० पू० तीसरी सदी में भी नहीं श्रहण किया था। बात यह है कि सब जातक एक समय में नहीं बने थे और न उनका एक ही संस्करण हुआ था। स्वभावतः जनता में कथाएं बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। और वातों की तरह कथाएं भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं। बौद्ध लेखकों ने बहुत सी पुरानी और शायद कुछ नई कथाओं में बोधिसत्त्व का प्रवेश कर दिया, भाषा सुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां। इस तरह जातक बने। कथाओं की उत्पत्ति के स्थान भी अनेक थे, कोई मगध में बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई और पच्छिम में। इस प्रकार जातकों में जो सामग्री है वह कई शताब्दियों से और

अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी संस्थाओं के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि वह इस काल के भीतर किसी न

किसी प्रदेश में प्रचित्तत थीं। इस काल में बौद्ध और ब्राह्मण विचारों का संघर्षण हो रहा था। यह बात सामाजिक संस्थाओं की समीक्षा से अच्छी तरह मालूम होती है। बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकृत थे पर वर्णव्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उखड़
वर्णव्यवस्था न सुक्की। तो भी बौद्धों ने बन्धन कुछ ढीले
कर दिये और विचारों में कुछ परिवर्तन कर
दिया। जब यह और पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की
सत्ता में भी फर्क़ हा गया। निर्वाण के लिये जाति भेट निरर्थक थाः

ाद्या। जब यह आर पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की खता में भी फ़र्क़ आ गया। निर्वाण के लिये जाति मेद निरर्थक था; कोई भी पुरुष मिश्च हो सकता था, कोई भी स्त्री मिश्चणी हो सकती थी। संघ में सब बराबर थे। लौकिक जीवन में चिरित्र पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। जैसा कि मिलिन्दपन्हों में बुद्ध से कहलाया है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। ब्राह्मण बह है जिसका मन ऊँचा है, हृदय पवित्र है, चरित्र शुद्ध है, आतमा में संयम और धर्म हैं। वौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्म की अपेक्षा गुण और

कम को प्रधान माना है। जीवन के सबसे गुण क्रीर कर्म ऊँचे ध्येय निर्वाण के लिये जात पात के भेद को निर्धिक बताया है। मोक्ष पाने

में कुळीनता से कोई सहायता नहीं मिलती; नीचे कुल में पैदा होने से कोई बाधा नहीं होती। अपने कमों से ही शान्ति और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। वर्ण पर ज़ोर देने से क्या लाभ है ? साधारण जीवन में भी गुण और कमें प्रधान है। एक जगह सुस्तिवात में इस विषय पर मरद्वाज और विसन्द में बड़ा विवाद हुआ है। भरद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से होता है अर्थात् शुद्ध ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वह ब्राह्मण है, ऊँचा है और आदर का पात्र है; अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता है। विसष्ठ कहता है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता,

१. मिलिन्द्पन्हो ४। ५। २५-२६॥

२, मज्जिमनिकाय ९०, मधुरसुत्त, श्रस्सलायनसुत्त, कएणकथलसुत्त ८४ ॥

धर्म और चरित्र ही प्रधान हैं ऋर्थात् जो धर्मात्मा और सच्चरित्र है वह चाहे जिस कुल में पैदा हुआ हो. ब्राह्मण कहलाने के योग्य है और आदर-सन्मान का पात्र है। आपस में वह विवाद का निर्णय न कर सके तब अंचे पद की कसीटी गौतम बुद्ध के पास गये। दोनों की दलीलें सुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान, चरित्र, मृदुता, धर्म इत्यादि ही ब्राह्मण के लक्षण हैं। कई एक जातकों में भी बोधिसत्त्व की कथाओं से यह नतीजा निकलता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र, चंडाल, प्रकुस आदि सब भेद निर्धिक हैं। बनारस के एक राजा का परोहित आप ही परीक्षा करके सोचता है कि जन्म और वर्ण से केवल श्रमिमान बढता है, इनसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी धर्म थेष्ठ है, जो २ धर्मात्मा हैं वह सब परलोक में बरावर होंगे अम्बाजातक में कहा है कि सब जातियों में वही ब्राटमी सबसे श्रच्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है । तित्तिरजातक में बुद्ध भिक्खुओं से पूछते हैं कि सबसे अच्छे स्थान, पानी और भोजन का अधिकारी कौन है ? कुछ भिक्खुओं ने उत्तर दिया कि वह जो भिष्यु होने के पहिले क्षत्रिय था। औरों ने कहा नहीं, वह जो पहिले ब्राह्मण या गहपति था। पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति-पांत का भेद बिल्कुल निरर्थक है । बौद्ध साहित्य में एक और मनोरंजक बात है। यहाँ वर्णों की गिनती में सदा क्षत्रियों का नाम

१. सुत्तनिपात, ११५। ९८॥

जातक १।२१७॥ ३।१९४॥ जातकों के उच्छेळ फासवाळ द्वारा सम्पा-दित संस्करण से हैं जो ६ मार्गों में प्रकाशित हुआ था। प्रत्येक जातक का अक्रय २ नाम भी हैं।

३ अप्रवाजातक ४।२०५॥

<sup>,</sup> ४, तित्तिर जातक १। २१७॥

पहिले आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का; अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊँचे हैं। दीघनिकाय और निदानकथा में तो साफ २ कहा है कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों

क्षत्रियों की प्रधानता से ऊँचा है । इसी बात को ललितविस्तर जो आगमी काल का एक विशाल मिश्रित-

संस्कृत प्रन्थ है श्रीर जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन काव्य रूप में वर्णन किया है, श्रीर तरह से कहता है। यहां कथन है कि बोधिस्त्व कभी हीन कुलों में जैसे रथकार, चंडाल, पुक्कुस श्राद्धि के कुलों में जन्म नहीं लेता; बोधिसत्त्व सदा ऊँचे कुल में पैदा होता है; जब ब्राह्मणों का विशेष श्रादर होता है तब वह ब्राह्मण शरीर धारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष श्रादर रहता है तब वह क्षत्रिय होकर प्रगट होता है । इन कथनों से दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि गुण कर्म की चर्चा होते हुये भी कुल का विचार बोदों में था। बुद्ध का निर्णय कुछ भी रहा हो पर उसके श्राप्त्र यायी कुल की उच्चता श्रीर नीचता के विचारों से न बच सके। दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस समय क्षत्रियों की पदवी ब्राह्मण से बहुधा ऊँची हो गई थी। ब्राह्मण धर्म का प्रभाव घट गया था, बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को विभूषित किया था, क्षत्रियों के पास राजनैतिक अधिकार था श्रीर विद्या का बल भी था। उनकी प्रसिष्टा सदा ही रही। इस काल में उनकी प्रधानता हो गई। जैन

प्रन्थों से भी यही निष्कर्ष निकलता है। जैन साक्षी भद्रबाहु स्वामी के करुपसूत्र में ब्राह्मणों की गिनती नीच कर्लों में की है। तीर्थंकर कभी

ब्राह्मण कल में जन्म नहीं ले सकते। चौबीसों तीर्थंकर क्षत्रिय थे।

९. दीव्रनिकाय ३ । १ । २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा १ । ४९ ॥

२, ळळितविस्तर३॥

तीर्थंकरों के ऋलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बळदेव और वसुदेव भी मानते हैं और उनको महापुरुष समभते हैं। यह भी ब्राह्मणकुल में जन्म नहीं छे सकते। २४ वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के जन्म के विषय

में एक कथा है जो कुलसम्बन्धी जैन विश्वासी

महावीर का जन्म पर बहुत प्रकाश डालती है। महावीरस्वामी एक ब्राह्मणी के गर्म में क्या गये। यह देखकर

देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घबड़ाया। कभी किसी शलाकापुरुष ने ब्राह्मणुरुल में जन्म नहीं लिया था; २४ वें तीर्थंकर क्षत्रिय न होकर ब्राह्मणु हों, यह कैसे हो सकता था? अतप्य इन्द्र ने महावीर की ब्राह्मणों के गर्भ से क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया। । यह भी स्मरणु रखना चाहिये कि हिन्दू समाज में सहनशीलता होते हुये भी बौद्ध और जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा वैमनस्य था। अनेक जातकों में कथा का ऐसा कम है कि कोई न कोई ब्राह्मण मूर्ख या पाजी साबित होता है । बौद्ध प्रन्थ तेचिज्ञ सुत्त कहता है कि ब्राह्मणु बड़े ब्रालसी, स्वार्थी, घमंडी, होषी और कामी होते हैं। पर इस

वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीजा निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्राह्मणों के ब्रासन हिल गये थे। ब्रौर सामाजिक ब्रधानता

क्षत्रियों की हो गई थी। तथापि वर्णभेद मिटा नहीं था।

बौद्ध ग्रन्थों से सामाजिक व्यवहार का थोड़ा सा पता लगता है। जान पड़ता है कि कहीं २ चण्डाल अस्पृश्यता अस्पृश्य गिने जाने लगे थे वेदों में ग्रस्पृश्यता का उल्लेख कहीं नहीं है, ब्राह्मणों में भी नहीं

१. कस्पसूत्र १७॥

२ जदाहरणार्थ, सम्भवजातक, ५। २०॥ जुगह जातक, ४। ९६॥ जातक १। ४२५॥ ४। ४८४॥ भी देखिये।

है। पर शायद उस समय चएडाल समाज के बाहर रहते थे। जब बह भीतर रहने लगे और वर्ण के नियम भी अधिक कड़े हो गये तो कहीं चएडालों को अस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतजातक में कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चण्डालों को देखते ही बापिस लौट गई। लोग चण्डालों से बहुत नाराज़ हुये क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़ कियों

बण्डाल से बहुत से खानपान की आशा थी। बेचारे चण्डाल बेतरह पीटे गये। इस सामाजिक

अप्रमान और अत्याचार से बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाया और तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय में पढ़ने गये। पर यहां भी अभाग्यवश उनके जन्म का पता लग गया। बेचारे फिर बहुत पीटे गये। ऐसी ही एक और कथा है। यह सिद्ध है कि अब कम से कम कुछ स्थानों में चएडाल अस्पृश्य माने जाते थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न थी। एक जातक कथा है कि एक राजा ऊँचे आसन पर बैटा हुआ पुरोहित से पाठ पढ़ रहा था। एक चएडाल ने राजा को सममाया कि गुरु की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर बैटना अनुचित है। राजा असल हुआ और उसने चएडाल को नगरगुत्तिक अर्थात् नगर का रक्षक नियत किया। इस सम्बन्ध में बुद्ध के प्रधान शिष्य की एक कथा दिव्यावदान में है। एक बार यात्रा करते र आनन्द थक गया और उसे बहुत प्यास लगी। कूए के पास प्रकृति नामक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला "बहित, मुफे पीने को पानी दो"। प्रकृति बोली, "मैं चण्डाल हूँ"। आनन्द ने जवाव

१ जातक ४। ३९१-९२॥

२ जातक ४। ३७८॥ जातक ४। ३८८ भी देखिये।

३ जातक ३।२७॥

दिया, "विहन, में तुमसे कुल जाति नहीं पूछ रहा हूँ। ग्रगर तुम्हारे पास कुछ।पानी बचा है तो मुफ्ते दे दो; मैं पीऊँगा"। यहां प्रकृति के कथन से स्पष्ट है कि बहुत से छोगों को चण्डाल के हाथ का पानी पीने में ग्रापत्ति थी पर ग्रानन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि कुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरं होंग मालूम होते थे और वह उनकी ज्रा भी पर्वाह न करते थे। अस्पृष्यता के इस भाव को बौद्ध धर्म ने कुछ दबाए रक्खा पर जब बौद्धधर्म का हास हुआ तब यह माव बहुत प्रवल हो गया। धर्मशास्त्रों में यह बढ़ रहा है, जैनों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब से ग्राज तक अस्पृष्यता हिन्दू समाज में चली ग्राती है।

खानपान के कुछ प्रतिबन्ध भी अब प्रारंभ होते हैं। एक जातक में एक श्रविय दासी से उत्पन्न अपनी खानपान ही कन्या के साथ खाने से इन्कार करता है। इस बात पर बहस होती है कि श्रविय की नीचे वर्ण की छी से उत्पन्न होने वाली सन्तान श्रविय मानी जाय या नहीं। जान पड़ता है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार माता की जाति से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की जाति के अनुसार संतान की जाति हैं। अन्यत्र ब्राह्मणों और श्रवियों के साथ भोजन करने के उदाहरण हैंं। खानपान के भेद भी बौद्ध धर्म से कुछ द्वे रहे और उसके हास के बाद प्रवल हो गये।

ब्याह के मामले में वर्ण का विचार .साधारणतः अवश्य होता था। एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है। एक तपस्वी आकर उससे उतरने को कहता है और ब्याह का प्रस्ताव करता है।

१ जातक ४। १४४॥

२, जातक २। ३१९-२०॥

राजकुमारी उतरने से इन्कार करती है। पर जब तपस्वी उसे श्रन्छी तरह विश्वास दिलाता है श्रीर साबित करता

व्याह है कि मैं भी क्षत्रिय हूँ ऋौर राजकुमार हूँ तब वह उतर ख्राती है । इसके विपरीत

पक राजा अपनी कन्या का व्याह एक ब्राह्मण तपस्वी से करने का प्रस्ताव करता है । एक और जातक में एक राजा लक ड़िहारी से व्याह करता है, उसे अग्गमिहणी अर्थात प्रधान रानी बनाता है और फिर उसके पुत्र को युवराज नियत करता है । अनुलोम नियम के प्रतिकृत क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से व्याह करते थे। दीविनकाय अम्बद्धसुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदवी बताते हुये कहा है कि जाति से निकाले हुये क्षत्रिय भी ब्राह्मण कन्या व्याहने के योग्य समभे जाते थे । आगामी लेखक बुद्ध घोष की धम्मपद टीका में एक पुरानी कथा है कि एक ब्राह्मण अपनी लड़की का व्याह (क्षत्रिय) गीतम बुद्ध से करना चाहता था । गातकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारणतः व्याह वर्ण के भीतर ही होता था पर कभी २ बाहर भी हो जाता था। बौद्धधर्म के हास के बाद यहाँ भी अधिक कठोरता आ गई और व्याह का क्षेत्र बिटकुल संकुचित हो के उपजाति की सीमा के भीतर ही रह गया।

व्यवसाय के मामले में वर्णव्यवस्था का पालन बहुत कम होता

१, जातक ४।२३१॥

२, जातक ३ । ५१७ ॥

३. जातक १। १३४॥

४ अम्बद्धसुत्त, दीवनिकाय ३॥

५. बुद्धबोष, धम्मपद्टीका, १४। १॥

था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कछ ब्राह्मण विद्या, धर्म और शिक्षा में ही मन्त रहते थे। बड़े २ ब्राह्मण गुरु थे जिनके पाँच २ सी शिष्य थे और जो फीस डयसाय लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देते थे । बंहत से ब्राह्मण राजाओं के परोहित थे । पर कुछ ब्राह्मण संसार के और भी सब काम करते थे। काई २ तो राजा बन बैठते थे। पदकसलमाणव जातक में एक राजा और प्रोहित की चोरी श्रीर कपट की ओर एक ब्राह्मण प्रजा का ध्यान श्राकर्षित करता है। हलचल और विद्रोह होता है और राजा और पुरोहित डंडों की मार से मार डाले जाते हैं। प्रजा विद्रोह के नेता ब्राह्मण को ही राजा बना देती है । इसी तरह सच्चंकिरजातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा श्रीर लोग मिल कर एक राजा को निकालते हैं श्रीर उसके बाद एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं। बहुत से ब्राह्मण बड़े जमीन्दार थे"। बहुत से सौदागर थे"। जातकों से श्रौर सुत्तनिपात से भी जान पड़ता है कि जमीन्दारी या व्यापार के द्वारा या और किसी उपाय से अनेक ब्राह्मण लखपती करोडपती हो

जातक १। १६६, २६९, २५९, ६१७, ४०२, ४३६ ॥ २। १३७, २६०, ४२१ ॥ ३ । २१५ ॥ इत्यादि २ टेलिये।

२. सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके बदाहरण मिल्हेंगे। विशेष कर देखिये १।२८९, ४३७॥ २।४७,२८२,३७६, ४३७॥ ३।३१,३१७, ३९२,४१७,४५५॥ ४।२००,२७०॥ ५।१२७॥ ६।३३०॥

३. जातक ३ । ५१३ ॥

४ जातक १। ३२६॥

५ जातक ३। २९३॥ ४। २७६॥

६ जातक ४।७,१५॥५।२२,४७१॥

गये थे । बहुतेरे ब्राह्मण साधारण व्यवसाय करते थे जो वर्णव्यवस्था के कहर नियमों के अनुसार दूसरे वर्णवालों के लिये ही थे। अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो खेती करते थे , या तीरंदाज़ थे , या शिकारी या मछुये थे , या पहिये बनाते थे , या ऐसे ही और किसी व्यवसाय से निर्वाह करते थे।

क्षत्रियों को भी ऐसी ही दशा थी। उनमें एक छोटा सा राजन्य वर्गथा जो बहुधा शासन करता था। इस वर्ग

क्षित्रय इत्यादि के लोग श्रापने को सबसे ऊँचा समक्रते थे। उदाहरणार्थ, एक राजा पुरोहित के लड़के को

हीनजच अर्थात् नीचे जन्म का कह के पुकारता है । पर कभी २ यह राजन्य और बाक़ी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवसाय करते थे। कोई २ तिजारत करते थे, कोई २ साधारण नौकरी करते थे । वैश्य भी सब व्यवसाय करते थे। जातकों में बहुधा उनको गहपति कहा है। व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुस्तकों में ही रहते थे, व्यवहार में बहुत नहीं माने जाते थे। यह अवस्था बरावर ऐसी ही बती रही। बौद्ध धर्म के हास के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वर्णधर्म चलाने की प्रेरणा करते रहे। पेट के सवाल के सामने धर्णव्यस्था खुण चाए खडी रह गई।

९. जातक २। २७२ ॥ ३। ३९ ॥ ५। २२० ॥ ६। १५, २२, २८, २३७, ३२५ ॥ सत्तनिपात ३५ । वालेहसूत्त ॥

२ जातक २ । १६५ ॥ ३ । १६३ ॥ ५ । ६८ ॥

३ जातक, ५। १२७॥

४ जातक २ । २०० ॥ ६ । १७० ॥

५ जातक ४। २०७॥

६ जातक ५। २५७॥

७ जातक २ । ८७ ॥ ४ । ८४ । १६९ ॥

श्राश्रमव्यवस्था भी मुख्यतः पुस्तकों की ही व्यवस्था रही है। जातकों के समय में भी इसके सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था'। पर बहत से बालक तो कभी गरु के यहां पढने ही न जाते थे। और न सब गृहस्थ समय त्राने पर बानप्रस्थ बनते थे। बौद्ध श्रौर जैन धर्मों ने सन्यास की प्रवृत्ति श्रवश्य बढा दी थी पर इसमें भी आश्रम के पूर्वापर नियम का पालन बहुधा नहीं होता था। जातकों में अनेक ब्राह्मणों का उटलेख है जो जवान होते ही सन्यासी हो गये? । अनेक ब्रह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त करते ही बन को चले गये । आश्रमव्यवस्था के अनुसार उनको पहिले गृहस्थ होना चाहियेथा, फिर बानप्रस्य और उसके बाद सन्यासा। एक जातक में ब्राह्मण मा बाप अपने १६ बरस के लड़के से कहते हैं, "बेटा ! तुम्हारे जन्म दिन पर जन्माग्नि से उत्सव मनाया था। अब क्या कहते हो ? अगर गृहस्थ होना चाहते हो तो तीनों चेद पढ लो, अगर ब्रह्मलोक पहुँचना चाहते हो, तो अपनी अग्नि लेकर बन को चले जाओ जिसमें महाब्रह्म का ग्रसाद पाओ श्रीर ब्रह्मलोक पहुँच जाश्रो।" यह सुनकर लड़का बन को चला गया। एक और भी ऐसी ही कथा है। यह सब कार्यवाही आश्रम व्यस्था के नियमों के अनुकूल नहीं थो। कहीं २ लोग तोसरे आश्रम

१ जातक २ । ८५, ३९४ ॥ ३ । १४७, ३५२ ॥

२. जातक १। ३३३, ३४३, ३९१, ३०३, ४५० ॥ २। १३४, २३४, २५७, २९२ ॥ ३। ११० ॥ ४। ३२५ ॥

३. जातक रे। पर, पर, ७२, ८५ ॥ ३। ६४, ७९, ११०, ११९, २२८, २४९, ३०८ ॥ ५। १५२, १९३ ॥

४. जातक १। ४९४ ॥

प. जातक २ । ४३ ॥

को लांश्वकर सोधे चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं । अन्यज पुत्र की उत्पत्ति मानों बन जाने का परवाना है । कभी २ विपत्ति आने पर लोग अपना दुल भुलाने को बन की शरण लेते थे। कथा है कि शिकारियों के एक मुख्या के लड़के का ब्याह दूसरे मुख्या की लड़की से कर दिया गया। पर दूलह

सन्यास और दुलहिन दोनों ही अपने इस ब्याह के

प्रतिकृत थे। ज्याह के बाद ही दोनों सन्यासी

हो गये । एक ब्राह्मण अपने मा नाप के मरने पर संसार त्याग देता है । दूसरा अपनी स्त्री के मरने पर सन्यासी हो जाता है । कोई २ स्त्रियां भी संसार से खिन्न होकर भिक्खुनी बन जाती थीं । इसके विपरीत कोई २ अत्यंत वैभव और पेश्वर्य के समय ही विरक्त होकर बन को सिधार जाते थे। एक राजकुमार ठीक राज्याभिषेक के समय पर सन्यासी हो गया । अन्यत्र दो राजकुमार संसार छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हें बहुत समकाते हैं पर नवयुवक सन्यास पर तुले हैं और बन को चले जाते है । राज्य वैभव छोड़ कर सन्यासी होने के और भी उदाहरण जातकों में हैं । संसार त्यागने से सदा सांसारिक भावनाएं न छूदती थीं। जातकों से संसार त्यागी अकेले न रहते थे। परिवाजकों की सुसंगठित मण्डलियां

१. जातक २ । ४१, १४५, २६९, ४३७ ॥ ३ । ४५ ॥

२. जातक ३। ३००-३०१ ॥ ४। २२० ॥

३. जातक ४। ७२॥

४, जातक २। ३,१४ ॥ २। ४,११ भी देखिये।

५ जातक ३। १४७॥

६. जातक १। ३४६ ॥ ३। ९४ ॥

७, जातक ४। ४९२।

८. जातक ४। १२१-२२।

९, जातक ३।३१।

लियां थीं । बौद्ध और जैन संघों की व्यवस्था का उल्लेख सिद्ध होता है कि कोई २ सन्यासी बड़े पाखंडी होते थे । परिवाजक सब पहिले ही कर चुकेहें । और सम्प्रदाय वालों ने भी कुछ २ उसी तरह के संघ बनाये थे। वर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अङ्गों के बारे में भी कुछ वातें साहित्य से मालूम कुछ होती हैं। मल्ल, लिच्छिब, इत्यादि में समाज का संगठन कुल के आधार पर मालूम होता है अर्थात् एक कुल के आदमी अपने अल्पित की अधीनता में रहते थे; सब बातें कुल के नियम के अनुसार तै होती थीं। इनका बाकी जीवन और लोगों का सा ही था।

स्त्रियों का पर लगभग वैसा ही मालूम होता है जैसा कि पिछले अध्यायों में लिख चुके हैं। सन्यास के कारण रित्रयों का पर प्रत्यों में स्त्रियों की निन्दा बढ़ गई है। उनके सम्बन्ध में अनेक बार जातकों में बहुत से अपशब्द प्रयोग किये हैं—कहा है कि स्त्रियां चञ्चल होती हैं, दुराचारी होती हैं, पापी होती हैं। जैन आचारांगसूत्र कहता है कि पुरुष स्त्रियों को सुख का साधन समभते हैं पर वास्तव में वह अज्ञान, दुख, मृत्यु और नरक की द्वार हैं। वह विवाद की प्रथा बढ़ गई थी और इससे भी स्त्रियों का पर गिर रहा

१. जातक ४।२४-२५।

सिक्सिनिकाय २। १। महाशकुदुरिष सुत्त ७७॥ सिक्सिनिकाय २।
 समग्रमंडिका सुत्त ७८॥

३. देखिये सातवां श्रध्याय ।

<sup>ः</sup> जातक १ । ३००-३०२, ३३८ ॥ २ । १६७ ॥ ३ । २५०, ३४२ ॥

५ आचारांगसूत्र, १।२।४।३॥

था । बुद्ध घोष से भी प्रगट है कि कभी २ सीतों में बड़े भगड़े होते थे श्रीर ख़ून तक हो जाता था । बहुविवाह की प्रथा इतनी श्रस्वाभाविक है कि सीतों के भगड़े किसी तरह रुक ही नहीं सकते । पर इन भगड़ों से स्त्रियाँ भगड़ालू मालूम होती हैं और श्रादर खो बैठती हैं । पर अगर बौद्ध और जैतधर्म ने वर्णव्यवस्था के नियम ढीले कर दिये थे तो स्त्रियों को कुछ श्रधिक स्वतंत्रता हो गई होगी । कह खुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध स्त्रियों को भिक्खुनी बनाने के प्रतिकृत्व थे पर श्रानन्द के कहने पर वह मान गये थे । श्राज तक बौद्ध स्त्रियां आनन्द की पूजा करती हैं और इतज्ञता प्रकाश करती हैं कि उसने उनके लिये श्राध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला । साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद अभी नीचा नहीं मालूम होता । श्रशोकावदान श्रीर श्रवदानशतक से पदें का अभाव सिद्ध है कि श्रभी पर्दा नहीं शुरू हुश्रा था । स्त्रियां पतियों के साथ उत्सवों में जाती थीं

त्रौर छोटे बड़े श्रादिमयों से मिलती थीं। दीघनिकाय में लिखा है कि बुद्ध के निर्वाण का समाचार पाते ही मललकुल के स्त्री पुरुष बच्चे सब कुशीनार को गये जहां बुद्ध का शव रक्खा था। तम्बू तान कर छः दिन तक वह फूल, माला, सुगन्ध और नाच गाने से बुद्ध का सन्मान करते रहे। इस यात्रा और सन्मान में स्त्रियां भी शामिल थीं। जातकों में पैसी स्त्रियों के भी उदारहरण हैं

जातक १। २६२ ॥ २ । १२५–२६, ४०१ ॥ ३ । १३, २१, ६८, १०७-१०८, १६८, ३३७, ४१९ ॥ ४ । ७९, १०५, १२४, १९१, ११ ॥ ६ । २२० ॥

२ बुद्धघोष, धम्मपद्दीका, १। ४॥

३. छिलत विस्तर १२ । पृ० २०२ ॥ राजेन्द्रकाक मित्र, नैपालीज़ बुधिस्ट लिटरेचर पृ० २३, २५॥

४. दीघनिकाय २ । १५९ ।

जिन्होंने अपने पतियों के मरने पर राजकार्य चलाया । जातकों से यह भी सिद्ध होता है कि व्याह बहुधा बालपन के बाद होता था और युवक तथा युवती कभी २ बालविवाह का अभाव अपनी इच्छा के अनुसार ही व्याह करते थे । बुद्धघोष की पुरानी कथाओं से भी प्रगट है कि कोई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी से व्याह करती थीं या न करती थीं । बुद्धघोष ने एक पतोह की भी कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था। पर वह कहती थी कि इस तरह आप मुर्भे घर के बाहिर नहीं कर सकते; कायदे से मेरा मुकदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि वह निदांष निकली । जातकों में भी कहा है कि स्त्रियों से नम्नता के साथ बात चीत करनी चाहियें।

इस युग में शिक्षा का प्रबन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम होता है। गुरुओं के पास बहुत से ब्रह्मचारी रिक्षा पढ़ते थे। बहुत से लोग घर पर ही अपने बालकों को शिक्षा देते थे। इधर उधर कुछ पाठशालाएं भी थीं । कुछ बड़े २ विद्यापीठ भी थे जिनको विश्वविद्यालय कह सकते है और जिनमें राजाओं के , बड़े

१. जातक ४। १०५॥

२. बुद्धघोष, धम्मपद्टीका ५। १०॥ ८। ३॥

३ धम्मपदरीका, ४।८॥

थ, जातक ५ ( ४२१ ॥

५. कलितविस्तर १० पृ० १८१ ॥

६, जातक १।२७३ ॥२ । ३१९, ३२३, ४००॥ ३ । १५८, १६८, ४१५, ४६३ ॥ ४ । ३१५ ॥ ५ । १६१ ॥

पुरोहितों के ' और धनी पुरुषों के ' लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण युवक भी वहां पहुँच जाते थे। तकसिला या तक्षशिला का उटलेख बौद्ध और जैन प्रन्थों में बीसों बार आया है। यह नगर भारत के उत्तर-पिच्छम में बसा हुआ था और शनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण,

वौद्ध और जैन शिक्षा तथा साधारण लौकिक तक्षतिका शास्त्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा। यहां बहुधा विद्यार्थी १६ वरस की अवस्था पर आते थेंग्।

तिलसुट्टिजातक कहता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के रहते हुये भी राजा लोग कुमारों के। इतनी दूर तक्षशिला के। इस लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार का ज्ञान हो जाय। एक राजा ने अपने पुत्र का केवल एक जोड़ा चट्टी, पत्तियों का एक छाता और १००० कहापण दे कर तक्षशिला का विदा कर दिया । मार्ग में बहुत से जंगल थे। सब को पार कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा। देखा

राजकुमार और गुरु कि मेरे भविष्य गुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर टहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते

ही अपनी चट्टियाँ उतार डालीं, छाता हटा लिया और प्रयाम करता हुआ खड़ा हो गया। गुरु ने उसका स्वागत किया, यात्रा की थकावट दूर कराई और फिर बातचीत शुरू की।

जातक १। ४६३, ५०५, ५३०॥ २। ५३, ५६, ८५३। ३९, ६४, १५८, १९४, २१९, २२८, ३४१, ३५२, ४००, ४०३, ४२८, ४९७॥ ४। २२, ७४, २००, २२४॥ ५। २४७, २६३॥

२. जातक ३ । ३७५ ॥ ४ । ४७५ ॥

३, जातक १ । २५९, २६२, २७३ ॥ २ । २,८७, २७७ ॥ ३ । १२२ ॥ इत्यादि ।

४, जातक २ । २७७ ॥ जातक ५ । ४५७ भी देखिये ॥

गुरु—तुम कहां से क्या रहे हो ?
राजकुमार—बनारस से ।
गुरु—तुम किसके लड़के हो ?
राजकुमार—बनारस के राजा का ।
गुरु—तुम यहां किस लिये क्याये हो ?
राजकुमार—शास्त्र पढ़ने के लिये ।
गुरु—तुम अपने साथ आवरिय भाग ( आवार्य भाग )
लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ?
राजकुमार—में आवार्य भाग लाया हूँ ।

इतना कहते ही राजकुमार ने २००० कहा पण की थैली गुरु के सामने रख दी। इससे प्रगट है कि तक्षशिला में दो तरह के विद्यार्थी थे—एक तो फ़ीस देने वाले और दूसरे मुफ़्त पढ़ने वाले। फ़ीस देने वाले का कुछ अधिक सन्मान होता था। गुरुओं की आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद पाने पर अनेक शिष्य उनके और भी बहुत कुछ देते थे। इसके अलावा गुरुओं को भोज इत्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिला करने थे। छात्रों के अपने गुरुओं की सेवा करनी होती थी।

गुरुआ की सवी करनी हाता था।

गुरु का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी २

शारीरिक दण्ड भी दिया जाता था।।

यहां बहुत से गुरु तीन वेद पढ़ाते थे—श्रभी अथवंवेद का विशेष
अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ था। जातकों में लिखा है कि यहां
अठारहों विद्याप पढ़ाई जाती थीं अर्थात् सब धार्मिक और लीकिक
शास्त्रों की पढ़ाई थी। तीरंदाजी वगैरह भी सिखाई जाती थी।

१. जातक २ । २७८ ॥ ३ । १७१ ॥

२, जातक १। २७८॥

यहाँ किसी न किसी जगह कोई जन्त्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता धा । जैन श्रीर बौद्ध गुरु श्रवश्य ही शिक्षा के विषय श्रपने २ धर्मों की शिक्षा भी देते होंगे। श्रस्तु, तक्षशिला के समान विद्यापीठों में बड़ी

व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन होता था, और सब शास्त्रों की रक्षा का प्रबन्ध था। पढ़ाने के अलावा ऐसी विद्यापीठों में विद्या की वृद्धि होती थी, अर्थात् अनुसन्धान के द्वारा नये र ज्ञान का उपार्जन होता था। ऐसी संस्थाओं की परिपाटी हिन्दुस्तान में १३ वीं सदी तक स्थिर रही; उदाहरणार्थ, ७ वीं ई० सदी में विक्रमशिला के विद्यालय तक्षशिला से भी बढ़ कर थे और संसार के किसी विद्यालय की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता की दढ़ करने में इन विद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था।

इस काल में उद्योग श्रीर व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई
थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े
बगोग भीर व्यापार बनते थे, जूते, छाते वगैरह बहुत बनाये जाते
थे: नगरों में सगन्यों का बाजार गर्म था.

सोना, चांदी श्रोर मिणयों के ज़ेवर तथ्यार किये जाते थे। तरह २ के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी श्रोर रथ भांति २ के थे, तीर, कमान तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज़ोर पर था। इन सब चीज़ों का, जमीन से पैदा होने वाले अनाज, बनस्पति, फल फूलों का, श्रौर मांस मिदरा इत्यादि का बहुत ज्यापार होता था। निद्यों श्रौर सड़कों के द्वारा सारा देश एक ज्यापार क्षेत्र बनता जाता था। विदेश से भी ज्यापार होता था। तक्षशिला होकर एक ज्यापार

तक्षशिका की शिक्षा के किये देखिये जातक १। २५९॥ २। ८७, १००॥
 १। १२२, १५८॥

मार्ग था जो मध्य पशिया श्रीर पिन्छम पशिया को जाता था।
दिखन के चन्दरगाह पूरव में बर्मा, स्थाम
विदेशी व्यापार श्रीर चीन से श्रीर पिन्छम में मिस्न श्रीर
पिन्छम पशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू
लोग बहुत जहाज चळाते थे श्रीर कभी २ बड़े मयंकर समुद्रों में
निकल जाते थे। पक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन साहित्य में है
जो ई० पू० चौथी सदी में जर्मनी श्रीर इग्लैंड के बीच उत्तरसागर
में श्रयना जहाज ले गया श्रीर तुफान में बुरी तरह फस गया १।

उद्योग ब्रौर ब्यापार के कारण और राजधानियों के कारण अर्नेक बड़े २ नगर थे। उत्तर भारत के कोई नगर बीस नगर थे। थेर आनन्द में बुद्ध के निर्वाण के समय के छः महानगरों का उल्लेख है—

सावस्थी, चम्पा, राजगृह, साकेत ( अयोध्या ) कौशाम्बी और बनारस । इनके अलावा बहुत से छोटे २ निगम अर्थात् शहर थे। मौर्य साम्राज्य के दिनों में पाटलिपुत्र सब से बड़ा नगर होगया । शहरों और गावों के जीवन में सदा की तरह बहुत अन्तर था। एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा।

वह था तो दास पर उसे नगरिनवासी
नगरका जीवन होने का श्रिमिमान था। कहने लगा कि यह
देहाती बड़े मूर्ख हैं, न तो इनका भोजन अच्छा
है श्रीर न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला सुगन्ध

३, उद्योग व्यापार के लिये देखिये जातक ग्रन्थ। मिसेज़ र्हिज़ डेविड्स, केन्त्रिज हिस्सू आफ़ इंडिया, १, ५० १९८ इत्यादि। कनकतमाइ पिस्ले, तामिस्स एटीन इन्ड्रेड हैयर्स एगो॥ राधाकुमुद मुकर्जी, हिस्सू आफ़ इंडियन शिपिङ्ग एण्ड मैरिटाइम ऐक्टिविटी॥

२. मिसेज रहिज डेविड्स, केस्बिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १ पृ० २०३ ॥

की तो कोई तमीज़ ही इन को नहीं है । शहरों में आनन्द प्रमोद भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदिमियों के यहां नाच रङ्ग गाने का जमाव लगा रहता था । वेश्याओं का नाच भी होता था । कोई २ रंगीले युवक बनों में जा कर नाचने गाने वाली स्त्रियों के साथ विहार करते थे । शहरों में इमारतें भी बहुत अच्छी अच्छी होती थीं।

इस समय तक निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कहलाई बहुत उन्नति कर गई थी। संघाराम नगर से भवन निर्माण न तो बहुत दूर और न बहुत पास होता था। चारो आरे ईट, पत्थर, और लकड़ी की एक

पक दीवार होती थी। उनके बाद वांस और काँटे के घेरे और फिर खाई रक्षा के छिये बनाई जाती थी। मकानों में भोजन, अग्नि, बैठने, सोने, चीज़ें रखने, कसरत करने और नहाने के अछग र कमरे रहते थे। तालाब होते थे और खुली छत की इमारतें भी होती थीं। भीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे—शिविकागर्म

नालिकागर्भ, श्रौर हर्म्यगर्भ। गर्म स्नानागार

स्नानगार ऊँचे चब्रुतरों पर बनते थे, चढ़ने के लिये सीढ़ियां होती थीं, चारो ख्रोर घेरा लगा

दिया जाता था। लकड़ी की छत और दीवारों पर चमड़ा और चूना लगाया जाता था। नहाने के लिये ताळाव था, बैठने के लिये एक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ़ चौकियां लगी थीं। नहाने के लिये ऐसे तालाब भी थे जिनमें बाबड़ी की तरह उतरने को सीढ़िया

१, जातक १ । ४५२ ॥

२. बुद्धघोष, धम्मपद्टीका १।१६३॥

३ धरमपद्टीका १७। १॥

४. धम्मपद्टीका ५।७॥

धीं, जो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फूल और नक्काशी की शोभा थी। मकानों के लिये ऐसी चौकियां भी होती थीं जिनपर वेंच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे। बाराम के सामान आसन्दी या कुसियां कई तरह की होती थीं, जैसे आरामी, गहेदार। दरी, कमबल, तिकेये, पर्दे, फर्श, मसहरी, रूमाल और उगालदान भी बहुत तरह के थें

शासन के सम्बन्ध में भी इस समय के साहित्य से बहुत सी
वातों का पता लगता है। बहुधा शासन खत्तिय
कालन अर्थात् क्षत्रियों के हाथ में था जो अपने
सामने पुरोहितों को भी हीनजच्च सममते
थे, पर कहीं २ और बणों के आदमी भी राजा होते थे। दो
जातकों में जनता अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर ब्राह्मणों
को गद्दी पर बैठाती है। राजाओं के तथा अन्य कुलीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लड़के बनारस, अयोध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों
मील दूर आकर उत्तर-पच्छिम में तक्षसिला अर्थात् तक्षशिला में
बहुधा लम्बी २ फ़ीस देकर गुरुओं से धार्मिक
शाजा और लौकिकशास्त्र तथा तीरदाज़ी इत्यादि
सीखते थे। जमीन्दारी संग्रहासनप्रधा

९. चुक्छवरगादा ४ । ८ ॥ ६ । ३ । ७ ॥ ६ । ४ । १० ॥ ६ । ३ । १० ॥ ६ । ३ । २ ॥ ६ । १४ । १ ॥ ६ । ८ । १ । । ६ । १८ ॥ ६ । १८ ॥ ८ । १८ ॥ ८ । १८ ॥

२. जातक ५। २५७ ॥१। १७७ ॥३। १९॥ ४। ४२, २०५, ३०३॥ ५। १२३॥

३ जातक १। ३२६॥ ३। ५१३॥

४. जातक १। १९५, २५५, २६२, २७३ ॥ २। २, ८७, २७७, १००, २७८, २१७-१८, २९७ ॥ ३। १२२, ११५, १७१ ॥ ५। २४७, ४५७ ॥

जातका में भी हैं। पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल कर मिलती है। राजा लोग कभी २ बिना कारण ही आपस में लड़ते थें । दसराजधमम के अनुसार राजा को सत्य, यह, दान, नम्रता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पालन करना चाहिये पर कोई २ राजा अत्याचारी भी होते थे जिन्हें प्रजा निकाल देती थी या मार डालती थीं । राजा का पद बहुधा मौकसी होता थां पर कहीं २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के सामने परीक्षा देनी पड़ती थी और अयोग्य सिद्ध होने पर गही से दूर हट जाना पड़ता थां । अधा कोढ़ी या इसी तरह का रोगी राजा गही के अयोग्य समभा जाता थां । राजकुमारों में राज्य के बटने के भी दो एक उदाहरण हैं । पुत्रहीन राजा की गही कहीं २ माई को का अयोग्य समभा जाता थां । राजकुमारों में राज्य के वटने के भी दो एक उदाहरण हैं । पुत्रहीन राजा की गही कहीं २ साई ही राजा की गही कहीं २ साई

१. जातक ३ । १३ ॥ ५ । २८२ ॥

२. जातक ३।३॥

३, जातक २ । २४० ॥ ४ । २२४, २३ ॥ २ । १२२, १६९, ६९१ ॥ ३ । १७८, ४५४, ३१७ ॥ ५। ९८ ॥ ४ । १४६ ॥ वृत्तराजधस्म के लिये ३ । २७४; ३२० ॥

४, जातक १। १२७ १९५ ॥ २। ८७, ११६, २०३, २२९ ॥ ३। १२१ ॥ ४। १२४, १७६ ॥ ६। १५८ ॥

५ जातक २ । २६४ ॥

६ जासक ४। ४०७ ॥ ५। ८८ ॥

७. जातक ४। १३१, १६८, ८४ ॥

८. जातक १ । १३३ ॥ २ । ३६७ ॥

९ जातक २। ३२३ ॥

१०, जातक ४। १०५॥

का खुनाव करती थी श्रीर कहीं २ मंत्री रथ चलवाते थे श्रीर जिसके पास रथ उहर जाय उसीको तिलक कर देते थे । कहीं २ हर हालत में प्रजा की उसराधिकारी स्वीकृति आचश्यक थी । कभी २ राज के लाभ के कारण राजकुमारों में बड़ी अनवन हो जाती थी और कुमारों को देश निकाले का दएड दिया जाता था पर कभी २ राजा या राजकुमार बहुत सप्तकाने बुकाने पर भी लौकिक वैभव को लात मार कर सन्यास ले बैठते थे<sup>8</sup>। राजा का अभिषेक सफ़ेद छाते के नीचे पुरोहित और मंत्रियों के द्वारा नाच, रंग, गान, वाद्य, खेल तमारी के साथ बड़ी धूमधाम से होता था । यो भी कोई २ राजा बड़े आलीशान महलों में रहते थे, रंग बिरंगे जलूस निकालते थे, महफ़िल ਰੈਸਰ सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, श्रौर शान में एक दूसरे की होड़ करते थे<sup>द</sup>। जातक कहानियों में बहुत से राजाओं के पास सोलह हज़ार रानियां हैं जिससे मालूम होता है कि वह

ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, और कभी २ अन्तःपुर के भगडों

१ जातक १। ३९९॥

२ जातक ३ । २३८ ॥ ४ । ३८-३९ ॥ ५ । २४८ ॥

इ. जातक १। ५०७॥

४, जातक ६। ३३,९५ ॥ ३ । १२२, २१६, १७९, ३६४, ३९३, ५४५ ॥ २ । ११६ ॥ १, १३८ ॥ ४ । १६८, २३०,७,१०५ ॥ ५ । १६१-६२, १७७, २२,२६३ ॥

प् जातक ह। २६९, ४०८ ॥४। ४०, ४९२ ॥ १। ४७० ॥ ५। २८२ ॥

६. जातक १।२६७, ३०५ ॥ २।१२२, २५३ ॥ ३।४०, ३२५, ३४२ ॥ ४।१५३,८१ ॥ ५।१३,२८२ ॥

से बड़ी चिन्ता में पड़ जाते थे'। बहुत से राजा बड़े दानी होते थे
श्रीर शहर के बीच में श्रीर चारो दर्बाज़ों पर
दान सदाब्रत बैठाते थे श्रीर हिन्दुस्तान भर में यश
पाते थे'। उनका अनुकरण करते हुये बहुत
से सेठ श्रीर मंत्री भी इसी तरह दान करते थे'। राजा स्वयं न्याय
करता था, प्रजा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था
श्रीर सख सम्पत्ति बढाता थां।

राजा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी होते थे,
जैसे उपराजन जो राजा का भाई, बेटा या
अधिकारी और कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो
बड़ा भारी सलाहकार था; अमच जो बहुत
सा राज कार्य करते थे; सेनापित जो सेना का प्रबन्ध करता
था और सब मंत्रियों में प्रधान था; विनिच्छामच्च जो
मुक़दमों का फ़ैसला करते थे और धर्म के मामलों में राजा
को सलाह देते थे; भांडागारिक जो ख़जाने का प्रबन्ध करता था;
रुज्जुक या रुज्जुगाहक अमच्च, और दोड़ या दोड़मापक जो ज़मीन
की टीप करते थे, हेरिजिक जो रुपये का हिसाब रखता था; सारथी
जो रथों की देख रेख करता था; दोवारिक जो चौकीदारी करता था,

१, जातक ४। ३१६, ३२४, १०५, १९१, ७९॥ ६। २२०॥ ३। २१, ६८, १०७-८, १३, १६८, ३३७, ४१९॥ २। १२५-२६, ४०१ ॥ १। २६२॥

२० जातक २। ११८, २७३, ३१६ ॥ ४। १७६, ३५५, ३६१, ४०२, २०१ ॥ ५ । १६२ ॥ ६। ४२ ॥ ३ । ७९ ॥

३, जातक ३। १२९ ॥ ४। ३५५ ॥ ५। ३८३ ॥

४. जातक १। धर्दे, १७१, १८४, २६० ॥ ६। २६२, १०४, १११ ॥ २, १८२, ॥ ४। १७६-७७, ३६१, ४४४ ॥ ५ । २९९ ॥

खोर घातक जो पुलिस का काम करते थे'। इनके अखाबा राजको नौकरी में बहुत से तीरंदाज़, गवैये और कारीगर वग़ैरह भी
रहते थे'। बड़े २ अधिकारी महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये
जाते थे'। दरबार में इन सब अधिकारियों के अलावा सेठ साहकार और अन्य बड़े आदमी भी रहते थे'। प्रान्तों के शासन के
लिये अक्सर राजकुमार नियत किये जाते थे। गांवों का प्रबन्ध
प्रयादातर गांववाले आप ही कर लेते थे। कोई २ गांव बहुत बड़े
थे जिनमें वैद्य रोज़गार के लिये जाते थे।

प्रादेशिक शासन किसी २ गांव में एक ही वर्ण या पेशे के आदमी ज़्यादातर रहते थे, जैसे ब्राह्मण,

बढ़ई, लुहार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गाम-भोजक होता था पर कुआँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने

श. जातक १। ४३७, २८९, ३३४, ३७१, ४३९, २७२, २६०, २४८, १३६, २५२, ३४९, ४६६ ॥ २। १७४, ४७, १७६, २८२, ४६, १८६-८७, ९८, १२५, ३०, ७४, ६८०, ३६७, ३७८, ३४७, १३५, ६०९ ॥ ६। ४५४, ३९२, ४५५, ४००, १९४, ३३७, ३१, ४१७, १०५, ५१६, ४३, १५९, ३५९, ३६८, १६६, १६९, ४००, १७०, ४७५, ३६४, ४९८, ४६६-१३७०, ४०७, ४३८, १६८, ४३, १६९ ॥ १। १२७, ५०, १९८, ४५८, १६८, ४६, १६८ ॥ १। १२७, ५०, २९८, ४५८, १२५, १२६, २५०, ५०२ ॥ ६। ७५, ६६०, १३१, ३०, २८ ॥

२, जातक, १। १२४, १२१, १३७, १३८, ३४९ ॥ २। ८७, २२१, २५०, ५, ३१९ ॥ ४। ३२४ ॥ ५। १२८ ॥

३. जातक ९८, १२५, २०३, ३७८ ॥

४. जातक १।२८५, ३४९ ॥ ३ । ११५, १२८, २५९, ३००, ४४४, ४७५ ॥ ४।६३ ॥ ५। ३८२ ॥

में सब द्वी लोग भाग लेते थे । शहरों का इन्तिज़ाम सरकारी श्रक्तसरों के हाथ में ही मालूम होता है।

रज्जोमाग अर्थात् जमीन का कर श्राममोजक बलपितगहक, निगाहक श्रीर बिलसाधकों की सहायता से कर इकट्ठा करता था। वस्तूल करने में कभी २ अत्याचार होता था। राजकम्मिका जमीन नापते थे श्रीर लगान तै करते थे। विना चारिस की दौलत राजा के ख़ज़ाने में जाती थीर।

न्याय का काम राजा के अलावा पुरोहित, सेनापित और पंच
भी करते थे। राजद्रोह, या डाके के लिये
न्याय प्राणदण्ड या श्रङ्ग-भङ्ग की सज़ा होती थी।
कुछ और अपराधों के लिये जेलज़ाना होता
था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घृणित अपराधों के लिये
अपराधी को काँटे के बेत मारे जाते थे या हाथियों से उनकी हड़ियां
तुड़वा दी जाती थीं।

जातकों में भी ब्यवसाइयों की बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं।
राज, लुहार, बहुई, चित्रकार, सौदागर, माली,
श्रेणी सिपाही श्रादि सब लोग श्रपनी २ श्रेणियाँ
बनाकर श्रपना बहुत सा प्रवम्ध आप ही

जातक २। ६६८, १८, ४०५, ६८८ ॥ ६। ८६, २८१, २९६, ६७६, ५०८, ११५ ॥ ४। १५९, २०८, ४६० ॥ ६। ७१ ॥ १। १९९, २०१ ॥

२. जातक ४ । १६९, २२४, ४८५ ॥ २ । ३७८, २४०, १७ ॥ ३ । ९, २९९ ॥ १ । २७७, ३९८ ॥ ५ । ९८ ॥

इ. जातक १। १४६, २००॥ २। १२२-२३, ११७॥ इ । ४३६, ४४१, ५०५॥ ५। २२४-२९, ४६१, २२९, १३॥ ६। ८, ४॥

करते थे। श्रेणी का मुखिया एक सेटी कहलाता था श्रीर उनके किसी २ फगडे का फैसला भांडागारिक करता था ।

लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राग्यद्गड के घटाने से या दग्ड स्वरूप या ऋगा न देने से आदमी ,गुलाम हो सकता गुलामी था। पर ,गुलामों को भी गृहस्थ जीवन की हजाज़त थी। बहुत से लोग थे जी खेती या व्यापार नहीं करते थे वरन किराये पर मज़दूरी कर के पेट भरते थे। यह लोग दासों से बेहतर नहीं समक्षे जाते थेर।

जातक १। ३६८, २९६, ३२०, २३१ ॥ २ । २९५, ३८७, १२, ५२ ॥
३ । २८१, ३८७, ४७५ ॥ ४ । १३७, ४११, ४२७, ४३ ॥ ६ । २२, ४२० ॥
२. मिकिस निकाय १ । १२५ ॥ विनय ३ । ४०१ ॥ जातक १ । ४०२, ९२,

रुष्ठ, १७७, १२४, १७८, १८१॥ २ । ३१, २५७, २७७ ॥ ४ । २२० ॥ ६। ५२१॥

## नवाँ अध्याय ।

## मौर्यकाल, लगभग ई० पू० ३२२-१८४।

मगध में अन्तिम नन्दराजा के अत्याचार से जो विष्लव हुआ था उसके बाद चन्द्रगप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। मौर्यवं श उसने लगभग ई० पु० ३२२-२६८ तक राज्य किया और उस मौर्यवंश का प्रारम्भ किया जो लगभग ई० पू० १८४ तक पाटलिएन की गही पर रहा श्रीर जो संसार के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है। चन्द्रगुप्त के अभिषेक के पहिले ही सिकन्डर का देहान्त हो गया था और विशाल मैसिडोनियन साम्राज्य के टुकडे २ होने लगे थे। चन्द्रगुप्त सिकन्दर के सेनापतियों ने साम्राज्य के भिन्न २ देश द्या लिये और स्वतंत्र राजाओं को तरह शासन करना शुरू किया। श्रापस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रक्खी श्रीर दूसरों से भी युद्ध करते रहे। सिकन्दर ग्रीक प्रभाव के विश्वसाम्राज्य के स्वप्न स्वप्न ही रह गये पर उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी पशिया पर स्थायी प्रभाव डाला। कई शताब्दियों तक मेसीडोनियन या श्रीक राजवंश भूमध्य-सागर से लेकर अफगानिस्तान तक राज करते रहे। थोड़ी बहुत ब्रीक सभ्यता जो संसार की अत्यन्त प्रभावशाली सभ्यताओं में गिनी जाती है, पिछ्यम पशिया में फैल गई। श्रीक तत्त्वज्ञान जो सामान्यतः केवल तत्त्वज्ञान हिन्द ज्ञान से ही घटकर था और किसी २ श्रंश में जैसे सामाजिक श्रीर राजनैतिक विवेचना में, उससे भी बढ़कर था, बहुत जगह पढ़ा गया। ग्रीक सिद्धान्तों की मिलाबट के बाद देसी तत्त्वज्ञान स्वभावतः बदल गये ग्रीर इस सम्पर्क ग्रीर हळचल से नये तत्त्वज्ञान पैदा हुये। उत्तर-पिळ्ळिम सीमा पर यह सब विचार हिन्दू ग्रर्थात् बौद्ध और ब्राह्मण पद्ध-तियों से सम्पर्क में ग्राये। ग्रागे चलकर इन्हों ने एक दूसरे पर कुछ प्रभाव डाला। तत्त्वज्ञान के अलावा ग्रीक लोगों ने ललित कला ग्रों

में भी आश्चर्य-जनक उन्नति की थी। मूर्तिकला

किन्न कछ। में बह ऐसे निषुण थे कि जहाँ तक शारी-रिक सौन्दर्य और कारीगरी की सफ़ाई का

सम्बन्ध है ब्राज तक कोई उनकी बरावरी नहीं कर सका है। ई० पू० पाचवीं सदी में फीडो ने जूस देवता की जो विशाल मूर्ति बनाई थी वह वास्तव में अनुपम है। पिच्छम पशिया में प्रीक मूर्तिकला ने ब्रासानी से अपना सिकका जमा लिया और गाँधार में बौज मूर्तिकला ने ब्रासानी से अपना सिकका जमा लिया और गाँधार में बौज मूर्तिकला भी उसके प्रभाव से न बच सकी। याद रखना चाहिये कि प्राचीन समय में वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान हिन्दू सभ्यता के क्षेत्र में था, गाँधार जिसे अब क़न्दहार कहते हैं, हिन्दू सभ्यता के केन्द्रों में से था। यह प्रदेश पिच्छमी प्रभावों के लिये खुला हुआ था और इसमें से होकर वही प्रभाव पञ्जाव की ओर वढ़ सकते थे। जब गांधार की मूर्तिकला प्रीक प्रभाव के नीचे आ गई तब पिच्छमी भारत की कला भी अब्रुत न बचने पाई।

श्रीक लोगों ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्जे तक पहुँचा दिया था।
ई० पू० पांचवीं श्रीर चौथी सदी के नाटककार
नाटक ईस्काइलस, यूरिपिडीज़, सोफ़ोक्लोज़ श्रीर
पेरिस्टोफ़ेनीज़ में पेसा चमत्कार है, भावों का
पेसा चित्रण है, घटनाश्रों का पेसा विश्लेषण है कि श्राज तक कुछ
अंशों में श्रीक नाटक अद्वितीय हैं। इस नाटक ने भी पव्छिम पश्चिया

पर प्रभाव डाला । सी बरस से विद्वानों में यह विवाद चल रहा है कि हिन्दू नाटक पर प्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं भ्रौर अगर पड़ा तो कितना ? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आगे चौथी ई० सदी के लगभग ग्रीक ज्यो-ज्योतिष तिष ने हिन्द ज्योतिष को पलट दिया। उत्तर पच्छिम के बीक या आधे चौथाई ब्रीक राज्य हिन्दुस्तान की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते सेल्यूकस निकेटर रहे। ई० प० चौथी सदी से ई० प० पहिली सदी तक उन्होंने कई हमले किये और थोडे बहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया। सब से पहिला हमला चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ और पिछम पशिया के स्वामी सेव्युक्त के द्वारा हुआ। अपने दूसरे प्रति-इन्दी सेनापति एंटिगोनस को हरा कर, सेल्यकस ने ई० प० ३१२ में अपना राज्य पशिया के सब पच्छिमी देशों पर जमा लिया था। उसने निकेटर अर्थात् विजेता की पदवी धारण की और इसरा सिकन्दर बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगभग हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। यह गंगा नदी तक चला आया पर उसे शीझ ही पता हिन्दुस्तान पर हमला लग गया कि अब हिन्दुस्तान की अवस्था बदल गई है। सिकन्दर के समय में देश बीसों छोटे २ राज्यों में बटा हुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना सफलता पूर्वक न कर सके थे। पर चन्द्रगप्त मौर्य ने कम से कम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दिया था।

देश की संयुक्त शक्ति के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक विये: लडाई में हार कर उसने ई० पू० ३०३ के लगभग

<sup>1.</sup> सेक्यूकस के लिये देखिये, ई॰ झार॰ वेवन, हाउस झाफ सेक्यूकस

बन्द्रगुप्त से संधि करली और अपनी बेटी मौर्य सम्राद् को व्याह दी। अधिक महत्त्व की बात यह थी पराजव कि सेल्यूकल ने सिंध नदी के पिछ्छम का देश अर्थात् सारा वर्तमान सीमाप्रदेश और अफ़ग़ानिस्तान एवं मध्य पशिया का कुछ माग चन्द्रगुप्त को सौंप दिया। बदले में चन्द्रगुप्त से केवल ५०० हाथी पाकर उसने हिन्दुस्तान से बिदा ली। हां, चन्द्रगुप्त ने अपनी राजधानी में उसका एक दूत रखना स्वीकार कर लिया। इस पद पर मेगेस्थनीज हुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा और सुना मेगेस्थनीज हुआ हाल पक पस्तक में लिखा। पस्तक

मेगेस्थनीज़ हुआ हाल एक पुस्तक में लिखा। पुस्तक लोप हो गई है पर उसके अरंश बहुत सा नमक

मिर्च लगा कर श्रन्थ श्रीक लेखकों ने श्रपनी रचनाओं में रक्खे। इन अंशों में बहुत सी श्रसम्भव बातें हैं जैसे सोना खोदनेवाली चोंटियों का ज़िक है, बिना श्रांख नाक वाली जातियों का वर्णन है। दूसरे, स्वयं मेगेस्थनीज़ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जानकारी रखता था श्रीर यहाँ की भी भाषा न जानता था। तीसरे घह स्वभावतः हिन्दु संस्थाश्रों को श्रीक दृष्टिकोण से देखता था। उसके वर्णन के श्रवशेषों की समीक्षा में इन सब बातों का ख़याल रखना ज़करी है। भाग्यवश, इसके वाद भी मेगेस्थनीज़ से हिन्दु समाज और विशेष कर राजनीति के बारे में बहुत सी महस्त्वपूर्ण बातों का पता लग सकता हैं।

सेल्यूकस पर विजय पाने के बाद चन्द्रगुप्त के साझाज्य का फैलाव पव्छिम में अफ़्ज़ानिस्तान से लेकर मौर्य साझाज्य पूरव में बंगाल तक हो गया। इतना बड़ा और सुव्यवस्थित साझाज्य अभी तक हिन्दु-स्तान में न हुआ था। अब बाह्मखाँ और इतिहासकाव्यों की साझाज्य

कल्पनाप' व्यवहार में परिशत हो गईं। अभाग्यवश, चन्द्रगुप्त के विषय में उस समय के भारतीय प्रंथकारों ने बहुत कम लिखा है। शायद उसने दक्षिण की ब्रोर भी अपना साम्राज्य फैलाया था। उसका शासनचानुर्य उसके इत्यों से ही प्रगट है। चन्द्रगुप्त का धर्म कौन साथा—यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वह बौद्ध नहीं था

पर जैनधर्मको मानताथायाब्राह्मणधर्मको। काधर्म जैन ग्रन्थों में सिखाहै कि बहुजैनथा।जव

बन्दगुप्तकाधर्म जैन ग्रन्थों में लिखा है कि वह जैन था। जब उसके राज्य में बारह बरस का श्रकाल

पड़ा तब अपने पुत्र विन्दुसार को गद्दी सींप कर वह मुनि हो गया अरेर अद्रवाहुस्वामी तथा अन्य मुनियों के साथ दिक्खन की ओर चला गया। मैस्र में अवणवेलगोल में उन सब ने वास किया और यहां ही चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म के अनुसार सल्लेखना करके अर्थात् धीरे २ सब खानपान और माया मोह छोड़कर प्राण त्याग हिये। इस जैन चृत्तान्त का समर्थन एक शिलालेख से अवश्य होता है पर यह शिलालेख अनेक शताब्दी पीछे खोदा गया था और शायद जैन चृत्तान्त ही इसका आधार था। सम्भव है कि यह सब सब हो पर अर्भी तक हमें इसका था। सम्भव है कि यह सब सब हो पर अर्भी तक हमें इसका पका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला हैं।

चन्द्रग्रुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८ तक रहा। उसके
पुत्र और उत्तराधिकारी विन्दुसार को अमित्रविन्दुसार घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लडा-

इयाँ कीं और विजय पाईं। अगर चन्द्रगुप्त ने

दिष्यान नहीं जीता था तो विन्दुसार ने जीता होगा क्यों कि कृष्णा नदी तक का सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशाक के सिंहासन पाने के समय मौर्य राज्य में शामिल था। विन्दुसार के

चन्द्रगुप्त के लिये देखिये, विसेंट ए० स्मिथ, बली हिस्ट्री बाफ़ इन्डिया,
 चौथा संस्करण ) ४० १२१—५५ ॥

समय में मौर्य राज्य उत्तर में मध्य पशिया से लेकर दक्षिक में वत-मान नेलोर नगर तक था। पूर्वी समुद्रतट पर कलिङ्ग राजा अभी स्वतंत्र था पर अन्यत्र एकसाम्राज्य की पताका फहराती थी। चिन्दुसार ने पच्छिम पशिया से सम्बन्ध कायम रक्खे। मेगेस्थनीज

के बाद डाइमेकस दूत है। कर पाटलिएक में बिदेशी राजाओं से सम्बन्ध हैं। उधर ई० पू० २८० में सेट्युकस निकेटर

की हत्या के बाद उसका लड़का परटायोकससोटर गई। पर बैठा।
उससे विन्दुसार की लिखा पढ़ी बराबर होती रही। पक बार
विन्दुसार ने पर्टायोकस से कुछ अंजीर मँगाये और लिखा कि एक
अध्यापक भी मोल लेकर भेज दीजिये। परटायोकस ने अंजीर
हत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां अध्यापक बेचना नियम
के प्रतिकुल है। मिस्र के श्रीक राजा टालेमी फ़िलाडेल्फ़ोस ने भी
डायोगीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा। औरों की तरह
उसने भी हिम्दुस्तान का एक ब्रुत्तान्त लिखा। घरेलू मामलों में विन्दुसार के बारे में इतना ही मालूम है कि दो एक प्रान्तों में अधिकारियों के अत्याचार से चिद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हें
दवाया था। चिन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७२ तक राज्य किया<sup>1</sup>।

पिता के मरने पर अशोक ई० पू० २७३ या २७२ में साम्राज्य का शासक बना पर किसी कारण से उसका अभिषेक तीन खार बरस पीछे ई० पू० २६६ में हुआ। बौद्ध परम्परा के अनुसार, अशोक को अपने भाइयों से लड़ना पड़ा था और विजय पाने पर उसने उनको खुरी तरह मरवा डाला था पर स्वयं सम्राट ने अपने किसी शिलालेख

विन्दुसार के लिये देखिये, विसेटर्रिस्तय, कर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया (चौथा संस्करण) ६० १५५-५८॥

में इसका उठलेख नहीं किया। ई० पू० २६६ में अशोक ने कलिक्क पर चढ़ाई की। कलिक्क राजा के पास बड़ी भारी सेना थी। मेगेस्थ-नीज़ ने लिखा है कि वहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार और ७०० हाथी थे। इधर मौर्यसम्राट् की सेना इससे भी ज़्यादा थी।

बड़ा घमासान संग्राम हुआ। दोनों ओर से

कलिङ्ग विजय

पक लाख सिपाही काम श्राये, डेढ़ लाख क़ैंद में श्राये। युद्ध के बाद श्रकाल पड़ा श्रौर महा-

मारी फैंडी जिससे और लाखों का प्राणान्त हो गया। संप्राम में अशोक की जीत रही और एक मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिङ्ग भी मौर्य-राज्य का भाग हो गया। पर लोहू की निदयों से और दुखियों की आहों से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका सारा आत्मा हिल गया और जीवन तन्त्री के सब तार एक साथ

आध्यात्मिक परिवर्तन ही द्या श्रीर पश्चात्ताप से बजने लगे। विजय, वैभव की भावनार सदा के लिये

त्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की और बौद्ध होकर संसार की सेवा में जीवन अपंण कर दिया। अपने अभिमान को आप ही तोड़ कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया और सब को अपनी राम कहानी सुना दो। साम्राज्य भर में शिला लेख खुदवा कर उसने नीति का उपदेश दिया, छोटे-बड़े, गरीब-अमीर सब को प्राणियों का सुख बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कर्तव्य और शानित का मार्ग दिखाया। अशोक के लेखों में कहीं धार्मिक कहुरता का नाम नहीं है, संकुचित विचारों की छाया नहीं है। वह संसार भर के मनुष्यों का हित चाहता है, मनुष्यों का हो नहीं, पशु पिश्चयों का भी दुख निवारण करने में जी जान से लगा हुआ है। अत्यन्त नम्न होते हुये भी वह इतने ऊंचे नैतिक और आप्राध्माक असन पर जा बैठा है कि जात पाँत, रंग, देश के भेद उसे

दिखाई नहीं पड़ते। बौद्धधर्म की सहायता यह इसी लिये करता है कि उसमें झिहंसा और दया का भाव है। इसी लिये उसने धुर दिख्लन में, लंका में, और पिच्छम की ओर, पशिया, यूदप और। अफ्रीका के देशों में अर्थात् सीरिया, मेसीडोनिया, यिपरस, मिस्न और साइरीनी में अपने धर्मपचारक भेजे। सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और अर्धसभ्य जातियां थी उनको भी धर्म का उपदेश सुनाया। सारे साझाज्य में उपदेशक और निरीक्षक नियत किये। पर उपदेश से हो उसे संतोष न था। जनता का सुख बहाने के लिये उसने शासन और न्याय में सुधार किये, खेती की सिचाई का प्रवन्ध किया, सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि बनाई। संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा और कोई नहीं है। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे आदशों का, और प्रजा के दित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ ।

चाळीस बरस राज करने के बाद ई० पू० २३२ में अशोक का वेहान्त हुआ। उसका पोता दशरथ अथवा भगोक के पक अन्य प्राचीन लेख के अनुसार दूसरा पोता सम्प्रति बैठा। उसके बाद कई मौय सम्राट गहीं पर बैठे पर उनमें अपने पूर्वजी का सा तेज नहीं था।

१. श्रशोक के लिये देखिये हुन्द्ज, हिन्स्क्एशन्स आफ आशोक। शिलालेखों का पुराना कर्नियम कृत संस्करण अब काम का नहीं है। पालिप्रन्थ दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान देखिये। अशोकावदान और बुद्धयोप कृत समन्त-पासादिका भी देखिये। अशोक के बारे में बहुत सो कथाएं अनेक वौद्धप्रन्थों में एवं चीनी यात्री युखानच्यांग में हैं। शिलालेखों पर इंडियन एन्टिववेरी, जनल आफ दि रायल एशियादिक सुप्तायदी में बीतों लेख हैं। हिन्दी में देखिये गौरीशंकर हीराचंद आका और श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित अशोक की प्रधान धर्मलियों।

अन्तिम मौर्यसम्राट् युहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापित पुष्पिमत्र ने ई० पू० १८५ के लगभग मार डाला। पुष्पिमत्र स्वयं गही पर वैठा। मौर्यवंश के छोटे २ राजा इधर उधर अनेक वरसों तक राज करते रहे पर ई० पू० १८५ के लगभग मौर्यसाम्राज्य समास हो गया।

अशोक के शिळालेखों से, बौद्ध प्रन्थों से और शीक वर्षनों से मौर्यसाम्राज्य की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था का कुछ पता लगता है। मेगेस्थनीज़ ने, शायद राज्य की दृष्टि से, सात वर्ग

गिनाये हैं-पक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या

समाज कम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी के नौकर थे और न किसी के मालिक और जो

यह कराया करते थे और मिवध्य बताया करते थे। दूसरे, किसान जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जो देहात में ही रहते थे, खेती करते थे और लड़ाई या सरकारी नौकरी से झलग रहते थे। तीसरे, सरवाहे और गड़िरये जो ख़ीमे लिये घूमा करते थे। बौथे, कारीगर जो खेती, उद्योग और ठड़ाई के औज़ार बनाते थे, जिनसे कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य की ओर से सहायता मिलती थी। पर स्ट्रेबो के अनुसार इस वर्ग के कई माग थे, जैसे सौदागर इस्यादि जो कर देते थे या राज्य की और सेवा करते थे। पांचवें, सिपाही थे जो शान्ति के समयों में आलस्य में बैठे रहते थे। छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी किया करते थे। सातचें, मंत्री और अधिकारी थे जो संख्या में सब से कम थे पर जो खरित्र और बुद्धि के कारण सब से अधिक आदर के पात्र थे। सेना, शासन, स्याय, कोष इस्यादि के अधिकारी इनमें से ही लिये जाते थे। मेगेस्थनीज़ कहता है कि जत्येक वर्ग आपस में ही ब्याह करता था। सात वर्गों का यह वर्णन चातुर्वण्यं का वर्णन नहीं है पर

अध्योद्धेरस २ । ४०-४१ ॥ प्रियन ११-१२ ॥ स्ट्रैबो, १५ । १, ४६-४९, ५८-६० ॥ च्छिमी, ६ । २२ ॥

शांयद यह विवकुल गए भी नहीं है। बहुत सम्भव है कि व्यवहार में इस प्रकार के वर्ग बन गये हों। वह प्रायः अपना ही व्यवसाय करते थे और आपस में ही ब्याह करते थे।

इस समय के ग्रीक लेखकों से मालून होता है कि ब्राह्मण मन्यासी योग किया करते थे। बौद्ध श्रमण प्रत्येक जाति से लिये जाते थे और फिर जाति धीक वर्णन भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण श्रद्धे कपड़े, पगड़ी और सुगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे। मामूली तौर से लोग किफायत से रहते थे पर कपडे और जेवर का शौक सबको था। यह के अवसरों को छोडकर और कभी कोई शराब नहीं पीता था। कोई २ ब्रह्मचारी तीस बरस तक गुरु के यहां संयम से रहते भीर विद्या पढते थे। ज्यादातर लोग देहात में रहते थे श्रीर .खशहाल थे। कानून सादे थे; चोरो बहुत कम होती थी, घर द्वार विना चौकी-दारी के पड़े रहते थे; इकरारनामें या कर्ज़ के वक्त गवाहों की जरूरत न होती थी। मुकदमेबाजी बहुत कम थी। बहुत से लोग एक से ज्यादा शादी करते थे। सती की प्रथा इधर उधर प्रवलित थी<sup>9</sup>। धाशोक के निषेधों से भी सामाजिक रीतियों का कुछ पता लगता है। बीमारी में, बच्चों के जन्म पर, रीति रिवाज ज्याह पर, यात्रा के समय और दसरे अव-सरों पर श्रादमी, ख़ास कर स्त्रियां, बहुत सी ध्यर्थ और गंवास रस्में करती थीं। अशोक कहता है कि रस्में जसर हों पर पेसी रस्मों से तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। उस समय समाज अर्थात् आनन्द प्रमेाद की गोष्टियां बहुत होती थीं। अशोक

स्ट्रैबो १५॥ प्लिनी ७। ३। २॥ मैक्किन्डल, इंडिया ऐज़ डिस्काइच्ड इन क्लैसिकल किंटरेचर, ३८, ४१, ४०, ५५-८, ६४-७६, ११३-१४, १४६, १६१, १७५, १८६, २०२

को इनमें भी बुराई देख पड़ी। हर जगह अशोक ने माता पिता, बड़े बूहों की आज्ञा पालने का, ब्राह्मण और अमणों के आदर सन्मान का, नौकर गुलाम, दीन दुखियों पर दया करने का, दान और सदाचार का उपदेश दिया है।

म्रीक लेखक आयलियन से प्रकट है कि सम्राट् वड़ी शान और पश्चर्य से रहता था<sup>९</sup>। सुनहरे स्तम्भों के <sub>शासन</sub> महलों का सीन्दर्य और वैभव ईरान के सूसा और एक्वटाना से भी ज्यादा था। सिपा-

हियों द्वारा सुरक्षित सम्राट् सोने से जड़े हुये महीन कपड़े पहिन कर मोतियों से भलभलाती हुई सुनहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता धा । सिंहासन मौकसी था पर परियन कहता है कि राज संतान न होने पर जनता सब से योग्य ब्रादमी को राजा बना देतो थी । राज्य की खोर से नहरें थीं जिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को बराबर पानी देते थे। सड़कें ख़ूव थीं और श्राध २ कोस पर फ़ासला और खोटी सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और

सोन के संगम पर कोई ब्राठ मील लम्बी ब्रौर राजधानी १ मील चौड़ी विशाल वैभवशाली राजधानी पाटलियुत्र के चारो श्रोर लकडी की दीवाल

थी जिसमें तीर मारने के लिये स्राख़ थे, ब्राने जाने के लिये ६४ फाटक थे ब्रीर रक्षा के लिये ५७० बुर्ज थे। चारों ब्रोर एक

खाई थी जिसमें शहर की नालियां भी गिरती समिति थीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियाँ थीं। एक समिति उद्योगों का प्रबन्ध करती

१. भ्रायिकियन १३ । १८ ॥

२. विवन्टस कर्टियस ८-९ ॥

a. परियम ८ ॥

थी । इसरी विदेशियों के निवास, स्वास्थ्य और मरने पर उनकी अस्येषि क्रिया का और उनकी सम्पत्ति को सम्बन्धियों के पास भेजने का प्रबन्ध करती थी। उनके चालचलन का निरोक्षण भी यही समिति करती थी। तीसरी समिति पैटाइश और मौत का लेखा रखती थी ताकि सरकार की जनता का हाल मालम रहे और कर लगाने में सुभोता हो। चौथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती थी, श्रीर बांट नाप की देखभाल करती थी। पांचवीं समिति बनाये हुये माल की विक्री की देखभाल करती थी और नये या बहिया माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकती थी। छठी समिति विको पर दस की सदी कर इकट्टा करती थी, कीमत मुकर्रर करती थी और इमारत, वाजार, बन्दर इत्यादि की देखभाल करती थीं। मेगेस्थनीज के आधार पर बहुत से लेखकों ने दुहराया है कि मकदमे बहुत कम होते थे और होने पर रीति रिवाज के श्रवसार फैसल किये जाते थे। चोरी बहुत कम होती थी। जोहा-नोज स्टोवाइस ने बार्डिसानीज के लेख के आधार पर लिखा है कि कभी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनी पडती थी। भूंडी गवाही देने वालों की श्रुगुलियां काट ली जाती थीं। श्रंगभंग करने वाले का बही अंग काट लिया जाता था और हाथ भी काट लिया जाता था। किसी मज़द्र के हाथ ताड़ने या आँख फोड़ने के अपराध में प्राणदण्ड दिया जाता था। सेना के प्रवस्थ के लिये भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी। पहिली समिति नावों और शायद जहाजों के सेना का प्रवन्ध इन्तिजाम में नौपति को मदद देती थी। दुसरी

स्ट्रैबो १०। १, १५-१६॥ प्लिनी, ६। २२॥ यह वर्णन बहुत से प्रीक छेखकों ने दुहराया है।

२. मैकिकिड्ल, इंडिया ऐज़ डिस्काइब्ड बाई मैगेस्थनीज़ एएड एरियन।

चारा, भोजन, हथियार, घोड़े, साईस, कारीगर, बैल, बैलगाड़ी इत्यादि का प्रवन्ध करती थी। बाक़ी चार समितियां पैदल, घुड़-सवार, रथ और हाथियों के विभाग का इन्तिज़ाम करती थीं। सैनिक, ज्यापारिक कारणों से और मुसाफ़िरों के सुभीते के लिये सरकार सड़कों का प्रवन्ध बहुत अच्छा करती थी। उदाहरणार्थ, एक सड़क पाटलियुत्र से उत्तर पिच्छिमी सीमाप्रान्त तक जाती थी

छौर कोई १००० मील लम्बी थी। साम्राज्य के

सड़क कई प्रान्त थे जिनका शासन सम्राट् की श्रोर से राष्ट्रीय करते थे। सुराष्ट्र श्रथांत् काठिया-

षाड़ के राष्ट्रिय पुष्यगुप्त ने एक चट्टान और किले के बीच में नदी को बांध कर सुदर्शन भील बनवाई थी जिसको उसके उत्तराधि-कारी यवन अर्थात् ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया। खेती का इतना ख़याल रक्खा जाता था कि देश में सिचाई का तो पूरा प्रथम्ब था ही पर किसानों से सैनिक नौकरी नहीं ली जाती

थी श्रीर लड़ाई के समय में भी शत्रु खेती का

क्षीर्क नुकुसान नहीं करते थे। श्रीर कर्मचारियों के श्रतावा राज्य की नौकरी में बहुत से

जासूस थे जो हर पक बात का पता लगाते थे। रंडियां भी जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी

ज़मीन के लगान के श्रालाचा ब्यापार कर,

जापूस राजकारखानों की चीज़ों की विक्री, साम-न्तों के ख़राज और बड़े छोटों के तुहक़ों से

होती थी। खेती वारी की उन्नति के लिये ईजाद करने वालों से कोई कर नहीं लिया जाता था।

arcatel telational att. 1

१. मैक्किंद्छ, पूर्ववत् ॥ ई० आई० ७ न० ६ ॥

इस शासन पद्धति में बिन्दसार के किये हये किसी परिवर्तन का उठलेख कहीं नहीं मिलता। पर श्रशोक के शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई खातीक का समय बातों का निर्देश करते हैं। दक्षिवन और दक्किलनपूरव के शासक अशोक की सम्राट् मानते थे पर घरेलु मामली में वह स्वतंत्र मालूम होतं हैं। ग्रशोक ने अपना सारा प्रभाव, सारी शक्ति धम और सदाचार बढाने में लगा दी श्रीर राज्य की धर्मराज्य बना दिया। पर पुरानी हिन्दस्तानी प्रवृत्ति के अनुसार वह पूरा सहनशील था। उसने बौद्ध भिक्षओं के अलावा ब्राह्मणों के ब्रादर सत्कार पर भी जोर दिया है और इसरे धर्मों की निन्दा को बहुत बुरा कहा है। शिलालेखों में किसी तत्त्वज्ञान का जिक्र नहीं है, सारा जोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने अहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनों मास बेचने की मनाई कर दी। बाकी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आदर, श्रापस में मेल. सब की मलाई. का उपरेश उसने देश भर में लेखीं और अभिनयों द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान द्वारा दिया । जुल्ला और मद्यपान इत्यादि की समाजों का रोक दिया. स्त्रियों की बीमारी, ब्याह या प्रस्थान के समयों की गंवाक निरर्थक रीतियों को छोड़ने की शिक्षा दी, बौद्ध मिश्च और भिश्च-नियों से आपसी फूट छोड़ने का आग्रह किया, बहुत से चैत्य और संघाराम बनवाये । बिहारयात्रात्रों की धर्मयात्रा बनाकर सह सारे साम्राज्य का दौरा करता था और सब जगह धर्म की बृद्धि करता था। चारों ओर सदाचार बढाने के लिये उसने धर्म-महामात्र नियुक्त किये।

साम्राज्य के प्रान्त जैसे उज्जैनी, तक्षशिला, कलिङ्ग और शायद दक्किन में सुवर्णगिरि श्रक्सर राजकुमारों के श्रधीन थे। प्रत्येक शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महामात्रों अर्थात्
श्रिकारियों का एक परिषद् था जिससे
प्राहेशिक शासन मतभेद होने पर मामला श्रक्सर सम्राह् के
पास मेजा जाता था। एक लेख में महामात्रों
को प्राहेशिक भी कहा है जिससे अनुमान होता है कि यह प्रदेश या
ज़िलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राजुक या लाजुक
थे जो कर और न्याय के काम में थे, जिनको सम्राह् ने निष्पक्षता
का उपदेश दिया है श्रीर जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र
तैनात किये। इनके नीचे युत लिपिकार श्रीर छोटे, बड़े और मंभले
पुरुष, श्रीर प्रतिवेदक थे जो साधारण राजकार्य करते थे।
अशोक ने जेलख़ानो की हालत भी सुधारी और फांसी पानेवालों
को अपील के लिये या परलोक की तयारी के लिये तीन दिन की
मुहलत का नियम बनाया।

हिन्दुस्तान के इतिहास में मौर्यकाल का जैसा महत्त्व धर्म श्रीर शासन के क्षेत्र में है वैसा ही कला के क्षेत्र के का में भी है। ब्राह्मणों से श्रीर वीरकाव्यों से सिद्ध होता है कि ईस्वी सन् के कई सदी पिहले देश में कलाओं की बड़ी उन्नति हो गई थी। गौतमबुद्ध के समय के सारनाथ अवशेष जो बनारस के पास निकले हैं स्चित करते हैं कि स्मारकस्तम्म, धर्ममवन, रहने के मकान, साधारण प्रयोग के बर्तन इत्यादि बहुत अब्ले बनाये जाते थे। मौर्यसम्राट् अशोक के समय के बहुत से निर्माण अब तक मौजूद हैं और उस समय की कला का अब्ला परिचय देते हैं। बुद्ध के असली या नक़ली अवशेष रख कर या स्तृप बुद्ध के जीवन की या इतिहास की घटनाओं के। समरण कराने के लिये स्तृप बहुत तरह

के बनाये जाते थे। कोई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई २ तीस चालीस गज़ ऊँचे थे। मीर्यकाल में स्तूपों पर मूर्तियां कम रहती थीं, शुंग काल में बढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्तूपों में सब ज़गह मूर्तियां ही मूर्तियां नज़र आने लगीं। वर्तमान भूपाल राज्य में साँची का स्तूप अशोक ने बनवाया था पर अशोक के बाद भी

उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय

लांची सांची के स्तूप की ज़मीन चारों क्रोर पत्थर की रेलों से घिरी है जिनके चारों क्रोर

परिक्रमा की जाती थी। श्राने जाने के लिये चार दिशाश्रों से चार रास्ते हैं जिनके दर्वाजों पर भीतर और वाहर बुद्ध के जीवन श्रीर बौद्ध साहित्य के दश्य पत्थर की नक्काशों में पेसे बनाये हैं कि मानों पत्थर ही साहित्य का सर्वोत्तम साधन है। दुहरें ज़ीने पर चढ़ के पक विशाल चब्तरा मिलता है जो परिक्रमा का भी काम देता है। इसके ऊपर स्तूप है जो लगभग श्रद्धंचन्द्राकार है और चोटी पर छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े श्रशोक के समय के पीछे

बनाये गये थे। तभी भर्द्धत स्तूप के दर्वाजुं। भ्रत्य स्तूप श्रीर चौगिदीं रेलों पर श्रीर श्रमरावती के स्तुप श्रीर रेलों पर श्रमगिनित भिन्न २ सुन्दर,

चमत्कारी, पत्थर के चित्र वीद्ध जीवन श्रीर इतिहास, साधारण जीवन, मेला, जानवर इत्यादि को श्रीकित करने के लिये बनाये हैं। बौद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने—स्त्री, पुरुष, बालक, देवता, राक्षस, जानवर सब ने—बुद्ध की पूजा की थी। इस लिये यह सब श्रोंकित किये जाते हैं। इनके बनाने वालों को पत्थर पर

चात्रर्थ

वैसाही अधिकार था जैसा बड़े २ गायकों को आवाज पर श्रीर बड़े २ कवियों को भाषापर होता है। प्रस्पेक आकार, प्रस्पेक भाव, प्रत्येक किया यह पत्थर के द्वारा पूर्य चातुर्य स प्रगट करते हैं। अशोक के स्तम्भ जिल पर शिला

भरोक के स्तम्म लेख खुरे हुये हैं भारतीय कला के सर्वेत्तम

दृष्टान्तों में हैं। इनके बनाने, उठाने और खड़ा

करने वाले पत्थर के काम में या पंजिनियरी में किसी देश या किसी समय के लोगों से कम न थे। चिकने रेतीले पत्थर का लीरियानन्दनगढ़ स्तम्भ ३२ फ़ीट श्रीर १ इंच ऊंचा है, गोलाई में नीचे ३५ ई इंच है श्रीर ऊपर २२ ई इंच जिससे दृश्य बहुत सुन्दर हो गया है। स्तम्भों की चोटी पर हाथी शेर इत्यादि की मूर्तियाँ हैं जिनका जीवनसादश्य उतना ही श्राश्चर्यजनक है जितना कि निर्माण का आदर्श श्रीर चातुर्य। सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता

१६०५ई में लगा था उस स्थान का स्मारक है

सारनाथ का स्तम्भ

जहां बुद्ध ने पहिला उपदेश देकर धर्मचक चलाया था। सारनाथ स्तम्म की चोटी के

हिस्से पर जो सात फीट ऊंचा है चार शेर हैं जो पक दूसरे की आरे पीठ किये खड़े हैं और जिनके, बीच में पत्थर का धर्मचक है। इस धर्मचक में ३२ तीलियाँ रही होंगी। शेर पक ढोल पर खड़े हुये हैं जिसकी बग़लों पर चौबीस २ तीली वाले चार छोटे धर्मचक हैं जिनके बीच में पक शेर, पक हाथी, पक बैल और पक घोड़ा है। चाहे जीवनसाइश्य की हिष्ट से देखिये और चाहे आदर्श की हिष्ट से,यह जानवर और उनके सारे अंग पेसे चातुर्य और कौशल से बने हैं कि इस कला की बराबरों स्थार में कहीं नहीं हो सकती।

पुराने समय में यहाँ निश्चुआं और सन्यासियों के लिये एवं

मंदिरों के लिये पहाड़ियों की चड़ी चड़ानें खोखली कर के भवन बनाने की, दीवारों और छत पर मुर्तियां छांट देने की और चित्र बनाने

gķī

की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं के बराबर निषुणता किसी ने नहीं दिखाई। गया के १६ मील उत्तर बराबर नामक पहा-हियों पर अशोक ने पेसी पक सुदाम गुफ़ा आजीवक सन्यासियों के लिये बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं — बाहरी कमरा ३२ फ़ीट ६ इंच लम्बा और १६ फ़ीट ६ इंच चीड़ा है और भीतरी कमरा जो क़रीब गोलाकार है लम्बाई में १६ फ़ीट ११ इंच और चौड़ाई में १६ फ़ीट है। अशोक की बनवाई हुई दूसरी कर्णचीपार गुफ़ा में पक ही कमरा है, ३३ फ़ीट ६ इंच लम्बा और १६ फ़ीट चौड़ा। दीबार ६ फ़ीट १ इंच ऊंची हैं और महराबदार छत दीवारों से ४ फ़ीट दंच ऊपर है। इस समय की गुफ़ाओं में मूर्तियां कम हैं, तथापि बराबर पहाड़ी पर लोमसऋषि गुफ़ा के तोरण या द्वांज़े पर कुछ अच्छी मूर्तियां हैं।

अशोक के पोते दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गुफायें बनवाई। मैार्य सम्राटों के बाद इस कला में यह विकास हुआ कि

गुड़ाओं की कला में विकास गुफाओं के भीतर मूर्तियां और चित्र बहुत बनने लगे और मूर्ति तथा चित्रकला परा-काष्ठा को पहुँच गई। बम्बई और एना के

बीच में कालीं गुफ़ा १२४ फीट ३ इंच लम्बी, ४५ फीट, ६ इंच चौड़ी श्रीर ४५ फीट ऊंची है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यभाग के दोनों ख्रोर ४५ फीट ऊंची है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यभाग के दोनों ख्रोर पन्द्रह २ स्तम्म हैं जिनके दूसरी ओर किनारियां हैं। प्रत्येक स्तम्म श्राठ कोने का है और प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक्काशी की गई है। चोटी के हिस्से के पिछले माग पर दो हाथी घुटने टेके हुये हैं, प्रत्येक हाथी पर पक पुरुष और पक खो है या दो लियाँ ही हैं, इनके पीछे घोड़े और चीते हैं जिनपर एक २ आदमी बैठा है। इस सारी निर्माणकला और मूर्तिकला की अंग्डता का पर्याप्त वर्णन माषा की शक्ति के बाहर है। इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्यर

की नक्काशी का ऐसा चमस्कार संसार में कहीं नहीं देखा गया।

मध्यहिंद की ग्वालियर रियासत में भीलसा के पड़ोस में बंसनगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक की की
भीयं काल की मूर्ति मुर्ति मिली है। यह बहुत टूटी फूटी है जिससे
असली रूप का पता ठीक २ नहीं लगता। पर
शायद यह एक यक्षिणी की मूर्ति है। स्त्री का आकार स्वाभाविक
ह। चेस नगर के भीतर तेलिन की एक ७ फीट ऊंची मूर्ति और
है। शायद यह भी मौर्यकाल की है यद्यपि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं
कहा जा सकता। इसमें भी स्वाभाविकता दिण्योचर है। यहां
देसी कुछ और मूर्तियां भी मिली हैं जो मीर्यकाल की या आसपास की हैं। मथुरा अजायवख़ाने की परखम की यक्षकुवेर मूर्ति
मीर्यकाल की है। मासन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट ८
इंच है और सीने की चोड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक घोती बांधे
हये है, धोती से ही सीने को ढके हये है और एक हंसती पहिने हैं।

मद्रास प्रान्त के गन्तूर ज़िले में कृष्णा नदी के किनारे अमरावती
या पुराने धरिनकोट नगर में एक बड़ा स्तूप
धमरावती सूप ई० पू० तीसरी सदी में बनाया गया था।
यह लगभग उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक
कायम रहा पर उस समय एक मूखं ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के

कायम रहा पर उस समय पक मूख जमान्दार न पत्थर लन के लिये इसे विव्कुल नष्ट कर दिया। इसकी बची बचाई सामग्री से और पुराने चित्रों से मालूम होता है कि यह पुराने समय की सर्च- श्रेष्ठ इमारतों में से था। कुर्सी से १३-१४ फ़ीट ऊंबी और ६०० फ़ीट लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तृप का क्षेत्रफल १६,८०० वर्ग फ़ीट था और सब जगह मूर्तियां ही मूर्तियां नज़र आती थीं। आसमी, जानवर, देवता,—स्यक्तिगत जीवन, सामाजिक

जीवन, इतिहास—आदि सब कुछ यहां प्रत्यर में श्रंकित था। हिन्दुस्तान की पुराती शान कापूरा नाटक था। हर एक चीज़ जीवन की सत्यता से पूर्णाथी।

द्वाविड़ मूर्तिकला के पुराने नमूने बहुत कम मिले हैं। मद्रास प्रान्त के गन्त्र ज़िले में भिद्मोलू स्तूप में जो पुर दिवन की ई० पू० तीसरी सदी का है, खारो ओर संग-मरमर की जाली थी और बहुत सी मूर्तियां थीं पर वह सब हाल में नष्ट हो गई हैं। पर इसी ज़िले में जन्यपेट या वेटबोलू में इसी समय का एक स्तूप और है जिसकी मूर्तियां थोड़ी सी बच गई हैं। यह मूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी भरहत के स्तूप की या पिंच्छम के गुफ़ा मंदिरों की ।

५. कला के लिये देखिये आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ़ हंडिया की वार्षिक रिपोर्ड । फ़र्गुंसन कल हिस्ट्री आफ़ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर अय बहुत पुरानी हो गई है। पर देखल कल एंशेन्ट इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन स्कल्प्चर प्एड पेटिंग और वी० ए० स्मिय कल हिस्ट्री आफ़ फ़ाइन आर्ट एन इंडिया एएड सीलोन देखिये । जनल आफ़ इंडियन आर्ट एएड इन्डस्ट्री में भी अच्छी सामग्री हैं। बहुत से लेख जनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सुमायटी आदि की पत्रिकाओं में हैं । कुमारस्वामी कल आइ- डियस्स आफ़ इंडियन आर्ट मी वपयोगी हैं ।

## दसवां अध्याय

## मौर्यकाल के बाद।

ई० पू० १८५ के लगभग बृहद्वध मौर्य को हटा कर उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की राजनैतिक श्रवस्था गही पर शंगवंश की स्थापना की। इस घटना से प्रगट होता है कि क्षत्रियों के अलावा और लोग भी कभी २ शासन करते थे। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणधर्म का पक्ष लेकर बहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये श्रीर भिक्षत्रों को मार भगाया। उसने दो राजसय-मगध यज्ञ किये और इस तरह घोषणा की कि बाह्यण्यमं फिर सिर उठा रहा है । हाथीगुम्फा शिलालेख से मालम होता है कि इस समय भी छोटे मोटे राजा बहुत थे अर्थात बही पुरानी जमीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ई० प० ७३ के लगभग शुंगवंश को हटाकर काएववंश पाटलिएत्र की गड़ी पर बैठा । इसके बहुत पहिले ही साम्राज्य ट्रट चुका था । कलिंग आदि प्रदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दुसरी सदी में ही पेर महाराज महामेघवाहन कंलिङ्गाधिपति कलिङ्ग खारवेल में कलिङ्ग (उड़ीसा) को फिर बड़ी शक्ति बना दिया श्रीर हिमालय तक अपना डंका बजाया। इस जैन

दिव्यावदान, पु॰ ४३२-३४॥ तारनाथ (अनु॰ काइफनर) पु॰ ८१॥ कालिदास, मालविकारिनिमित्र अंक ५॥

२. जे॰ वी० स्रो॰ स्नार॰ एस० सितम्बर १९१४ पु० २०३ ॥

महाराजा ने बहुत से जैनमंदिर बनवाये, क्षत्रिय सन्यासियों के लिये विशेष प्रवन्ध कराया पर ब्राह्मणों को भी हाथी घोड़ा रथ सुवर्ण वृक्ष इत्यादि दान देकर और खूब भोजन कराके प्रसन्न रक्खा। राजधानी में गाना, बजाना, नाच, नाटक और उत्सव बहुत होते थें। इसी समय के लगभग दक्खिन की ओर शातवाहन-वंश ने अपनी प्रभुता इतनी

बढ़ाई कि ई० पू० २८ में कार्यवंश की उतार कर भांभ पाटलिपुत्र पर अधिकार जमा लिया रे। शातवा-हत या शातकणि राजाओं के सिकों और शिला-

लेखों से मालूम होता है कि इनके समय में भी ज़मीन्दारी संघशासन प्रचलित था; अमात्य, महामात्र और भंडागारिक इत्यादि अधिकारी प्रायः एक ही ज़मीन्दार चर्ग से लिये जाते थे; दफ़्तरों में लेखक इत्यादि भी बहुत थे। कुम्हार, जुलाहे, लुहार, बढ़ई, कारीगर, सौदागर इत्यादि ने अपनी २ श्रेणियां बना रक्खी थीं जो ब्यवसायों की देख-भाल, महाजनी और कुछ सामाजिक कार्य भी करती थीं। राजा इन सब का आदर करते थे और ब्राह्मण तथा मिक्कुओं को ज़मीन बग़ैरह

उत्तर-पच्छिम

दान करते थे। उधर उत्तर-पिच्छम में ई० पू० दूसरी सदी में यवनों का दौर-दौरा रहा। ग्रीक ग्रौर पार्थियन राजाओं के सिक्के साकृ

हाथीगुस्का शिळालेख के को को बार एस किस्टू ३। १९१७ ई०। माग १ पृठ ४२५-५००॥ एवं जिल्दू ४। १९१८ ई०। पृठ ९६-९८॥ ई० आई १० परिशिष्ट ॥ बाकियोळाजिकळ सर्वे रिपोर्ट १९२६॥

२, कायववंश के लिये देखिये पाजिटर, डिमैस्टीज़ झाफ़ दि कलि एल पृ० ७१॥

इ. रैप्सन, कौइन्स आफ दि आन्ध्र, वेस्टर्न सेट्रेप, त्रैकूटक एण्ड वोधि डिनैस्ट्रीज़ । रा० गो० भंडारकर, आर्ली हिस्ट्री आफ दि दक्किया ॥ दे० रा० भंडारकर, ई० ए० ४७ प्र० ६९ इत्यादि । ई० ए० ८ प्र० ८२-८८ स्त्रुडर्स नं० ११६६, ११६७, ११६५, ११८० ॥ ई० आई० १४ नं० ९ ॥

बताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधर्म और सभ्यता के नीचे सिर भुका रहे थे, और ब्राह्मण या बौद्ध मत की स्वीकार कर रहे थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १५५-५३ में काठियावाड़ से मथुरा तक देश अपने अधिकार में कर लिया और पाटलिपुत्र तक हमला किया एक प्रसिद्ध बौद्धप्रन्थ मिलिन्द्पन्हों में मिलिन्द नाम से धर्म के प्रश्न करता है । पहिली ईसवी सदी के लगभग सुराष्ट्र (का-ठियावाड़) और आस पास के प्रदेशों में विदेशी क्षत्रप और महा-क्षत्रपों ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनको भी

हिन्दू सभ्यता ने हज़्म कर लिया। जूनागढ़

सुराष्ट्र चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी बाक़ी हिन्दुशासन के सिद्धानतों का अनु-

सरण करता था; राजा मंत्रियों की सलाह छेता था; मंत्री स्वतंत्रता से राय देते थे, कभी २ राजा का विरोध तक कर जाते थे। नह-पान के दामाद उपवदात ने देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गांव दिये थे; एक लाख ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भोजन कराया था; सराय, कूए, तालाव, वाग़, घर, प्याऊ, सभाभवन इत्यादि प्रजा के लिये बनवाये थे; एक गांव सब धर्मों के सम्यासियों की पाछना के लिये नियत किया था। यहां भी व्यवसायियों की ओणियां थीं जैसे कि गोवद्धंन में २००० जुलाहों की एक ओणी थी और १००० जुलाहों की यूसरी ओणी थी जो महाजनी भी करती थीं?। पहिली दूसरी ईसवी सदी में उपजीनी, मथुरा, तक्षशिला, कपिश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन सुराष्ट्र का सा ही था।

वेवन, हाडल् आफ, सेल्यूकस । राजिसन, सिक्सय घोरिण्डल मानकीं । ब्रिटिश स्यूजियम की इंडा पार्थियन सिक्कों की फेइरिस्त ॥ केस्त्रिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया १ ए० ५४०-६२ ॥

२ ई० आई० ७ मं० ७॥ ८ मं० ८॥

इसी समय उत्तर-पिछ्यम में विदेशो यूबी जाति के कुशानवंश ने अपना श्राधिपत्य जमाया जिसके राजा श्रपने को महाराजा राजातिराज कहते थे। इस धान्य राज्य साम्राज्य में जो हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला हुआ था, ब्राह्मण, बीद्ध, पारसी श्रीर श्रीक सभ्यताश्री का संघर्षण हुआ। एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणार्थ, गांधार मृतिकला श्रीर महायान बौद्धधर्म अनेक सभ्यताश्रों के परिगाम हैं। इस बंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बौद्धधर्म तिब्बत और चीन में फैलाया जहां से वह कोरिया, जापान, मंगोलिया, मंचुरिया में श्रीर थोडा सा साइबीरिया तक फैल गया। राउय में धार्मिक सहनशीलता वैसी ही थी कानिवक जैसी अन्य हिन्दू सरकारों में। कनिष्क के कुछ सिकों पर शिव की मतिं है। यूची इतिहास से भी साबित होता है कि हिन्दसभ्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रबल शक्ति थी । कतिक के दरबार के सब से बड़े कवि अश्वधोष ने संस्कृत में बद्धचरित, सौन्दरनन्दम्काव्यम् इत्यादि प्रन्थ रचे जिनमें संस्कृत काव्य का पहिला उदाहरण मिलता है। बज्जश्रुची नामक प्रन्थ में लेखक ने जो शायद अभ्वघोष ही था वर्णव्य-

पक से ही हैं। शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका ताड़पत्र लेख हाल १, रैप्पन, केम्बिन हिस्टो बाफ़ इंडिया १ पूठ ५६३-५२॥ रठ दाठ वनजीं,

भाशवद्योष

वस्था पर हमला किया है और जोर दिया है

कि सब आदमी जीने मरने में, रंज व खुशी में,

माई॰ ए॰ सन् १९०८ ए॰ २५-७५ ॥ म्राकियोलाजिकल सर्वे दिपोर्ट, ३ ॥ हिन्दुस्तान के ग्रीक मौर सिथियन राजामों के सिक्कों का ब्रिटिश स्ट्राजियम सूचीपत्र ॥ पंजाब स्ट्राजियम के सिक्कों का सूचीपत्र ॥ जै॰ म्रार० ए० एस० १९०९ ई॰ ए॰ ६४५॥

में ही तुर्फान में मिला है, कहा है कि ब्राह्मण श्रत्रिय से उपदेश ले सकता है, नीच ब्रादमी भी दवा दे तो फायदा करती है। ब्रश्नचेश से यह भी मालूम होता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता में कुछ फुर्क़ ब्रागया था। शायद, इसका कारण विदेशी कियों का पद ब्राक्मण थे। सदा की तरह स्त्रियों को ब्रच्छे कपड़े, माला, जेवर वग़रह का बहुत शोक़ था ब्रीर वेपभूषा में वह बहुत समय खर्च करती थीं। इस समय उत्तर-पिच्छम से श्रीक या वैक्टियन लड़कियां ख़रीद कर महलों में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थीं।

इसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिहास फिर अन्धकार में प्रवेश करता है। तीसरी ई० सदी की राजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ श्राकथनार नहीं मालूम है। पर साहित्य से साधारण परिस्थितियों का कुछ पता लगता है। ई० पू० चौथी सदी से लेकर सातवीं ईस्वी सदी तक अर्थात् हिन्द् सभ्यता के उत्कृष्ट काल के पूरे हजार बरस तक हिन्दुस्तान में मुख्य धर्म तीन थे-बौद्ध, जैन श्रीर ब्राह्मण-जो भिन्न २ प्रदेशों में प्रधान थे । सारे देश की दृष्टि से बौद्धधर्म प्रधान था पर ब्राह्मण धर्म भी हमेशा जीता जागता धर्म रहा। मौर्यसाम्राज्य के नाश होने के बाद ब्राह्मण-धार्मिक स्थिति धर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा पाया। गौतमीपुत्र शातकाणि ने वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने का दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की घारा यों तो कभी न टूटी थी पर अब वह बड़े वेग से बहुने लगी।

१, अश्वभोष, बुद्ध चरित ३। १३ ॥ इत्यादि

मीर्यसाम्राज्य के पतन और गुप्तसाम्राज्य के उत्थान के बीच में संस्कृत में श्रानेक धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और पहिले धर्मशास्त्र दूसरे प्रन्थ बने जिनमें से बहुत से नष्ट हो गये हैं पर जो बच रहे हैं वह धर्म, समाज, उद्योग ब्यापार इत्यादि पर बहुत मकाश डालते हैं। याद रखना चाहिये कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, व्यवहार के नहीं

कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, व्यवहार के नहीं श्रीर उनके कोई २ रचियता संसार से बहुत जानकारी भी नहीं रखते थे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरख हैं श्रीर ग़ौर से पढ़ते पर कुछ २ पता लग जाता है कि लोग उस समय कैसे रहते थे। जैमिनीय न्यायमालाविस्तर में माधवाचार्य का कहना है कि स्पृतियों ने विखरे हुये वैदिक सिद्धान्त श्रीर उपदेश संग्रह किये हैं। पर सच यह है कि उन में पीछे की बहुत सी वातें शामिछ हैं। सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र है मनु का जो दूसरी ईस्वी सदी के लगभग रचा गया था जी जिसमें लुप्त मानव-

स्वामगरचा गया था, जिसम सुप्त मानव-मनु धर्मसूत्र के श्रंश श्रवश्य ही सम्मिलित होंगे श्रीर जिसमें भिन्न २ सिद्धान्तों श्रीर व्यवहारों

को मिलाने के प्रयोजन से कभी २ परस्पर विरोधी वार्ते कही हैं। वर्णाश्रमधर्म पर मनु ने बहुत से नियम बनाये हैं और जीवन की छोटी से छोटी वार्तों को भी सिद्धान्त के

वर्णाक्षम अनुसार चलाने का प्रयक्त किया है। बाह्यसु श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, विद्या ही उनका व्यसन है

पर आपत्ति में वह खेतीवारी कर सकते हैं। आद्ध में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों की फ़ेहरिस्त से सावित होता है कि उस समय कुछ ब्राह्मण नट, नर्तक, गायक, महाजन, किसान, सौदागर,

मल के समय के लिये बहुलर और वर्नेट के अनुवादों की भूमिकाए, और जैनली कृत ली एंड कस्त्रम और हिन्दू ला आफ एडाप्शन देखिये।

तीर कमान बनाने वाले, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय वैल रलने वाले, सुर्दा ढोनेवाले, कुलाई चग़ैरह भी थे । मनु ने कारीगरी का अपनान किया है और शूदों को विद्या और ऊंचे स्थान का निषेध किया है ।

मनु शिष्टाचार और आत्मतुष्टि को भी कानून का दर्जा देते हैं श्रीर श्रागे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा को न्याय में देश, जाति और कुलों के रीति-राजप्रवन्ध रिवाज का मानना चाहिये। मन ने राजा को देवता माना है और दर्ख के द्वारा धर्म की स्थापना का आदेश किया है। कारीगर, सौदागर, वैद्य इत्यादि सब के व्यवसायों पर राजा की कानन बनाने चाहिये। तथापि मन से ही सिद्ध होता है कि इस काल में भी, धर्मसूत्रों और जातकों के समय की तरह. व्यवसायिक आत्मशासन बहुतथा। मनुके अनुसार, राजाको प्रादेशिक शासन, चीजों के दाम, नाप श्रीर वजन सब नियत करने चाहिये: जो वैद्य रोगी को क्षति पहुँचाएं उनपर जर्माना करना चाहिये। राजा को ब्राह्मण पुरोहित के ब्रलावा सात आठ मंत्री रखने चाहिये श्रीर रोज उनसे लडाई, सुलह, श्रायव्यय इत्याहि पर सलाह करनी चाहिये। परराष्ट्र सम्बन्धों के लिये होशियार दत हो ।। चाहिये । खान, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रवन्ध के लिये और अकुसर होने चाहिये। सभा, सराय, बागु, नाटकगृह, बौराहे. जंगल, शराब और भोजन की दुकान, वेश्यासवन, तमाशे.

मञ्जा १२,८५,२१,९६,९८,१००-१०१॥२।२२४ ॥३।१५१ इत्यादि
 भाभ ॥६।३४-३७॥९।३१३-२३॥१२।८८-९०॥

क्, अञ्चर । १५५, १६८ ॥ ३ । १३, १५४-६७ ॥ ४ । ४-६, ६१, ८१ ॥ ५ । ४३-८४ ॥ ८ । २०, २२, ४१८ ॥

इ. मनुरा १४ १४ ८। इ. ८, ४६॥

मन्दिर के वृक्ष इत्यादि पर सिपाहियों का पहरा रहना चाहिये। प्रादेशिक शासन का आधार गांव है जिसका प्रयन्ध मुखिया के। करना चाहिये। दस, बीस, सी श्रीर हज़ार प्रादेशिक जासन गांवों के समूहों पर अधिकारी होने चाहिये जिनको देतन के तौर पर ज़मीन दी जाय। सब अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिये और घूसख़ोरों को जायदाद ज़न्त करके देश निकाला देना चाहिये।

ज़मीन की पैदाबार का है, है या है कर कप में लेना चाहिये; पशु श्रीर सोने की क़ीमत से हैं, पेड़, मास, शहद, घी, सुगन्ध, मसाछे, फूल, फल और चमड़े के सामान, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की चीज़ों पर है; बिक्री की चीज़ों पर है; और हाथ से काम करनेवालों से

महीने में एक दिन की मेहनत । इसके श्रालावा कर ज़मीन के नीचे से निकलने वाली दौलत का श्राधा हिस्सा राजा की श्रीर श्राधा ब्राह्मणी

को मिलना चाहिये; माल की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; लाबारिस जायदाद राज्य की है। पर विद्वान ब्राह्मणों से, सत्तर बरस के ऊपर बुड्ढां से, ब्रंधे श्रीर लंगड़ों से कोई कर न लेना चाहिये। न्यायालय में राजा को ब्राह्मणों की सहायता से या राजा की

ग़ैरहाज़िरों में ब्राह्मण न्यायाधीश को श्रीर न्याय तीन ब्राह्मणों की सहायता से घटना, श्रीन-युक्त,समय,गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर

सल ७। इ-१२, ३७-६८, १४५-५१, १४-२४, ८०-८८, १४४ ॥ ३। १३४-३६; १४३ ॥ ८ १३०९, ३८६, ४०१-४०३ ॥ ९ । २५६-६०, ३०४, ३०९, २६४-६६, २०२ ॥ ११। १८, २२-२३ ॥

२. मजुः। ११३-४४ ॥ ९। २३४ ॥

वे. मनु ७ । १२७-३८ ॥ ८ । ३०-४५, ३९८-९९, ३९४, ४०४-४०७ ॥ ९। ४४ ॥

के सत्य का पता लगाना चाहिये। खेत या गांच की सरहरों के मुक् दमेंग में पड़ोसियों की सहायता लेनी चाहिये। दंड चार तरह का है— चेतावनी, डांट, जुर्माना और शारीरिक दण्ड'। जनता पर और न्या-याधिकारियों पर नज़र रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहियें। समस्त आगामी ब्राह्मण साहित्य पर मनु का प्रभाव टिटिगोचर है। उनके राजनैतिक सिखान्त भी बहुत से विष्णु लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं। उदाहर-णार्थ, तीसरी ईस्वी सदी के लगभग विष्णु

ने अपनी भाषा में मनु के नियम दुइराये हैं।

मनु के बाद सब से अधिक प्रभावशाली धर्मशास्त्र याज्ञवत्क्य का है जो शायद चौथी ईस्वी सदी के लगभग रचा गया था।

याज्ञवत्क्य धर्म के चौदह स्थान मानते हैं—
बाज्ञवत्क्य पुराण, न्याय, सीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद श्रीर छः अङ्ग। संशय हो तो वेद, धर्मशास्त्र के पंडितों के परिषद्ध से या उनके श्रभाव में केवल एक सब से बड़े पंडित से तै कराना चाहिये।

परिषद्ध जान पड़ता है कि हिन्दूराज्यों में शंकासमाधान के लिये विद्वानों के परिषद्ध सरावर हुआ करते थे। उनसे एक बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि कानून समय की प्रगति के बहुत पीछे न पडता था। धर्मशास्त्र पर

१, मनु ८। ४८-५०; १-२, ९-११; २०-२१, २५-२६, ७१-१२३, १२७-३०, ४३॥

२. मनु ७ । १२२, १५४ ॥ ९, २५६, २९८ ॥

इ. देखिये विष्णु १। ४०॥ २।२-३, ५-१६, ६५-६७, ९८॥ ३। ४-६, १६-१७, २१, २३-३२ ५५-६४ ॥ ५।५०-५९ ॥ ६।२०॥ १७। १३॥ २४। १-८॥ २६।४-०॥ न्याय के लिये,५ ॥ ६०-१९५॥ परीक्षासों के लिये ९।५-३२ ॥ १०-१४ ॥

यहत जोर देते हुये भी दिन्दू लेखक यह मानते हैं कि रुपयहार में और बातों का भी विचार रखना चाहिये। याझवल्क्य मानते हैं कि आत्मतुष्टि भी धर्म का एक स्थान है। देश, कुल और जाति के

रीति रिवार्जी का भी आदर राजा की न्याय राजा के कर्तव्य में करना चाहिये। राजा की हर तरह से प्रजा की बढ़ती करनी चाहिये और रक्षा के

सिये बहुत से क़िले बनाने चाहिये । याझवल्क्य के अन्य राज-नैतिक सिद्धान्तों में कोई नई वात नहीं है। सामान्यतः वह मनु से मिलते जुलते हैं। पर हिन्दू कानून में श्राज तक याझवल्का का बड़ा महत्त्र है। कारण यह है कि याझवल्का स्मृति पर श्रागे चल कर

विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी मिताक्षरा जिसमें दायभाग इत्यादि की पेसी व्यापक और विशद विवेचना है कि वह अनेक

परेशों में अवतक प्रामाणिक मानी जाती है।

हिन्दू साहित्य में जीवन के चार उद्देश्य माने हैं—धर्म, अर्थ, काम, मेक्षा। इस लिये धर्मशास्त्रों के साथ २ अर्थशास्त्र आधर मोक्षशास्त्र भी रचे गये जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गये हैं। कोई २५ वरस हुये दक्खिन में एक अत्यंत महस्व पूर्ण अर्थशास्त्र मिला है जो चाणक्य, कौटिल्य या कौटल्य के नाम का होने से बहुधा ई० पू० चौथी सदी के चन्द्रगुप्त मौर्थ के मंत्री का समका जाता है पर जिसका समय वास्तव में अनिश्चित है। शायद दस्तरी

१. याज्ञवस्थ्य १ । ३-५, ७, ११ ॥ २ । ३०, ३०५ ॥ १३ । ३०९-१३; ५२७-४१, ३४४, ३५३-६१, ३६४-६८ ॥ १६ । २० ॥ १८, ४-५, १२ ॥

सीसरी ईस्वी सदी का होगा । अर्थशास्त्र में सब जगह ज़मीन्दारी संग्रशासन प्रथा का प्रतिविभ्व, है, साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा है और शब्दुओं को वस में करने के लिये परराष्ट्रनीति में मंडल के नियम बना कर पास बालों से वैर, उनके पास बालों से मित्रता और तत्पश्चात मित्रता, शब्दा या उदासीनता

मंडक का विस्तारपूर्वक विधान है। विजय होने पर अधीन राजाओं को धरेळ मामलों में

स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सन्मान करना चाहिये पर उन पर हमेशा नज़र रखनी चाहिये श्रीर साम दाम दएड भेद—सच फूंड—सब उपायों से उन को श्रधीन रखना चाहिये?। मनु, विष्णु, श्रीर याज्ञवल्य इत्यादि धर्मशास्त्रों में श्रीर कामन्दक इत्यादि नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं १।

१. भिक्ष २ मर्तो के लिये देखिये शामशाखी, गणपितरास्त्री झौर जीली के संस्कृरणों की भूमिका। जैकोबी, साईं० ए० जून-जुलाई १९१८ ॥ जा-यसवाल, हिन्दू पालिटी, परिशिष्ट, ३ ए० २०३ ९४ ॥ रा० गो० मंडारकर, पिंडली पूर्वी परिषद की कार्यवाही, पूचा, १९२० ॥ विटरनिज, कलकचा स्थ्यू, १९२४ ॥ कीय, जे० श्रार० ए० एस० १९१६ ए० १३०-३८ ॥ संस्कृत साहित्य में अर्थशाख के उच्छेखों के लिये देखिये कामन्दक, नीतिसार, १ । ४-० ॥ दण्डिन, दशकुमार चरित, २ । ८ ॥ जैन निन्द्रप्तत्र ॥ सोमदेवसूरि, नीतिवाक्यामृतम् ॥ वाणभट्ट, कादम्बरी ॥ देमवन्द्र, झिभथान चिन्तामिण ( वार्ष्यई) ए० ३४ श्रोर यादव प्रकाश, वैजयन्त्री, ( सं० श्रोपट ) ए० ९६ । कीटक्य को द्रामिल भी कहते हैं । शिलालेखों के (हैं० श्राईं० १६ न० ७) के अनुसार कीटक्य की श्रोसल कीटक्य की श्रामल भी कहते हैं । शिलालेखों के (हैं० श्राईं० १६ न० ७) के अनुसार कीटक्य की श्रोसल कीटक्य की श्रोसल कीटक्य का प्रयोग ज्यादा ठीक है ।

२. वर्धशास्त्र ( स॰ शामशास्त्री ) । ए० २११--३१९, ३८०, ४०७

३, मतु७। १०४, १२२, १५४, १५८-२०७ ॥ ९ । २५३, २९८ विव्यु, ३ ॥ ४७-४९ ३५ ॥ याज्ञयस्य १३ । ३२१, ३५३ ॥ कामन्दक ८ । १६-१७, २० ॥ ९ । २-२१, ४५,७५ ॥ १० ॥ ८-२२॥ १० । २-३ ॥ मसिपुराय १४० ॥

कौटल्य के मतानुसार राजा को प्रजा के लिये सब कुछ करना चाहिये। जंगल साफ करा के नये गांव बसा शास्य के कत्त बय कर, बढ़ ी हुई आबादी के लिये उपनिवेश बना कर आर्थिक अवस्था सुधारनी चाहिये। अकाल के समय शिकार करा के, अच्छे स्थानों में लोगों की ले जाके, मूल कन्द फल इत्यादि बोकर, श्रमीरी पर भारी कर लगा कर और पड़ोली राजाओं से काया ला कर लोगों की जान बचानी चाहिये। उद्योग ब्या-धार्थिक प्रयन्त पार में कौटल्य ने राजा को चीजों के दाम तै करने का, उनको बिकी के लिये बाजार बनाने का, और लगसग हर पक चीज़ पर नियत कर लेने का उपदेश दिया है। राजा की राजमार्ग, राष्ट्र मार्ग स्त्यादि और सब तरफ आदमा और जान-वरों के लिये सड़कों, पगडंडी वगैरह बनानी चाहिये । बीमारी, बहिया, सांप, टीडी मार्ग इत्यादि सब ब्रापत्तियों से जनता की रक्षा भौतिक और आधिभौतिक उपायों के द्वारा करनी चाहिये। राजा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयत करना चाहिये कि गुरु-शिष्य और प्रत्येक घर में पति पत्नी, विता-पुत्र, भाई-बहिन, चचा भतीजे प्रीति से रहें। अनाथ, बूढे, कमजोर, ग्रीव और विपत्ति-ग्रस्त श्रादिमयों की मदद राज्य की करनी चाहिये। कौटल्य से यह भी पता लगता है कि उन दिनों विधवाश्रों का व्याह होता था और रोग या निर्दयता भरण पोचना इत्यादि के कारण स्त्री या पुरुष एक दूसरे को तलाकु दे सकते थे। विधवा ब्याह श्रीर तलाकु दोनों ही राज्य

१. पर्यातास्त्र, पुरु १६१-१८, १४४, २०६-२०१, २२७, ३०, ४७-४९, ५४, २९८॥ '२ प्रर्थशास्त्र, पुरु २०५-२०८॥

को मान्य थे। यह भी मालूम होता है कि बहुत से वर्गों में ज्याह बहुधा बड़ी अवस्था में होता था और ज्याह के पहिले युवक और युवती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कौटल्य ने वेश्या, नट, नाटक, जुआ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, बग बनाये हैं, दाम या फ़ीस नियत की है, उन सब के लिये अध्य-

क्षों का प्रबन्ध किया है और उनकी आमदनी

निरोक्षण पर वृष्य पसा ही कर लगाया है। की-दिलीय अर्थगास्त्र में राज्य के कर्तव्यों की कोई

सीमा नहीं है। शायद उन दिनों राज्य की स्रोर से कार्यवाही भी बहुत की जाती थीं। जान पड़ता है कि इस समय राज्य की स्रोर से सोना चाँदी लोहा इत्यादि की खानों का प्रवन्ध होता था स्रौर समुद्र से मोती चग़ैरह निकाले जाते थे। इनके बारे में भी कौट-

हय ने बहुत से नियम दिये हैं। राज्य के राज्य की कार्यवादी बहुत से कारज़ाने थे जिनमें सैकड़ों स्त्री पुरुष काम करते थे श्रीर जिन का प्रवन्ध

कोष्ठागार इत्यादि अफ्सर रखते थे। इसी तरह राज्य की स्रोर से नाव स्रोर जहाज़ भी चलते थे<sup>र</sup>।

राजा के लिये कीटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया है
जिसके श्रनुसार श्रविकांश समय मंत्रियों से
राजा सलाह में, श्रविकारियों से मिलने में, दूतों को
श्राज्ञा देने में श्रीर सेना के निरीक्षण में ब्यतीत

करता चाहिये। पुराने अर्थशास्त्र लेखकों में मनु ने १२, वृहस्पति ने १६ श्रीर उशतस् ने २० मंत्री रखने का आदेश किया था पर

अर्थशास्त्र, ए० ४७-४८, ११९,२१ १२४ २५,२५३-५९,१८३—८४,१९७ १९९,२३२-३५,२२८-२९,॥

२ पर्यशास्त्र, प्र० ९३-९०, ९८-१०१, ११३-१५, १२६-२८, १४०-४) ॥

कौटत्य की राय है कि जितने श्रावश्यक हो उतने मंत्री रखने चाहिये। मंत्री ऊंचे कुल, चरित्र श्रीर बुद्धि के होने चाहिये। परोहित के श्रलावा मुख्य मंत्री हैं सेनापति,

> मंत्री समाहर्ता (कर इकट्टा करनेवाला), निधा-यक श्रीर सन्निधाता (ख़ज:श्री), कार्मान्तिक

(कार्यालयों का निरीक्षक), नायक (पुलिस का अध्यक्ष) इत्यादि। इनके नीचे खेती, पशु, नाप बांट, व्यापार, जहाज, खान, कर, शराब इत्यादि मदक्मों के अध्यक्ष थे और उनके नीचे बहुत से कर्मचारी, लेखक इत्यादि थे। सेना के ख़ास महक्कमें थे—हथियार, हाथी, घोड़े, रथ और पैरल। सरहरों का प्रवश्य अन्तपाल करते थे, और दुर्ग-पाल क़िलों का। ज़िलों में प्रदेष्ट, नगर में नागरक और गाँव में गोप का प्रवन्ध था। दण्डपाल या प्रशास्तु न्याय करते थे। इनके अलावा बहुत से दूत थे। दरवारों में दीवारिक, अन्तर्वासिक, बहुत से पंडित,

गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ४८,००० पण से वेतन अत्राह्म के कर १०० पण तक थे। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी नौकरों को और भी सहायता मिळती थी और मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी जाती थी। अन्यत्र कौटल्य के कथनों से जान पड़ता है कि फ़ौजदारों के मुक़दमें अधिकतर कण्टकशोधन और दूसरे न्याय सुकृदमें धर्मस्थीय न्यायालयों में फ़ैसल होते थे। ज़्यादातर तीन न्यायाधीश होते थे। खेलक मुद्द में मुद्दयालय और गवाहों के बयान लिखा करते थे। जासूस भी बहुतेरी वार्तों का पता लगा देते थे।

सेना सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जङ्गली, इत्यादि सब ही तरह के लोग रख लिये जाते थे। वहन से स्विताली सुस्र हो ही नार ही लीट लाइ हो नार्

थे। बहुत से सिपाही दस, दो सी, चार सी, श्रीर श्राठ सी गावीं

के प्रदेशों के केन्द्रस्थलों में संग्रहण, खारवाटिक, द्रोणमुख श्रौर स्थानीय किलों में रखने चाहिये। कौटक्य कहता है कि श्रावश्यकता

धर्महीन राजनीति

पड़ने पर राजा श्रेणियों का धन ज़ब्त कर सकता है और घोखा देकर प्रजा से बहुत सा

द्रव्य चसूल कर सकता है<sup>9</sup>। राजनीति में

कौटल्य का धर्म और सदाचार की पर्वाह नहीं है। राज्य का धर्न और वल जिन उपायों से बढ़े वह सब ठीक है। यूरोधियन लेखक मेकियावेली की तरह कौटल्य भी धर्महीन राजनीति का पोषक है।

प्राचीन भारत में कम से कम बीस अर्थशास्त्र बाईश्वर प्रवंशास्त्र रचे गये थे पर कीटल्य के सिवाय केवल एक और अर्थशास्त्र का पता लगा है। वह बहुत

छोटा है श्रीर बृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ श्रंश ६-१० ई० सदी के जान पड़ते हैं पर उसमें भी कौटत्य के से पुराने विचार हैं। एक जगह कहा है कि जहां श्राचार और धर्म का विरोध हो वहां श्राचार को मानना चाहिये। मंत्रिमग्डल में मत की पकता का प्रयक्त करना चाहिये। नाविक श्रीर सैनिक रक्षा का प्रयन्ध पूरा पूरा होना चाहिये और सुभीते, श्राराम श्रीर उन्नति के लिये राजा को सराय, मन्दिर, तालाब श्रीर पाठशालाएं बनानी चाहिये?। बाई श्रास्त्र अर्थशास्त्र बहुत महस्य ना नहीं है पर कीटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव संस्कृत साहित्य में बहुत जगह दिखाई पडता है। श्रर्थशास्त्रों का

শ্বর্থ ইয়াইর ই০, 1ই-উ৸, ৸য়, ৩০-উ৸, ८९-१४ই, ই৭-উ০, ६२, १६०-६५, १९५-२००, २०३, २०५-२०४, २९८, २२२-२४

२ वार्हस्पत्य सूत्र (सं० एफ० डब्ब्यू० टामस) १। ४-५, ४६-४८, ५२॥ २।५१-४२,५४॥ ३।१८,२६-२०,३८,४९,५३-५५,७६७८॥ ४।२७, ३०,३४,३६-४४॥ ६।४॥

प्रभाव इतना बढ़ा कि पुराणों में धर्मगास्त्र की प्रधानता स्थापित करने की आवश्यकता हुई।

७-८ वीं ई० सदी के लगभग कामन्दक ने नीतिसार में कीटनय के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे । इनका कामन्दक इत्यादि भी प्रचार बहुत हुआ और यह अनेक संस्कृत लेखकों और टीकाकरों ने उद्दृष्टत किये हैं। कामन्दक ने कीटल्य को बहुत सी वार्ते छोड़ दी हैं। शायद बहु ७-८वीं ई० सदी के अनुकूल नहीं थीं। १० ई० सदी में शंकरार्य ने कामन्दक पर एक टीका रची। उसी समय के लगभग दिक्खन में सोमदेग सुरि ने कुछ तो कीटल्य के और कुछ दूसरों के सिद्धान्त लेकर नीतिवाक्यासृतम् रचा। अग्नि और मत्स्य पुराखों में भी

कौटल्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यव-हार के आधार पर बनाये हैं—यह कई बातों पुर दिक्कन से साबित हैं। एक तो यह सिद्धान्त २-३ ई० सदी से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, नीति-शास्त्र, काव्य, कथा—सब जगह मिलते हैं। दूसरे, पुर दिक्कन के तामिल साहित्य से २-३ सदी के बारे में जो बातें मालूम होती हैं वह कौटल्य इत्यादि की सी हैं । इसी समय (मद्रास के निकट) मंयला-पुर के किन तिरुवल्लुवर ने अपना मुख्याल निरुवल्लुवर या कुरल रचा जो श्रव तक तामिल साहित्य के सब से श्रव्हे ग्रन्थोंमें गिना जाता है श्रीर

कामन्द्रक के बहुत से अंश उद्भात हैं।

१, खास कर देखिये नीतिसार, १। २-७, ११-१४, २१-६० ॥ २। ६१-७६ ॥ ४। ३३ ॥ ५। ३७ ॥ ७। १२ ॥ २२। ९३ ॥ ३१। ५४ ६८।

देखिये कनक समाइ ( पिक्ले ), "तामिक्स प्टीन हन्द्रेड ईयर्स एगो" झासकर पु० १९०-१२, १२३,

जिसका प्रभाव सारे तामीलकम् पर १८०० वरस से खब ही रहा है। इसमें राजा को जो उपदेश दिया है और जो राजपबन्ध बत या है वह कौदल्य से बहुत मेल खाता है'। इस समानता से कभी कभी तो खयाल होता है कि कहीं कीटल्य भी तो दक्खिन का नहीं है पर अर्थशास्त्र के बहतेरे उठतेखों से इस धारणा का खण्डन हो जाता है। तो भी यह साफ जाहिर है कि इस समय हिन्दस्तान के उत्तर में और दिक्खन में संगठन के एक से ही तस्व प्रचलित थे और एक से ही सिद्धान्त प्रन्थों में लिखे गये। पर यह कह देना जरूरी है कि परराष्ट्रनीति में जिस दम्म की सलाह अर्थशास्त्र इत्यादि ने दी है उसका समर्थन सब लेखकों ने नहीं किया। उदाहरणार्थ, इसी समय के तथा राज्य सार्वदेव बौद्ध लेखक आयंदेव ने ध्यक्ति के जीवन में सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर जोर दिया है?। उस का प्रनथ चतःशतिका धर्महीन राजनीति का निराकरण करता है। इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज-नैतिक संस्थाओं का कछ पता लगता है।

नैतिक संस्थाओं का कुछ पता लगता है। निक्कर्ष भाग्यवश, इधर राजनीति पर बहुत से क्षेखकों ने रवनाएं कीं। राजनीति के सम्बन्ध में दो

बातें स्पष्ट प्रगट होती हैं—एक तो शासनका संगठन बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुँच गया था। दूसरे, राज्य के कत्तंत्र्य बहुत बढ़ गये थे। कृषि, उद्योग, व्यापार, समाज, रीति, विद्या, शिक्षा, साहित्य, कला—जीवन का कोई आंग न था जिसकी स्थिरता या उस्रति के लिये राज्य की और से प्रयत्न न होता हो। हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सन्। से एक बड़ा भारी कारण था, जीवन के अनेक आंगों से राज्य का

१. देखिये, तिरुवल्लु पर, कुल्ल ( अनु० लाज़रस ) ४००-७०० ॥

२ चतुः शतिका, पु० ४६२-६४ ॥

सम्पक्षं रहा था। पर ई० पू० चौथी सदी से यह सम्पर्क श्रीर भी घनिष्ट हो गया श्रीर राज्य की सहायता से चारों श्रोर बहुत से परिवर्तन हुये।

## सामाजिक सिद्धान्त

मौर्य युग और गुप्त युग (चौथी ईस्वी सदी) के बीच में सामाजिक श्रादशं और श्राचार पर भी बहुत सामाजिक सिद्धान्त विचार हुआ और बहुत से प्रन्थ लिखे गये। इसका एक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म किर प्रवल हो रहा था और समाज के लिये किर से कानून बना रहा था। यो तो ब्राह्मण लेखक संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और धर्मसूत्र की दुहाई बराबर देते हैं पर वह बहुत सी नई बातें लोका-चार के आधार पर लिखते रहते हैं।

मन ने हिन्द सामाजिक सिद्धान्त को जो रूप दिया वह आज तक नहीं मिटा है। व्यक्तिगत चरित्र का, वर्णाश्रम धर्म का, कौटुम्बिक जीवन का और मनु कानून का ब्योरेवार कथन संक्षेप से पर श्रोजस्वी पद्य में मज ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है। सारी स्मृति में उन्होंने द्विजों की श्रीर ख़ास कर ब्राह्मणों की सत्ता जमाई है। क्षेत्रों में वह मध्य देश का प्रधान मानते हैं जहां काला हिरन स्वतंत्रता से घूमता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के धर्म श्रलग २ हैं। वणों के वर्णधर्म धर्म वही हैं जो सूत्रों में देख चुके हैं। सब वणों का, सारी सृष्टि का, स्वामी ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों का यज्ञोपबीत पांच, छ, आठा या ब्राठ, ग्यारह, बारह बरस की श्रवस्था बहाचर्य में क्रमशः करना चाहिये और सोलह. वाईस, चौबीस बरस की अवस्था में क्रमशः गायत्री मंत्र देना

चाहिये । यहांपवीत के बाद बालक को गुरु के यहां ३६, १८ या ६ बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम और मिक्रपूर्वक, गुरु की सेवा करते हुये, खियों से भीख माँग कर खाते हुये, खब व्रत पालन करते हुये, चेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके बाद ब्याह करना खाहिये। व्याह आठ तरह के हैं—ब्रह्म, देव, आर्थ, प्राजापत्य, असुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच। पहिले छ

गान्धव, राक्षल झोर पैशाच। पहिले छ ह्वाहाणों के लिये झोर श्राक्षिरी चार दूसरे वर्णों के लिये हैं पर पैशाच और असुर ब्याह

कभी न करने चाहिये। ख्रानुहीन कन्या से न्याह न करना चाहिये क्यांकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाम (पारलीकिक लाभ) ससुर को होगा। पिता, भाई, पित, इत्यादि सब की स्त्रियों का ख्रादर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे जादू से नष्ट हो जायगा। रस्मों ख्रीर उत्सवों पर भोजन, बस्त, ज़ेवर से स्त्रियों का सन्मान करना चाहिये। स्त्री प्रसन्न है तो सारा घर प्रसन्न है, स्त्री अपसन्न है तो कोई भी प्रसन्न नहीं है। पर मनु स्त्री को स्वतंत्रता से बंचित करते हैं, देवता की तरह पित की पूजा और ख्राज्ञा पालने का ख्रादेश करते हैं। आगे चल कर मनु कहते हैं कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्वभाव से चंवल और दुराचार की ख्रोर होती है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करनी चाहिये, और घर

के काम में हो उन्हें लगाये रहना चाहिये। की एक जगह विधवा ब्याह का निषेध कियाहैं। पर श्रन्थत्र विधवाश्रों को या पैसी पहिंचों को

१. मनु० १ । ८१-९९ ॥ २ । १६, ३६-३८ ॥

र मन् २ । ५०-५८ ॥ ३ । १-३३, ५५-६२, १०५, ११७, ॥ ५ । ५४७-१६४ ॥

इ. सनु०९। २-१६॥

४, मनु०५। १५७, १६२॥

जिनके पति बरसों से लापता हो, देवर से नियोग, या शायद ब्याह की इजाजत दी है'। यहां पर विधवा ब्याह के चलन का जिस है पर मनु को यह पसन्द नहीं है । मनु से मतीत होता है कि विधवा ब्याह अब तक जारी था पर अब उसका कुछ विरोध होने लगा था। इसका कारण शायद यह था कि सन्यास, वर्णव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों की गड़-बड़ से स्त्रियों का पद गिर रहा था। उनका बाहर आना जाना कम हो रहा था, समाजिक प्रभाव घट रहा था, वह सम्पत्ति समभी जाने लगीं थीं। यह घारणा उत्पन्न हो रही थी कि स्त्री एक बार जिसकी हो गई, सदा के लिये उसी की रहेगी। स्त्रियों की अवनित के और भी उदाहरण मनुसंहिता में मिलते हैं। मनुकहते हैं कि जो पिलयां आज्ञान माने वह कुछ दिन के लिये त्यागी जा सकती हैं और उनके ज़ेवर छीने जा सकते हैं। मन के श्रनसार प्रयों का ज्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चौबीस तीस बरस पर होना चाहिये पर, वह ब्राठ या बारह बरस तक की छोटी कन्याओं के ज्याह की इजाजत देते हैं। ऐसे अनमेल ज्याह कभी बहुत न होते होंगे। एक ओर तो बहुत लोग इह्यचर्य आश्रम में रहते थे। दूसरी स्रोर अब बाल ब्याह प्रारंभ हो रहा था। यह पारस्वरिक विरोध बहुत दिन तक नहीं चल सकता था।

गृहस्थजीवन के लिये मनु ने छोटी बड़ी, आवश्यक अनावश्यक वार्तो पर बहुत से नियम बनाये, भोजन इत्यादि हैं। चाहे जिस समय आये अतिथि का अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देउ, ऋषि

१. मनु० ९ । ५२-६६, ७६ ॥

२. मनु०९। ६६, ६८॥

३, ननु० ९।७७-८०॥

४. मनु०९।८९--९४॥

पितृ श्रीर कुल-देवताश्रों की पूजा करके मोजन करना चाहिये. स्त्रियों के साथ नहीं श्रीर न श्रशुभ श्राद्मियों की मौजूदगी में। मांस खाने श्रीर मद्य पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परहेज़ करने से चड़ा लाभ है। नियत समयों पर यह, पूजापाठ श्रीर श्राद्ध करना चाहिये श्रीर जहां तक हो सके श्रपने ही वर्ण की वृत्ति से जीविका चलानी चाहिये। सच श्रीर मीठी बात बोठनी चाहिये।

जब पत्र के पत्र हो जाय और अपने वाल सफेट होने लगें तब संसार छोड कर इन्द्रियों को जीत कर यन में कन्द मूल फल फून खाते हुये, तपस्या वानप्रस्थ करते हुये और जीवों का उपकार करते हुये शान्ति संतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। द्विजों से भिक्षा लेकर निर्वाह करना चाहिये और अध्ययन करना चाहिये। इस तीसरे आश्रम के बाद चौथा श्राश्रम है जिसमें सब मोह ममता छोड़ कर परिव्रजन करना चाहिये, एक मात्र मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिये, योग ध्यान करना बस्यास चाहिये, श्रकेले रहना चाहिये, तप करना चाहिये । इस तरह जीवन व्याति करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सिद्धि होगी । स्मृति के बारहवें अध्याय में मन ने श्चाध्यात्मिक विद्या का विस्तार से व्याख्यान किया है। ११वें श्रध्याय में छोटे बड़े पापों के लिये बहुत से प्रायश्चित्त भी बताए हैं। चार वर्णों के अलावा जो जातियां नजर आती थीं उनकी उत्पत्ति मनु ने और शास्त्रकारों या सूत्रकारों की तरह वर्णों के मिश्रण से बताई हैं। जैसे वर्णसंकर वैश्य या शुद्र स्त्री से ब्राह्मण की संतान क्रमशः

१, मनु० ३ । १०५, ११२, १९९, १५२—६६ ॥ ४ ॥ ५ ॥

२. मनु० ६। २, ८२४, २१-५०, ५०, ७०-७३॥

अस्वष्ठ और परश्व है; शृद्ध या ब्राह्मण से क्षत्रिय की संतान क्रमशः उम्र और सूत है। ब्राह्मण और क्षत्रिय से वैश्य की संतान क्रमशः वैदेह श्रीर मगध है। इत्यादि २॥ इसी तरह वर्णसंकर जातियों के आपस में या फिर वर्णों से और तत्पश्चात इनकी संतान के वर्णों या वर्णसंकरों से मिश्रण होने पर बीसों जातियां पैदा हुई । इन सब के लिये भिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं। यह सम्भव है कि वैदिक काल के बाद भी वर्णों में कुछ मिश्रण हुआ हो पर इस तरह नई काति पर जाति बनने का कोई प्रमाण इतिहास से नहीं मिलता। वर्णसंकरों में चीन, यवन इत्यादि के उठलेख से भी मालम होता है कि यहां शास्त्र कारों ने कल्पना से बहत काम लिया है। उपजातियों की वास्तविक उत्पत्ति की विवेचना आगे की जायगी। पर यह बताना आवश्यक है कि वर्णसंकर की धारणा से धर्मशास्त्र और पुराण इतने सन्तुष्ट थे कि पेतिडासिक कारण निश्चय करने में उनसे बहुत कम मदद मिलती है। मन के बाद जितने ब्राह्मण धर्मशास्त्र रचे गये वह मनु के बहुत ऋणी हैं। कृष्ण यज्ञ बेंद की चारायणीय काठक शाखा का धर्मसूत्र जो विष्यु स्पृति के नाम से प्रसिद्ध है आरंभ से विष्णु ही मनु से बहुत सम्बन्ध रखता है और मन के से ही सिद्धान्तों से भरा है। उसकी केवल दो चार विशेष यातें ही तिखने की ज़रूरत है। वैश्यों की खेती, पशुपालन, व्यापार, साहुकारी इत्यादि व्यवसाय करने चाहिये। शुद्रों के लिये कला उद्योग के सब मार्ग खुने हैं । गाली, अपमान व्यभिचार पर जो कानून है वह वर्णमेद के आधार पर हैं अर्थात. एक ही तरह के अपराध के लिये मुद्दें मुद्दालय के वर्ण के अनुसार

१, मनु० १०। ८-३९, ४५-४९॥

२. बिच्यु, २ । १०-१४ ॥

। भिन्न २ दर्डों का विधान है, ऊंची जाति के लिये कम, नीची जाति के लिये ज्यादा। एक और विचित्र सर्ज नियम है कि साधारणतः ऋण पर भिन्न २ वर्णीं के आदिमियों से भिन्न २ दर से व्याज लिया जाय । खंड १६ में विष्णु ने भी मनु की तरह वर्णी और वर्णसंकरों के सम्मिश्रण से और जातियों की उत्पत्ति बताई है. उनके लिये उद्योग नियत किये हैं और शहरा-जीतीय व्याह का निषेध किया है?। पर १८वें क्याह खंड से सिद्ध है कि कभी २ अन्तर्जातीय व्याह अवश्य होते थे। खंड २४ में व्याह के वही आठ प्रकार बताये हैं और पुत्रों की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया है। विष्णु में तरह २ के पापों का वर्णन है और अयन्त्र प्रायश्चिक्त के सामान्य विधान हैं। विष्णु के समय में सती का रिवाज कहीं २ प्रचलित था। व्यास, शंख और अंगिरस की स्मृतियों में सती का बढ़ा पुण्य परि-सर्वा णाम बताया है। ई० पू० चौथी सदी में सिकन्दर के समय में इसका उल्लेख मिलता है। जान पडता है कि बाहर से ग्रानेवाली कुछ जातियाँ में यह प्रधा प्रचलित थी। उन्होंने हिन्तस्तान में चसने पर भी इसको जारी रक्खा। स्त्रियों का पत्र गिरने पर और निवत्ति मार्ग का चलन होने से कुछ हिन्दुओं ने भी इसे अड़ीकार कर लिया। जब स्त्रियों की ओर सम्पत्ति का सा भाव हो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्भव नहीं था !

<sup>1,</sup> विष्मु, ५ ।३५-४३ ॥ ६ । २३-

२ विष्मु, १६॥

इ विदयु, २२ ॥ ५३ ॥ ५५ ॥ ३३-४२ ॥

थ, बिद्यु, २५। १४॥

जैसे २ विधवा ब्याइ हकता गया सती की प्रधा कुछ बढ़ने लगी। पर सब हिन्दुओं में यह कभी नहीं फैती। अहिंसा के माननेवाले जैन और बौद तो इसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। बाक़ी हिन्दुओं में भी कुछ ही समुदायों ने इसे माना। इनमें से भी बहुत से शायद बाहर से आने वालों के वंशज थे।

विष्ण को तरह याजवहरूय मन पर सर्वथा निर्भर नहीं है पर उसके प्रनथ में भी मन के से विचार बहुत से हैं। याज्ञवल्बय समृति के तीन भाग हैं-वाज्ञवस्य आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। पहिले और तीसरे भाग के बहुत से ग्रंश गरुड पुराण में उद्दध्त किये हैं। ब्रह्मचयं, गृहस्य आदि आधमीं के सामान्य नियम दिये हैं। याब-धत्रव अनुलोम ब्याह मानते हैं पर शुद्र स्त्री से द्विज का ब्याह नहीं पसन्द करते। अपने और प्रत्येक नीचे द्विज वर्ण से एक एक कन्या लेकर ब्राह्मण ३, अबिय स्याह २ और वैश्य १ ब्याह कर सकता है पर शद कन्या से नहीं। जान पडता है कि इस समय वर्णव्यवस्था के नियम और भी कड़े होते जाते थे और शहों से किसी तरह का व्याह सम्बन्ध पसन्द नहीं किया जाता था। याज्ञवल्य ने ब्याह के वही ब्राठ प्रकार बताये हैं जो मन, विष्णु और अन्य

शराबी, बांक्ष, कड़ा बोलने वाली, दुराचारी, या केवल लड़की पैदा करने वाली स्त्री को छोड़ कर दूसरा व्याह किया जा सकता है?। पति की ख़ाझा मानना स्त्री का प्रधान कर्चव्य

धर्म शास्त्रों में मिलते हैं?। बीमार, दगाबाज,

स्त्री

१. याज्ञवस्य ३। ५६-५७॥

२. याज्ञवल्य ३ । ५८-६१ ॥

३. याज्ञवसम्ब ३ । ७२-७३ ॥

है, सास समुर और पित की सेवा करनी चाहिये; घर का काम कार्ज करना चाहिये। सम्बन्धियों को चाहिये कि स्त्रियों का आदर करें और वड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करें। पित के मरने पर स्त्री को अपने या पित के सम्बन्धियों के साथ रहना चाहिये पर नियोग की सी इजाजत हैं । अतिथि सेवा वडा सारी धर्म

भातिथ्य इत्यादि है। बच्चों और बूढ़ों को, कन्या, दुलहिन और गर्भवती स्त्री को, अतिथि को और नौकरों को

पहिले भोजन करा के गृहस्थ स्त्री पुरुष को खाना चाहिये ै।
धर्मसूत्रों और स्मृतियों में दायभाग के बहुत से नियम हैं जो
ळौकिक रीतिरिवाज के आधार पर स्थिर
दायभाग जान पड़ते हैं और जो न्यायालयों में ख़ब भी
अंशतः माने जाते हैं। स्मृतियों में क़ाजून है

कि घर के मालिक के जीते जी पत्नी, पुत्र या दास किसी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते । घिलष्ट ने जायदाद पर मा का अधिकार बहुत बताया है । पर इस मामले में स्मृतियों में मतभेद हैं। गौतम , आपस्तम्ब और मनु के अनुसार सब से बड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है, उसे पिता की तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये। नारद कहते हैं कि छोटा छड़का भी यदि वह अधिक योग्य हो तो, पैतृक जायदाद का

१. याज्ञबलका है। ६८-६९, ७८-८६॥

२. याज्ञवदक्व ५। १०२, १०५, १०८, १११॥

३. मनु ८ । ४१६ ॥ नारद १ । ३, ३३, ३८-३९ ॥ ५ । ३९ ॥

४. वसिष्ठ १५। २-४॥

५ गौतम २८।१।३॥

६ स्रापस्तम्ब २।५।६। १४॥

७ सनु०९। १०॥

मवन्धक हो सकता है । गौतम मंतु और विष्णु की सम्मति है कि ज्ञतीन, पानी, घड़ा, खाना, कपड़ा, जोवर, चारपाई, दासी, घोड़ा गाडी, सडक, पुस्तक इत्यादि का बटवारा नहीं हो सकता? । पर यहां भी और लेखकों से मतभेद है। नारद, शंखलिखित और हरित के अनुसार पिता की अनुमति से या पिता के बूढ़े, विक्षिप्त या बीमार होने पर योही छड़के बटवारा कर सकते हैं। ज्यादातर बटवारा विता के मरने पर और कभी २ माता विता दोनों के मर जाने पर होना चाहिये। विष्णु बटवारे में पैतृक सम्पत्ति श्रौर अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में भेद करते हैं?। बटवारे में मा के या बहिन के हिस्से के बारे में शास्त्रों में बड़ा मतभेव है-कोई २ तो उनका हिस्सा विदक्तल नहीं मानते और बाक्षी उस हिस्से के परि-माल के बारे में अलग २ राय रखते हैं। अन्तर्जातीय व्याह के पुत्रों में मा के वर्ण के अनुसार भिन्न २ परिमाण में बटवारा होने के नियम हैं। जान पडता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयों या वगों में भिन्न २ कान्न प्रवित्ति थे। मनु, विष्णु, याज्ञवल्य, नारद इत्यादि सब मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता, भाई पति या श्रन्य सम्बन्धियों से ज्याह के समय या और

स्त्रीधन

श्रवसरों पर जो इव्य मिले वह स्त्रीधन है और

उसपर केवल स्त्री का ही अधिकार है। अगर पति, पुत्र, भाई या श्रौर कोई स्त्री की इजाजत के विना उसके स्त्रीधन का उपयोग करे तो उसे काजून से सजा मिले। कात्यायन इत्यादि कुछ शास्त्रकारों की राय से स्त्री की अपनी कमाई भी स्त्रीधन है। स्त्री के मरने पर

१, नारद १३ । ५॥

२, गौहम २८ । ४६-४० ॥ मनु ९ । २१९ ॥ विष्णु १८ । १४

३ विष्मु १७ । १. २ ॥

४, विसिष्ठ १७ । ४७-५० ॥ मनु ९। १४९-५१ ॥ विस्यु १८। १-४० ॥

स्वीधन कुछ लेखकों के अनुसार पुत्र पुत्रियों में, औरों के अनुसार केवल पुत्रियों में बटना चाहिये; ज्यादातर राय है कि स्त्रीधन पर पहिला हक कुमारी पुत्रियों का है। संतान न होने पर स्त्रीधन पति के और कुछ अवस्थाओं में स्त्री के माता पिता के पास जाता है। इस प्रकार के नियम स्मृति, टीका, भाष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं और अलग २ समयों या स्थानों में प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन के बारे में कुछ लेखकों ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पति उसका प्रयोग कर सकता है।

महाभारत के समय से ही हिन्दुओं ने जीवन के चार उद्देश्य माने थे—धर्म छार्थ, काम और मोक्ष । प्रत्येक कामशास्त्र उद्देश्य के ऊपर शास्त्रों की रचना हुई । मोक्ष पर तो पूरी २ तस्वद्यान पद्धतियां ही निकली.

धर्मों का उद्देश्य ही अग्रमा को मोक्ष प्राप्त कराना था। मोक्षशास्त्र नाम से भी बहुत से धार्मिक अन्ध रचे गये। धर्मशास्त्र और अर्थ-शास्त्र का परिचय दिया जा चुका है। इनके अलावा कामशास्त्र पर भी बहुत सी पुस्तकों लिखी गई। अर्थशास्त्रों की तरह उनका भी अधिकांश लोप हो गया है। पर वात्स्यायन का महत्त्वपूर्ण कामसूत्र अब तक मीजूद है। छेखक ने प्रारंभ में ही स्वीकार किया है कि पहिले कामशास्त्र के बहुत से पंडित और लेखक हो गये हैं और उन्हीं के आधार पर में अपने अन्ध की रचना कर रहा हूँ। इससे निर्विवाद सिद्ध है कि जैसे मोक्ष, धर्म और अर्थ-शास्त्रों की परम्परा थी वेसे ही कामशास्त्र की भी परम्परा थी। इनमें भोग विलास की विवेचना वैज्ञानिक ढंग से की जाती थी। घात्स्यायन का समय निश्चय करना उतना ही कठिन है जितना

मलु ३। ५२ ॥ ९। १९४-२००॥ विष्णु, १७॥ १८, २२॥ १८। ४२॥ बाल्यक्क २। १४३--४४॥ नारद १३। ८॥

कीटल्य का। एक प्राचीन संस्कृत लेखक हेमचन्द्र ने कहा है कि वात्स्यायन श्रीर कीटल्य एक ही हैं । श्रीर वात्स्यायन किसी प्राचीन लेख से इस कथन का समर्थन नहीं होता पर इसमें कोई संटेह नहीं कि वात्स्या

यन की शैली विल्कुल कीटल्य की सी है। चाहे दोनों एक न रहे हैं। पर एक ही समय के जान पड़ते हैं। यदि यह अनुमान टीक हो तो वात्स्यायन को भी लगभग दूसरी तीसरी ई० सदी का मानना चाहिये। पर यह निरा अनुमान है। निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कामसूत्र में बहुत सी अश्लील बातें हैं; बहुत सी वातें हैं जो सर्वथा अश्लील न होते हुये भी यहाँ लिखने योग्य नहीं हैं। अश्ली, कामसूत्र के मुख्य विषय का परिचय हम यहां नहीं देंगे; केवल उन प्रासंक्षिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस समय की सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैं।

कामशास्त्र का पंडित होने पर भी वात्स्यायन जीवन में काम के। श्रमुचित महत्व नहीं देता। शास्त्र प्रारंभ करते काम का स्थान ही उसने घोषणा की है कि काम से अर्थ श्रोयस्कर है श्रोर अर्थ से भी धर्म श्रोयस्कर

है। पर जीवन में काम का कुछ महत्व अवश्य है। जहां तक हो सके, धर्म, अर्थ और काम का पालन इस तरह करना चाहिये कि आपस में उनका विरोध न हों। जीवन के सामझस्य का यह सिद्धान्त बहुत गम्भीर और ऊंचे दर्जे का था और वात्स्यायन के चित्रज्ञान और अन्तर्दृष्टि का प्रमाण है। पक और सिद्धान्त वात्स्यायन में है जिसपर अब यूद्प और अमरीका में शिक्षा सुधा-रक ज़ोर दे रहे हैं। वात्स्यायन कहता है कि और विषयों की तरह

देखिये शामशास्त्री, जर्नळ बाफ़िद मिथिक सुलायती, भाग ४ प्र० २१० १६ ॥

२. बालस्यायन, कामदुन्न, १।२। ११-४९॥

काम की शिक्षा का भी प्रवन्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी शिक्षा से वालक बहुत सी कुचेष्टाओं शिक्षा से बच सकते हैं। वात्स्यायन के प्रासंङ्गिक कथन जीवन की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में हैं।

उदाहरखार्थ, बह स्त्रियों की ऊंचीशिक्षा का कट्टर पक्षपाती है। स्त्रियों को साधारण शास्त्र पुरुषों की तरह पढ़ने चाहिये

श्रीर कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी स्त्रियों की विक्षा इत्यादि से सीखने चाहिये। अन्य लेखकों

की तरह चात्स्यायन ने भी ६४ कलाएं गिनाई

हैं। उन में गीत, वाद्य, मृत्य, लेख्य, पुस्तकवाचन, प्रहेलिका, वास्तुविद्या, धातुविद्या, निमित्तकान, काव्यक्तिया, कसरत, सीना, पिरोना, फूल माला, गृह प्रवन्ध इत्यादि शामिल है। जो पुरुव इन्हें सीख छे वह स्त्रियों को आकर्षित कर सकेगा। जो स्त्री इन्ह सीख ले वह अपने पति को अधिकार में रख सकेगी। नगरवृत्त अर्थात

नागरिक जीवन का वर्णन करते हुथे बात्स्या-

मकान इत्यादि यन कहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने चाहिये-चाहर और शीतर-ग्रालग २ कमरे

भीर दफ्तर श्रीर पक उपवन ज़रूरी है। पलंग, दरी, गद्दी, चन्दन, माला, गाना, बजाना—श्राद्दि सब घर में होना चाहिये। गाने बजाने, गृपशप श्रीर साहित्य चर्चा के लिये गोष्ठियां होनी चाहिये। श्रतुमान है कि वेश्यापं भी कलाश्रों में निपुण होती थीं, गोष्ठियां करती थीं श्रीर रंगीले जवानों के बाग और शराब के जदसों में शामिल होती थीं। इस तरह के श्रानन्द-प्रमोद कभी २

१. वास्स्यायन, कामजूत्र १।३।१३॥

३ चात्स्यायन, कामञ्ज १ । ३ । १६-२४ ॥

३, वात्स्यायम, कासजूत्र १। ४। ४-३३ ॥

रात २ सर हुआ करते थे: बहुतेरे इससे बर्बाद हो जाते थे। हाँ, बहुत से जल्से अच्छे भी होते थे जिनमें घर के हो स्त्री पुरुष रहते थे। तीसरी पुस्तक अब्ले कन्यासम्बयुक्तम् में चात्स्यायन के उपदेशी भौर सिद्धान्तों से अनुमान होता है कि कुछ वर्गों में लड़कियां ख़ुब शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभुषा द्वारा श्राकर्षक बनाई जाती थीं, यज्ञ, उत्सव, त्यौहार, बरात इत्यादि के श्रवसरी पर लोगों से मिलती जलती थीं, युवक और युवतियों में प्रेम हो जाता था, श्राना जाना, बातचीत, इयाह सैर. पढना पढाना, गाना बजाना हुआ करता था, एक दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टाएं होती थीं श्रीर फिर ज्याह होता था। बात्स्यायन कहते हैं कि उसी कन्या से ज्याह करने से सुख मिल सकता है जिससे वास्तव में प्रेम हो। श्रमले श्रध्याय की बातें अश्लीलता के कारण यहां नहीं छिखी जा सकतीं पर उनसे बालविवाह का प्रतीकार होता है। चौथे भाग ( ऋध्याय २ ) से विववा ज्याह का प्रचार भी सिद्ध होता है। घर में स्त्री को पति सास ससुर श्रादि की सेवा करनी चाहिये। शहरों की अपेक्षा देहात का जीवन बहुत सादा था। वहां रुपया कम था, पेश्वर्य और भी कम था, विद्या की चर्चा भी बहुत नहीं थी। इस युग की सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात थी नई नई उपजातियों की उत्भाति। ऊपर कह चुके हैं कि उपजातियां सप जातियां वैदिक काल में ही बनने लगी थीं, शायद

१, बात्स्यायन, कामगुत्र, १। ४। ३४-५२॥

२ वास्यायन, काम नुत्र, ३।१॥

इ. बात्स्यायन, काम नुत्र, ४ । शा

अनायों में पहिले से ही अनेक जातियां थीं, मिश्रण से कुछ और उपजातियां बनी होंगी और किर भौगोलिक और ज्यवसायिक कारणों
से प्रत्येक वर्ण या बड़ी उपजाति के और भी विभाग होते गये। पर
आगामी समय में उपजातियों की संख्या इतनी बढ़ी कि अवश्य कुछ
और विशेष कारण होंगे। धर्मशास्त्र में बहुत सी उपजातियां गिनाई
हैं। पर यह लेखक अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातुवंषर्य के क्षेत्र में लाने पर उताक थे। इसलिये वह सब उपजातियों
को उत्पत्ति वर्णसंकरता के आधार पर बता के संतुष्ट हो गये। जैसा
कि ऊपर कह खुके हैं, इतिहास से इस धारणा का समर्थन नहीं हो
सकता पर अभाग्य वश विवेचना के लिये बहुत सामग्री भी नहीं
मिलती। अनुमान से ही कुछ कारण स्थिर किये जा सकते हैं। प्राचीन

हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की अनुपम शक्ति थी; जो इसके सम्पर्क में आये यह अपने बहत से विश्वासों और आवारों

में हिन्दू हो गये। इस तरह एक एक करके बहुत से अनार्य समुदाय जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म के नीचे आये। पर वर्णन्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में सर्वधा हिल मिल न सके। धर्म के कारण यह दूसरे पुराने अनार्यों से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में लप न सके। इस परिस्थिति में एक ही बात सम्भव थी—यह कि नया समुदाय अपनी अलग एक जाति बना ले। इस तरह

नये हिन्दू समुदाय चहुत सी नई उपजातियां वर्नी। पर प्रत्येक उपजाति किस वर्ण में गिनी जाय ? ब्राह्मण

तो शायद इन सब को शूद्र समकता चाहते थे पर अगर नया समु-हाय अपने को वैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने लगे तो उसे कीन रोक सकता था ? कुछ दिन में लोग उनकी बास्तविक उत्पत्ति भूल जाते होंगे और नया वर्ग अग्नी पसन्द के वर्ण की एक उपजाति समफा जाता होगा। इस तरह की कार्यवाही के एक और परिणाम पर ध्यान देना चाहिये। इससे उपजातियों में अन्तब्योंह और भी रुक गया होगा। इन नये हिन्दू समुदायों से ब्याह करने में पुराने समुदाय स्वमावतः फिफकते होंगे और जब पृथक् व्याह की परि-पाटी एक बार प्रारंग हुई तो स्थिर हो गई होगी। अगर नये हिन्दू समुदाय में पहिले से आपस में ही वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक वर्ग की अलग अलग उपजाति बनी होगी।

अनार्य समुदायों की तरह विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे
थे। उत्तर पिच्छम से बहुत में लोग जैसे मीक,
विदेशी समुदाय सिथियन, शक इत्यादि हिन्दुस्तान में आये
और वस गये। अब उनके वंशज कहां हैं?
अब वह हिन्दू समाज के अङ्ग हैं। उन्होंने शीघ ही कोई हिन्दू धर्म
अङ्गीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और
यहां की रीतिरिवाज मानने लगे थे। पर वर्णव्यवस्था के कारण
पुराने हिन्दू उनसे ज्याह सम्बन्ध न करते थे अथवा बहुत कम करते
थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई। सम्भवतः
उनके वर्गों की अलग अलग उपजातियां बनी होंगी; उनके पुरोहित
वर्ग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजाति यनाई होगी; उनका
शासकवर्ग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जन वैश्य या
शूद्ध हो गये होंगे। इस तरह एक साथ ही बहुत सी उपजातियां
बनी होंगी।

जिन कारणों से पहिले जातियों के भेद हुये थे उन्हीं से श्रव उपजातियों के भी भेद होते रहे। पक उपजाति श्रन्य कारण के जो लोग व्यापार के लिये, या श्रीर किसी कारण से दूर जा बसे उन्होंने अपनी छोटी सी उपजाति अलग बना ली। उदाहणार्थ, आगामी काल में विश्वास था कि बंगाल के राजा आदिस्र ने मध्यदेश से कुछ ब्राह्मण वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिये बुलाये। यह बंगाल में ही बस गये और उनकी एक नई उपजाति बन गई। आज भी बंगाल की बहुत सी ब्राह्मण उपजातियां अपने को मध्यदेश से आनेवाते भिन्न भिन्न ब्राह्मण समुदायों की सन्तति बताती हैं। उड़ीसा के विषय में भी

प्रवास

पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने कनौज से १०,००० ब्राह्मण खुला कर बसाये थे। उसके बाद कन्नौज से इनके व्याह सम्बन्ध

स्वभावतः दूर गये, पर उड़ीसा वालों से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते थे; श्रस्तु, उनकी एक नई जाति वन गई। यह कम बहुत प्राचीन काळ से १६ वीं ई० सदी तक रहा। रेल चलने के बाद ही यह बन्द हुआ। धार्मिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटी उपजातियां बनी होंगी। एक ही उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध हो गये उनसे शायद शासप धर्मवालों ने ज्याह सम्बन्ध छोड़

धार्मिक भेद दिया होगा और इस तरह दो या अधिक विभाग हो गये होंगे। मांस खाने यान

खाने के कारण यह भेद श्रधिक तीव्र हो गये होंगे। सामाजिक श्राचार की भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुश्रा होगा। उदाहरणार्थ, जब विधवा ब्याह की रोक टोक प्रारंभ हुई तब एक ही उपजाति के सम-र्थकों और विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भावना थी। ब्यवसाय

बदलने पर भी नई उपजातियों की उत्पत्ति बाचारमेद सम्भव थी। कभी कभी तो जान पड़ता है कि एक ही ब्यवसाय को मिन्न मिन्न रीतियों से

करने वाले एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस समय भो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बैठ कर छोटे वर्तन बनाने वाले कुम्हार सब्दें होकर बड़े वर्तन यनाने चाले कुम्हारों से व्याह नहीं करते।
कहीं कहीं दाहिनी ओर से बाई ओर को जाल बुनने वाले महुए
बाई ओर से दाहिनी ओर जाल बुनने वालों से अलग हैं। एक
और कारण ध्यान के योग्य है। निम्नअंगी के कुछ लोग किसी
तरह द्रव्य या विद्या या अधिकार पाकर उपजाति के साधारण
निर्धन खोटें लोगों से अलग हो जाते थे। कमी की वह ऊंचे वर्ण
का दावा करते थे, प्रारम्म में चाहे उनकी हंसी हुई हा पर समय
वीतने पर ऊंचे वर्ण के ही कहछाने लगते थे।

क्ष्मित इस तरह एक नई उपजाति खड़ी हो जाती थी। यह कम श्रव तक जारी है। बहत

प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं। सामवेद के ताण्ड्य महाब्राह्मण में बताया है कि नीचे ब्रात्यदेव किस प्रकार ऊंचे हो गये, यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची जातियां कैसे ऊंची हो जाती थीं। अथवंवेद में तो की प्रशंसा की है। किसी समय लिच्छिव या निच्छिव पतित गिने जाते थे। मनु ने भी उनके पतित ब्रात्य श्वविय कहा है।। पर अधिकार के कारण वह पूरे श्वविय होने का दावा करने लगे और बड़े २ राज्ञ लों को अपनी बेटी व्याहने में सकुवने लगे। इस प्रकार वातुवंष्य जो सदा से ही कोरा सिद्धान्त था नाम मात्र के। ही शेष रह गया। सारी व्यवस्था बीसों क्या सैकडों उपजातियों की थी।

## धर्म

इसकाल के धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय

१. ताण्ड्य महाब्राह्मण, १०।४।३॥

२ अध्यवंवेद १५।२॥

इ. मनु १०। २३॥

पहिले दिया जा खुका है। हो एक श्रीर वातों की श्रोर संकेत करना काफ़ी होगा। धर्म बहुत ब्यायक श्रथं का शब्द है। पुराने ग्रन्थों में

> कहा है कि धमं वह है जो सारे संसार श्रीर विश्व को धारण करता है। जैन कहते हैं कि

धर्म विश्व को धारण, करता है। जैन कहते हैं कि वस्तुका स्वभाव ही धर्म है। मीमांसासूत्र में

कहा है कि धमं वह है जो चलाता है। वैशेषिक सूत्रों में कहा है कि धमं वह है जिससे इस लोक और परलोक में आनन्द हो। शारीरिक माध्य मानता है कि देश और समय के अनुसार धमं बदलता है । साधारण साहित्य में बहुधा धमंशब्द जीवन के मार्ग के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जीवन का ध्येय क्या है? उस ध्येय तक कैसे पहुँच सकते हैं? इन विषयों पर देश में अनेक भिन्न २ मत थे पर आपस के समपक से एक मत का प्रभाव दूसरे मत पर पड़ा करता था।

धोरे २ ब्राह्मणुधर्म ने बौद्धधर्म पर असर डाला। महायान नामक एक नया बौद्ध पंथ निकला जिसमें बहुत से

यक नया बाख पया तकता जिसम बहुत स महायान बौद्धधर्म ब्राह्मण तस्त्रों का समावेश है। २०० ई० के छगभग नागार्जुन ने जो सब ब्राह्मणशास्त्रों

का भी पिएडत था इसके सिद्धान्तों की ज्यवस्था कर दी। महा-यान भिक्त पर ज़ार देता है श्रीर सब के छिये निर्वाण का द्वार खोलता है। होनयान पन्थ के श्रनुसार थोड़े ही श्रातमा निर्वाण तक पहुँचोंगे पर महायान सबको निर्वाण की श्राशा दिलाता है। बुद्ध की भिक्त से यह सब हो सकता है। सद्धमंपुर डरीक प्रन्थ में जो २०० ई० के लगभग बना था बुद्ध की प्रेमी पिता के तुल्य माना है। श्रवलोकितेश्वर गुणकरण्डन्यूह में माना है कि श्रवलोकितेश्वर अर्थात् बुद्ध श्रसीम करुणा से सब जीवों की श्रोर देखते हैं। शिक्षासमुच्यय में बोधिसस्य कहता है कि मैं

६ शारीरक भाष्य ३ । १ । १५ ॥

सब जीवों के दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ और वर्दाश्त करता हूँ। यहां शान्तिदेव बुद्धों से प्रार्थना करता है कि अपने निर्वाण में देर करके सब जीवों को सुक्ति दिलाओं। वह स्वयं भी अपने पुरूप से पारियों को बचाना चाहता है।

इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या आगम के द्वादशांग भी लिखे गये। पांचवी सदी में देवद्विगणिन् ने सारे जैन सिद्धान्त का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों और जैन सिद्धान्त प्रवन्धों में पुराने राजा, तीर्थंकर, साधू, सन्त

इत्यादि की जीवनी हैं। प्रार्थना के बहुतेरे

स्तोत्र भी जैनियों ने बनाये।

तीसरी चौथी सदी के लगभग असंग ने योग भी धर्म में मिला दिया। ६०० ई० के बाद महायान बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य एक दूसरे के नजदीक आते हैं। दोनों में तन्त्र

वन्त्र इत्यादि भी बने और तरह तरह के गुप्त रीति रिवाज द्याले पत्थ निकले। देवियों की प्रार्थना और

प्रशंसा में बहुत सी घरिएयां तिखी गई। इस समय से अनेक नई
पुरानो देवियां की अराखना प्रारम्भ होती है। कुछ लेखों से ध्वनि
निकततो है कि कोई कोई एक साथ ही बीद और ब्राह्मण घर्मों को
मानते थे।

इधर ब्राह्मण भागवतथर्भ ने ज़ोर पकड़ा श्रीर भिक्त की धाराएं वहाईं। नारायण श्रीर विष्णु के भागवत धर्म स्वरूप कृष्ण की पूजा प्रांटम्भ हुई। शिव की पूजा भी वहुत से पन्थों ने ब्रङ्गोकार की। इसी तरह शिक, गणपित, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य श्रादि देवी देवताश्री की पूजा चली।

१, शिक्षा समुख्य ३ ॥ ६, ७, १७, १८ ॥

भक्ति की घारा का स्रोत वेदों में है। उसके बाद उपनिषदों में भक्ति की द्यावस्थकता स्वीकार की है और इक्लिक में सिक गीता में उसकी कुछ व्यवस्था की है। पर भक्ति का प्राधान्य पहिले दक्किल में हुआ।

तामिल साहित्य के सब से पुराने ग्रन्थों में परमेश्वर की भिक्त का उपदेश दिया है। शङ्गम् के काव्य परिपाड़ल में विष्णु के ब्यूहों का स्पष्ट उल्लेख किया है। इष्णु और वलदेव की पूजा भी बहुत होती थी। बहुत से शङ्गम् प्रन्थों में शिव की पूजा और भांक भी गाई है। पर्वलव राजाओं के समय में अर्थात् लगभग २०० ई० से लगभग ६०० ई० तक ६३ मिस श्री भक्त हुये जिनके चरित्र और कथानक बहुत से तामिल ग्रन्थों में गाये हैं।

इधर दिक्कित में जैत धर्म का प्रचार भी बहुत हुआ। जैन पृष्टाचित्रयों के अनुसार चन्द्रगुप्तमीर्थ के समय
दिक्कित में जैनधर्म में अर्थात् ई० पू० तीसरी सदी में बारह
बरस के अजाल से पीड़ित हो कर भद्रवाहु
स्वामी और उनके बहुतेरे दिनाम्बर अनुयायी उत्तर से आकर
दिक्कित में वर्तमान मैस्र के अवण्वेत्गोल में आकर बसे थे। कुछ्व
भी हो, यह अनुमान अवस्य होता है कि जैनधर्म ने ई० पू० वौधी
तीसरी सदी के लगमग दिक्कित में प्रवेश किया और धीरे २ बहुत
उन्नित की। इसी समय के लगमग बौद्ध्यमं भी दिक्कित में आया
और सम्राट् अशोक की सहायता से ख़ूब
दिक्कित में बौद्ध्यमं फैला। ब्राह्मण, जैन और वौद्ध पंडितों में
बहुत शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शासक गण्

प्रायः सहन शील थे पर कभी २ एक धर्म के अनुपायी राजा दूसरे सम्प्रदायों पर अत्याचार करते थे और बलपूर्वक दूसरे मर्ती का नाश कर के अपना धर्म फैलाने की चेष्टा करते थे।

#### भाषा

इस समय तक देश में कुछ भाषासम्बन्धी परिवर्तन भी हो गये थे। उतपर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा हिन्द्रतान के इतिहास में भाषा का सब से पुराना नमूना ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्वेद की पेबीदा संस्कृत साहित्य की और ऊंचे वर्गों की ही भाषा मालूम होती है, साधारण जनता की नहीं। कुछ भी हो संसार की और सब भाषाओं की तरह अपवेद की संस्कृत भी वैदिक संस्कृत धीरे धीरे बदलने लगी। उस पर आर्य लोक भाषा और अनार्य भाषाओं का प्रभाव अवश्य ही पडा होगा। पिछली संहिताओं की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, ब्राह्मणीं और आरएयकीं में भेद और भी बढ गया है, उपनिषदों में एक नई भाषा सी नजर श्राती है। इस समय वैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्कृत को नियमी में जकड़ दिया और विकास बहुत कुछ बन्द कर दिया। व्याकरणी में सबसे ऊंबा स्थान पाणिनि की श्रष्टाध्यायी ने पाया जो ई० पूर्व अवीं और चौथो सदी के बीच में किसी समय रवी गई थी। इसके सुत्र अब तक प्रामाणिक माने जाते हैं। पर थोडा सा परिवर्तन होता ही गया: वीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिति के नियमों का उल्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो वैदिक समय से ही केवल पढे लिखे आदिमियों की भाषा थी व्याकरण के प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दर हट गई। यह लोक भाषा देश के अनुसार अनेक रूप द्याकरण धारण करती हुई, बोल चाल के सुभीते श्रीर अनार्य भाषाओं के संसर्ग से प्रत्येक समय में नये शब्द बढाती हुई. पुराने शब्द छोड़ती हुई, किया, उपलर्ग, चचन, लिङ्ग और काल.

84

में सादगी की श्रोर जाती हुई, प्राकृत माषाश्रों के का में इष्टिगोवश हुई। इन का प्रचार संस्कृत से ज्यादा था क्योंकि सब लोग इन्हें समभते थे। बुद्ध और प्राकृत महावीर ने मागधी या अर्धमागधी प्राकृत द्वारा उपदेश दिया। ग्रीक लेखकों के भारतीय शब्द प्राक्षत शब्दों के ही क्यान्तर हैं—संस्कृत के नहीं। अशोक की धर्म लिपियां भी प्राकृत में लिखी हैं और आगे के बहुतरे शिलालेखों का भी यही हाल है। पर ई० पू० तीसरी सदी के लगतग बौदों और जैनों ने एक नई साहि-त्यिक भाषा का विकास किया जिसका नाम पालि पडा। इस तरह हो भाषाएं - संस्कृत और पालि-तो केवल साहित्य की और पढे लिखे लोगों की भाषाएं हुईं, एक इस समय मुख्यतः ब्राह्मणों की और दूसरी बौद्ध श्रीर जैनों की। इनके श्रलावा जनता की प्राकृत भाषाय थीं जिनमें लेख अवश्य हिले जाते थे पर जो उयादातर बोल चाल में ही प्रचलित थीं। ऊंचे विचार प्रगट करने की शक्ति संस्कृत में सब से ज्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानता रही । ई० पू० दसरी सदी में शिलालेखीं पर संस्कृत का प्रभाव नजर श्राता है: पहिली संस्कृत की प्रधानता दसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री दामन का जुनागढ़ लेख संस्कृत में है और प्राकृत लेखों पर संस्कृत शैली असर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से बल पाकर चौथी सदी में संस्कृत प्राकृत को शिलालेखों और तामपत्री से करीब करीब निकाल देती है। पाँचवीं सदी **जिलालेख** से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नजर नही आती। शिला और ताम्रपत्र लेखों के ग्रलावा साहित्य में भी इसी

आती। शिला और ताझपत्र लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी तरह का विकास हुआ। लिलतविस्तर, महावस्तु इत्यादि बौद्ध प्रन्थों में प्राकृत के साथ संस्कृत मिली हुई है, इस अर्थसंस्कृत या मिश्रित संस्कृत में बहुत सा धार्मिक और लौकिक साहित्य हिन्द-स्तान, नैपाल और तिब्बत में मिला है। पर इस समय भी संस्कृत का प्रमाव बढ रहा है। चित्रित संस्कृत दसरी ई॰ सदी में ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ दिन्या-बदान शुद्ध संस्कृत में लिखा गया। बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के प्रभाव के साथ साथ संस्कृत का प्रभाव भी बढता गया। तीसरी सदी के बाद बौद्धों ने बौद्ध संस्कृत साहित्य सैकडों क्या हजारों ब्रन्थ संस्कृत में रचे जिनमें से बहुतेरे नैपाल, तिब्बत, श्रीर मध्य पशिया में मिले हैं और कुछ तो केवल तिब्बती या चीनी अनुवाद में ही मिले हैं। बौद्धों की अपेक्षा जैनियों ने ब्राह्मण धर्म के प्रभाव को श्रीर इसलिये संस्कृत के चलन को ज्यादा रोका पर गप्त साम्राज्य के जैन साहित्य बाद संस्कृत का सिका ऐसा जमा कि जैनियों ने भी उसे श्रङ्कीकार कर लिया। छुडी ई० सदी से जैन संस्कृत साहित्य ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं है। धर्म, नीति, कथा, कोष, व्याकरण, छन्दस, वैद्यक, उपन्यास, नाटक, चम्पू, इत्यादि पर हजारों संस्कृत अन्य दिगाम्बर श्रीर श्वेताम्बर जैनियों ने लिखे जिनमें से बहुतेरे श्रव तक जैसलमेर, पारन इत्यादि प्राने भएडारी में अप्रकाशित पड़े हैं। इसके साथ साथ पालि और प्राकृत में भी बहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे। संस्कृत की प्रभुता इतनी बढी कि सिकों के लेख जो साधारण जनता के लिये थे और रुद्रदामन के समय तक प्राकृत में थे घीरे घीरे संस्कृत में लिखे जाने लगे।

दिक्खन में तामिल साहित्य की पुरानी घारा बराबर बहती रही, कनाड़ी भाषा में भी बहुत से ग्रंथ, विशेष कर इविखन में भाषाएं जैनों द्वारा, छिखे गये। पर यहां भी संस्कृत का दौर दौरा था। ख़ासकर दक्खिन के ब्राह्मणों श्रीर जैनियों ने धार्मिक और लोकिक विषयों पर रचनापं करके संस्कृत साहित्य को मालाम।ल कर दिया। हिन्दुम्तान के साहित्य का यह कम मुललमान विजय तक अर्थात् उत्तर में १२वीं सदी के अन्ततक और दिक्खन में १५-१६ वीं सदी तक जारो रहा। इसके बाद राज्य का सहारा टूट जाने से संस्कृत दुर्वल हो गई, प्राफ्त या अप्रसंश से निकली हुई देशी भाषाओं ने ज़ोर पकड़ा; फ़ारसी और अरबी ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिका जमाया। पर याद रखना चाहिये कि संस्कृत की धारा कभी सर्वथा लोप नहीं हुई। शामामी इतिहाल मुसलमानी राज्य में ही नहीं किन्तु आज तक पुराने संस्कृत साहित्य की पढ़ाई होती रही है और कुछ न कुछ नई रचना भी होती रही है। देश भर में संस्कृत के, और कुछ अंश में, पालि के प्रचार से सारे हिन्दुम्तान की सभ्यता बहुत सी वारों में पक समान हो

साहित्यक भाषा का सामंजस्य गई। विद्यार्था, विद्वान, सन्यासी और भिश्च देश भर का दौरा किया करते थे, हर जगह शास्त्रार्थ, पठनपाठन, और वार्तालाप कर सकते थे; अच्छे ग्रन्थ, चाहे जहाँ लिखे जाँय देशभर में प्रचार, प्रसिद्धि या प्रमाण पाते थे। इस सरह धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य,

काजून, इत्यादि में देश के सब हिस्से एक साथ थे, एक समान थे

भौर एक साथ ही एक सी प्रगति करते रहे।

पर संस्कृत और पालि के प्रचार ने पठित और अपिठत वर्गों के बीच में एक दीवार भी खड़ी कर दी। वर्गभेद साधारण जनता की भाषा में साहित्य था अवश्य। ख़ास कर जैन और बौद्ध साहित्य बहुत सा था पर तो भी संस्कृत न जाननेवाले बहुत से साहित्य से वंचित थे, विद्वानों के शास्त्रार्थ सुनने में असमर्थ

थे। उनकी देश भाषात्रों का साहित्यिक विकास भी पूरा २ नहीं हुआ । अशोक के शिलालेखीं के बाद प्राकृत के नमूने प्राकृत-प्रन्थों के अलावा संस्कृत नाटकों में मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में खियाँ, शूद्र या छोटी जातियों के पात्र संस्कृत के स्थान पर केई न कोई प्राष्ट्रत बोलते हैं। जान पडता है कि नाटकों में प्राकृत नाटक पढ़ने या देखनेवाली जनता दोनों भाषाएं समभती थी। पहिली-दुसरी ई० सदी के लग भग अश्वघोष ने अपने नाटकों में पुरानी मागधी, पुरानी अर्थमागधी और पुरानी शौरसेनी का प्रयोग किया है। इसके बाद वनेताम्बर जैनों ने अपने शास्त्रों के लिये महाराष्ट्री और दिगाम्बरों ने शौरसेनी का प्रयोग किया है। गुणाळ्य ने अपनी बृहत्कथा पैशाची में लिखी। व्याकरण की जंजीरों के अभाव में प्राकृत भाषाएं बराबर बदलती रहीं। तीसरी ई० सदी के लगभग भास के नाटकीं की प्राकृत अश्वघोष से कुछ भिन्न है और पाँचवीं सदी के लगभग का लिदास के नाटकों की प्राकृत और भी दूर पाकृत साहित्य हर गई है। मालूम होता है कि महाराष्ट्री में काव्य बहुत था; शौरसेनी में गद्य, श्रौर पैशाची में कथाएं। नाटकों से मागधी का दर्जा बहुत नीचा जान पड़ता है पर कथाएं उसमें भी थीं। प्राक्तों के खलावा श्रपभंश बोलियाँ थीं जिनका उल्लेख छठी ई॰ खपभ्रं श सदी से मिलता है, जो कुछ विशेष सम्प्रदायी की भाषाओं और प्राकृतों के सम्मिश्रण से बनी थीं, और जो आगे चल कर बहुत फैल गई। इन्हीं श्रपश्चंशों से शायद आजकल की कुछ उत्तरी देश भाषाएं वर्तमान भाषाएं निकली हैं पर प्रियर्सन के प्रतिकृल यह भी

अनुमान होता है कि कुछ देश भाषाएं सीधी प्राकृत से निकली

### साहित्य

काव्य में अब तक हिन्दस्तान की कोई माषा संस्कृत की बराबरी नहीं कर सकी है। संस्कृत कवियों श्रीर लेखकों ने वाल्मीकि को आदि कवि और रामा-संस्कृत काष्य यण को आदि काव्य माना है। वाल्मीकि ने जिस शैली से पहाड, नदी, मौसिम, चन, शहर, सभा, दर्बार, तपो-भूमि इत्यादि का वर्णन किया है, जिस शैली से स्त्री पुरुषों का. राजा, कुमार, ब्रादि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से वीरता, प्रेम, भक्ति, वैराग्य आदि भाव बताये हैं वह सदा के लिये संस्कृत साहित्य पर श्रंकित हो गये। वास्मीकि रामायण की कथा से कालिदास, भवभृति, स्रादि बड़े कवियों ने, पुराण बनाने वालों ने श्रीर अनशिनित छोटे लेखकों ने सामग्री ली है। काव्य या नाटक की सामग्री का दुसरा बडा भारी स्रोत महाभारत है। श्रादिपर्य की भूमिका कहती है कि जो कछ है महाभारत से लिया गया काव्य के स्रोत है। तीसरा स्रोत है प्राना बौद्ध साहित्य जिसका प्रयोग बौद्ध लेखकों ने किया है। चौथा स्रोत जैन परम्परा है जो जैन कविता का आधार है। पांचवां स्रोत छोक कथाएं हैं जो ग्रणाह्य इत्यादि में साहित्यिक रूप पाकर

९. भाषा के विषय पर मूल प्रन्थों के भ्रत्नावा देखिये, प्रियर्सन, लिंग्युस्टिक सर्वे आफ, हन्डिया, भाग १। कीथ, हिट्टी आफ, संस्कृत लिंद्सेचर, संस्कृत बुामा॥ मेकडानेल, वैदिक प्रामर। रा०गो० भंडारकार, जे० बी० बी० बन्नार० ए० एस० १६। ए० ३३०॥ हुट्ट्ज़, अज्ञोक के लेख।

बहुत से संस्कृत प्रन्थों में प्रतिविभ्वित हैं। इन पांच कोतों से सामग्री है लेकर प्रन्थकारों की प्रतिभा ने पेशी पेसी रचनाएं पैदा कीं जो संसार भर के साहित्य में ऊंचा स्थान रखती हैं। पतञ्जिल और पिङ्गल के उदलेखों से सिद्ध है कि ई० पू० २री सदी के पहिले भी लौकिक संस्कृत काव्य मौजूद था पर अभी तक कोई प्रन्थ नहीं मिले हैं। जो आगामो काव्य मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राह्मण, बौद्ध या जैनधर्म मानने वाले राजाओं के दर्बार में या राजाओं के प्रोत्साहन से

रचा गया था। इसीलिये इस साहित्य में राज राजदर्बार कथाएं बहुत हैं और कुछ पेसे विषय भी हैं जो राजाओं या दर्बारियों को ही प्रिय रहे

होंगे।

लौकिक संस्कृत काव्य में पहिला स्पष्ट नाम अथ्यवोष है जो बीद्ध राजा किनष्क के यहां १-२ ई० सदी अथ्यवोष में था पर अथ्यवोष इस साहित्य का आरंभ नहीं है। उसकी शैली हो बताती है कि पहिले बहुत से किन हो गये थे। लैर, अथ्यवोप ने महावग्ग और निदान कथा के आधार पर सीन्दरनन्द काव्य में नन्द को बुद्ध से वैराग्य और निवाण का उपदेश दिलाया है। सीन्दरनन्द काव्य नन्द की श्ली सुन्दरों के रूप का वर्णन बड़ी चतुराई से किया है, पित के वैराग्य पर वह ऐसा शोक करती है कि नन्द का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध से सेसा शोक करती है कि नन्द का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध

पेसा शोक करती है कि नन्द का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध स्वर्ग ले जाकर उसे अप्सराप दिखलाते हैं तब वह अप्सरा के मोह में पड़ जाता है। पर स्वर्ग में अप्सराओं का भोग तो पुराय से ही हो सकता है। इस अवसर पर बुद्ध का मुख्य शिष्य आनन्द यह उपदेश देता है कि स्वर्ग का सुख्य भी क्षणभंगुर है, पुराय श्लीण होने पर फिर मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। अस्तु, नन्द निर्वाख का

प्रयक्त करता है। बुद्धचरित में श्रश्वघोष ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ श्लोक बुद्धचरित कालिदास के रघुवंश की याद दिलाते हैं। सम्भव है कि कालिदास ने श्रश्वघोष पढ़ा हो

श्रीर ज्ञान कर या अनजान में उस के कुछ भाव श्रीर क्राक अपने ढंग से रघुवंश में रख दिये हों। अश्वघोष की भाव प्रगट करने की शैली का पता दो एक उदाहरणों से लग जायगा।

छुठवें अध्याय में चुपके से घरबार छोड़ कर वन में आकर गौतम स्वामिनक नौकर छुन्द से कहते हैं गौतम का गुइत्थान कि बार २ प्रणुप्त कर के राजा से मेरी श्रोर से यह कहना, "बुढ़ापे को श्रीर मौत को नाश करने के लिये मैंने तपोवन में प्रवेश किया है, स्वर्ग की तृष्णा से नहीं, स्नेह के प्रभाव से नहीं, क्राध से नहीं। इस तरह मैं घर से निकल गया हूं. मेरे लिये शोच न करना। संयोग कितने हो दिन रहे समय पाकर अवश्य

हास तरह में घर से निकल गया हूं. मेरे लिये शोच न करना । संयोग कितने ही दिन रहे समय पाकर श्रवश्य ही समाप्त होगा । विश्लेष निश्चित है, इस लिये मेरी मित मिश्ल में लगी है। स्वजनों से बार २ का वियोग कैसे रुक सकता है? शोक का त्याग करने के लिये में घर से निकला हूं; मेरे लिये शोक न करना; शोक तो उनके लिये करना चाहिये जो राग में फ्सें हैं श्रीर शोक के उत्पादक कामों में श्रासक हैं। हमारे पूर्वजों का यह स्थिर निश्चय था; उसी मार्ग से जाते हुये मेरे लिये श्रामे श्राने वाले शोक न करें। . . . यदि सोचते हो कि असमय में ही यह बन चला गया तो (मेरा निवेदन है कि) जीवन के चंवल होने से धर्म के लिये कभी श्रसमय नहीं होता। इस लिये मेरा निश्चय है कि मैं श्रमी से श्रपने श्रेय की चिन्ता कई। जब मौत वैरी की तरह खड़ी है तब जीवन का क्या ठिकाना है?..."

यह सुन कर छन्द ने संताप।से विकल हो कर, हाथ आंड़ कर आंसुओं से दंधे हुये स्वर से उत्तर इन्द का निवेदन दिया:—''हे प्रभो! बान्धवों को कष्ट देनेवाले सुम्हारे इस भाव से मेरा चित्त वैसे ही डूबा

जाता है जैसे नदी की कीचड में हाथी। किस लोहे के हरय की भी तम्हारा यह निश्वय न हिला देगा ? फिर स्नेह से व्याकुल इदय की बात ही क्या है ? कहां तो यह खक्रमारता जो महल में शयन करने के ही ये। ग्य है श्रीर कहां कठोर दर्भ के श्रंकरवाली तपोवन भूमि ? जो तुम्हारे व्यवसाय को सुन कर मैं घोडा लाया था सो हे नाथ ! दैव ने बलात्कार से मुक्त से यह कराया था । तुम्हारे इस निश्चय को जानता हुआ अब मैं कविलवस्तु के शोक के पास इस घोडे को कैसे ले जाऊं ? हे महाबाहो ! तुम्हें पुत्र की लालसा करनेवाले बढ़े स्नेही राजा को ऐसे न छोडना चाहिये जैसे कि कोई नास्तिक अच्छे धर्म को छोड़ देता है। और हे देव ! तुम्हें अपनी उस दूसरी माता को जो तुम्हें पालते २ थक गई है इस तरह न भूलना चाहिये जैसे कृतझ उपकार को भूल जाता है। श्रपनी पत्नी को जो पतिवता है; बड़े कुल की है, गुणवती है, श्रीर जिसका लडका छोटा है, तुम्हें इस तरह न छोडना चाहिये जैसे कोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड़ देता है। हे यश और धर्म के धारकों में श्रेष्ठ ! यशोधरा से उत्पन्न श्रापने छोटे प्रशंसनीय पुत्र को तुम्हें इस तरह न छोड़ना चाहिये जैसे कि व्यसनी परुष उत्तम यश को छोड देता है। हे विभो ! अगर तुमने राज्य को और बन्धुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिया है तो भी मुक्ते तो न

१, गीतम की श्रमली माता का देहान्त उनके बचपन में ही होगया था ।

ह्यो है। मेरी गति तो तुम्हारे ही चरणों में है। जैसे सुमित्र (सुमेत्र) रामचन्द्र को वन में छोड़ कर चला गया था वैसे में तो तुम्हें छोड़ कर इस जलते हुये चित्त को लेकर नगर को नहीं जा सकता हैं। तुम्हें छोड़ कर नगर को जाऊं तो राजा मुम्तसे क्या कहेंगे? श्रीर में तुम्हारे श्रन्तःपुरवालों को कीन सा श्रच्छा समाचार कृंगा? . . . . . ."

शोक से विद्वल छन्द के इन बचनों को सुन कर बोलने वालों में अ ह (गीतम ) ने स्वस्थमाव से और परम धैर्य से, उत्तर दिया:-" हे छन्द ! मेरे गीतम का बत्तर वियोग के बारे में इस संताप को छोड दो। बार बार जन्म लेने वाले देहधारियों के लिये परिवर्तन तो नियत ही है। मोक्ष की अभिलाषा में यदि मैं स्नेह के वश हो कर बान्धवी को न भी छोड़ तो भी मृत्यु बलातकार से हम सब को एक इसरे से छुड़ा देगी। जिस माता ने बड़ी तृष्णा से श्रीर बडे कच्टों से सुभे गर्भ में रक्खा था उस व्यर्थ प्रयत्न वाली का अब मैं कीन हैं और बह मेरी कीन है ? जैसे पश्ची बसरे के वृक्ष पर जमा होते हैं भीर फिर उड़ जाते हैं वैसे ही यह नियत है कि सब प्राणियों का समागम वियोग में समाप्त हो। जैसे बादल जमा हो कर फिर श्रलग २ हो जाते हैं-(बस) प्राणियों के संयोग और वियेश को भी में वैसा ही मानता हूं। यह संसार ग्रापस में एक दूसरे को धोखा देता हुआ चला जाता है, इस जिये इस स्वप्त के से समागम में कोई ममत्व न मानना चाहिये।

"पेसा होते हुये, हे सौम्य! शोक न करो, तुम जाओ अधवा यदि तुम्हारा स्नेह टहरता है तो जा कर फिर लीट आना। कपिल-

गौतम की असली माता का देहान्त उनके बचपन में ही हो गया था।

वश्तु में, हमें न भिड़कते हुये, लोगों से कहना कि उस (गौतम) के लिये स्नेह}का परित्याग करो और उसका निश्चय सुनो। या तो सह बुढ़ापे और मौत का नाश कर के जल्द हो लौट श्रायेगा या अपने प्रयत्न में असफल होने से निरालम्ब हो कर वह मर ही जायगा।

अश्वघोष के स्वालंकार या कलानामण्डीतिक में धर्म का उप-देश देने वाली बहुत सी कथाएं हैं। गएडी-फल्य मध्य स्तोत्रगाथा में बहुत से घामिंक गीत हैं। इसी समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद अश्वघोष ही था, बहुत से प्रन्थ लिखे जिनके अंश शतपञ्चा-शतिकस्तोत्र से मिळते हैं। यहां बुद्ध की मातृचेता? भिक्त गाई है। अवदानशतक में बुद्ध के जन्मों की बहुत सी कथाएं हैं जिनमें से कुछ सर्वास्तिवादी बौद्धों के विनयपिटक से ठी गई हैं।

सर्वास्तवादी बोद्धों के विनयपिटक से छी गई हैं।
संस्कृत लौकिक काव्य की तरह संस्कृत नाटक के इतिहास में
भी पहिला स्पष्ट नाम अश्वघोष का है पर यहां
नाटक भी याद रखना चाहिये कि नाटक लिखने
और खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरू हो
गई थी। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति धार्मिक साहित्य और आवार
से मालूम होती है। ऋग्वेद के कुछ सुकों में
बत्पि वार्तालाप हैं। ब्राह्मण प्रन्थों के यहां और
आचारों में बहुत से अवसरों पर कई आद्मियों में नियत समयों पर बातचीत होती है। यहां पर नाटक का
बीज है। रामायण और महाभारत में समाजों
नर्वक के अर्थात् उत्सर्वों के नट नर्वकों का बार बार
उदलेख है। रामायण में पक जगह नाटक

शब्द भी आया है'। यहां नाटक का पूर्वक्षय मालूम होता है। पाणिनि नटसूत्रों का उल्लेख करता है'। शायद उसके समय में या पहिले हो खेल तमाशाों के कायदे बन रहे थे। राम, रुप्ण, बुद्ध श्रौर जैन तीर्थंकरों की कथाएं सुनाने की परिपाटी से भी नाटक के

श्रीर जैन ताथकरा का कथाए सुनान का पारपाटा स मा नाटक क विकास में ज़रूर बहुत सहायता मिली होगी। धर्मकथा बहुत से यूरोपियन विद्वानों ने यह साबिन करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान ने नाटक श्रीक लोगों से लिया पर इस सम्मति के लिये इतिहास से कोई भी श्रदूट साक्षी नहीं मिलती। सभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों श्रोर प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर पच्छिम में श्रीक सभ्यता का प्रवार था। श्रीक धीक प्रभाव

धा। सम्भव है कि ग्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी नाटक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरित्र एक दूसरे से इतना भिन्न है, कहीं कहीं ऐसा उल्टा है, कि विपरीत साक्षी के अभाव में, इनकी उत्पत्ति श्रीर विकास स्वतंत्र ही मानने पढ़ेंगे।

ई० सन के प्रारंभ तक संस्कृत नाटक की बड़ी उन्नति हो चुकी
होगी। मध्यपशिया में तुफ़ांन के एक ताड़पत्र
शारहतीपुत्रप्रकरण पर अश्वघोष के नौ अङ्क के शारहतीपुत्रप्रकरण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौहमलायन और शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य
बाणी की है कि शिष्यों में उनके पास सब से अधिक ज्ञान और शिक
होगी। इस नाटक की शैली बही है जो आगे चलकर नाट्यशास्त्र ने

१. रामायण श्रयोध्याकांड ६९।३॥

२ पाणिनि, अध्याध्यायी ४। ३। ११०॥

वताई है, जिससे मालूम होता है कि नाट्यशास्त्र ने वर्तमान नाटकों के आधार पर ही नियम बनाये थे । जिस प्रति में शारद्वतीपुत्र प्रकरण है उसी में दो और नाटकों के अंश हैं जो शायद अश्वघोष

के हैं। एक में बुद्धि, कीर्ति और धृति की बात चीत होती है। इसरे के पात्रों में हैं शारिपत्र

षान्य नाटक

चीत होती है। दूसरे के पात्रों में हैं शारिपुत्र स्त्रौर मौद्दगलायन, नायक, विद्वक, दुष्ट श्रौर

गणिका मगधवती इत्यादि । यहां स्त्रियां और एक ध्रमण भी प्राकृत बोलते हैं। नाटक में हिन्द साहित्यिक प्रतिमा का ऊंचे से ऊंचा विकास मिलता है। वैराग्य का भाव भी इसके द्वारा प्रगट किया गया पर आगे चलकर इसमें वीररस प्रेम और राजनैतिक दांव-पेच की प्रधानता रही। प्रेम की पवित्रता में बहविवाह की प्रधा एक बड़ी कलुषित बाधा थी; कई नाटकों में प्रेम के पेच हंसी या घुणा पैदा करते हैं पर बहुत से नाटकों में कवि की प्रतिभा इस बाधा के ऊपर उठ गई है। दुखान्त नाटक की प्रथा न होने से नाटक का क्षेत्र कुछ संक्रवित हो गया, जोवन की कई तीव समस्याएं छुट गई, पर बीच २ में करुणा और क्रेश के भाव बराबर आये हैं। आगे चल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत से नाटकों के वर्णनों, पद्यों श्रोर चित्रणों में क्रियता आ गई और नाटक की लोकप्रियता में एवं आवश्यक स्वामाविकता में अन्तर पड गया। कुछ नाटक तो केवल पढ़ने के योग्य ही रह गये पर बहुत से नाटकों में प्रसाद गुण भी है, प्रकृति का कोई विरोध नहीं है। हिन्दू साहित्य के पढ़ने से इतना तो सिद्ध ही है कि नाटक श्रामोट प्रमोद का एक बडा साधन था।

हिन्दुस्तानी नाटक के इतिहास के लिये देखिये कीथ, संस्कृत ड्रामा; सिल्वा छेवी, थियेटार इंडियन।

साहित्य में नाटक गृहों का उठतेख बार बार श्राया है। नगरी में, खास कर राजधानियों में, बहत से नाटक-घर थे। पर ऐसा मालम होता है कि नाटक-नाटक्यर मंच पर केवल एक पर्दा रहता थाः नदी, वन, पर्वत, आध्रम, नगर, गांच, इत्यादि वर्णन और संकेतों से बताये जाते थे, इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर चढना, पौधों को पानी देना, फूल तोडना, इत्यादि क्रियाएं भी वर्णन पर्दे श्रीर संकेतों से बताई जाती थीं। पर्दे के पीछे नेपथ्यगृह थे जहाँ से आवश्यक आवाजें आती थीं। प्रारंभ में सुत्रधार अपनी स्त्री या पात्रों से बातें करता हुआ नाटक की प्रस्ता-सुत्रधार वना देता था और फिर नाटक के अङ्गारंभ होते थे। स्त्रियाँ नाट्यमंच पर आया करती थी पर कमी कभी स्त्रियों का पार्ट पुरुष भी करते थे। स्मृतियों में लिखा है कि नाटक खेलने वाले स्त्री पुरुषों का आब पात्र रण नीचा होता था सम्भव है कि यह कडी श्रालोचना नाटकसंसार के श्रानन्द जीवन के कारण ही हो।

कोई बीस बरस हुये गण्पितशास्त्री ने भास के तेरह नाटक खोज कर प्रकाशित किये जिनका समय भिन्न २ भाव विद्वान् ई० पू० ७ ८ सदी से लेकर ई० ६-१० सदी तक निश्चय करते हैं और जिनको कुछ लोग भिन्न २ नाटककारों की रचना बताते हैं। पर सब सोच कह यह अनुमान ठीक मालूम होता है कि यह सब नाटक पक ही रचयिता के हैं और चौथी ई० सदो के आस पास लिखे गये थे। इन नाटकों की कथाएं ज्यादातर महाभारत और रामायण से ली गई हैं। शैली और भाषा में बड़ी सादगी हैं। कई नाटक एक ही एक अडू के हैं। सब ही नाट्यमंत्र के लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगभग सर्वत्र घटनाचक बड़ी तेज़ी से चलता है श्रीर चरित्र बड़ी सफ़ाई से खीचे हैं।

जैता कि सातवीं ईस्वी सदी में बाणमह ने अपने हर्षविरत में प्रसङ्गवश कहा है, भास के नाटक नन्दी के बिना प्रारम्भ होते हैं। इनमें प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। रचना के दो एक द्दशन्त दिये जा सकते हैं। पश्चरात्र का आधार महाभारत है पर कवि की कल्पना ने नई कथा रच डाली है। पांडव

साम्बर

बारह बरस के बनवास में हैं और राजा

विराट के साथ हैं। दुर्योधन वड़ा यह करता है और द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को

कहता है। द्रोण यह दक्षिणा मांगते हैं कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाय। किन्तु इसपर दुर्योधन और शकुनि यह शर्त छगाते हैं कि पांच रातों के भीतर ही पांडवों का पता लग जाय। द्रोण को क्रोध आता है पर कीचकवध के समाचार से भीषम अनुमान करते हैं कि यह तो भीम का ही काम हो सकता है। शर्त मान छी जाती है। कौरव विराट के राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसकी गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गायों को छुड़ाने आते हैं, उनका पता लग जाता है और दुर्योधन उनको आधा राज्य दे देता है।

( पहिले अङ्क में विष्कान्सक के बाद भीष्म और द्रोग आते हैं।)

द्रोण—सच पृद्धिये तो घर्म का अवलम्बन करके दुर्योधन ने मुफ्ते ही अनुगृहीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोष वान्धवों और मित्रों को छोड़ कर गुरु को ही लगता है; गुरु के हाथ में वालक को सौंपने वाले माता पिता का तो दोष ही नहीं है।

भीष्म-इस दुर्योधन ने (जूप में) रुपया लेने से प्रसिद्धि पाकर (पाण्डमों से) युद्ध की कामना के कारण अयश पाया था। अब बहुत दिन में धर्म (यज्ञ) की सेवा करके यह पुर्य का भाजन हुआ दे स्रीर इस रूप में शोभा पा रहा है।

( दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आते हैं )

दुर्योधन—मेंने (शास्त्रों में) श्रद्धा दिलाई है; गुरुजन संतुष्ट हैं। जगत् मुफ में विश्वास करता है; मेरे गुण बस गये; श्रयश नष्ट हो गया। यदि कोई कहें कि स्वर्ग मरनेवालों को ही मिल सकता है तो भूंड है; स्वर्ग तो परोक्ष नहीं है; स्वर्ग तो यहीं श्रनेक प्रकार से फलता है।

कर्ज् — हे गांधारीषुत्र ! न्याय से आये हुये धन को दान करने में आपने न्याय ही किया क्योंकि क्षत्रियों की समृद्धि वाणों के अधीन है। पुत्रों के लिये जो रुपया जमा करता है वह धोखा खाता है। राजा को चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्यौछावर कर दे स्रौर पुत्रों को एक मात्र धनुष् देवे।

शकुनि—ग्रङ्गराज (कर्ण) ने, जिसके पाप गंगा के उपस्पर्शन (अवस्रथ) से धुत गये हैं, ठीक कहा।

कर्ण-१क्ष्वाकु, शर्याति, ययाति, राम, मान्धाता, नामाग, नृग, अम्बरीष-पद (राजा) कोष और राज्यों के साथ शरीर से तो नष्ट हो गये हैं पर यजों से श्रव भी जीवित हैं।

सव (लोग)- गांधारी पुत्र ! यझ की समाप्ति पर आपको बधाई । दुर्योधन-मैं (बहुत) अनुगृहीत हुआ । आचार्य ! आपको प्रणाम करता हूं ।

द्रोण—इघर आओ पुत्र ! यह कम ठीक नहीं है। दुर्योधन—तो ठीक कम क्या है ?

द्रोण —क्या आप नहीं देखते १ पहिले इन भीष्म की प्रणाम करना चाहिये जो मनुष्य कप में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर सुक्ते प्रणाम करना—इसे मैं ठीक क्राचरण नहीं मानता। भीष्म-न न ऐसा न किहये। में तो बहुतरे कारणों से आप से घट कर हूँ; क्योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ हूँ, आप स्वयं ही उत्पन्न हुये हैं; मेरी वृत्ति हथियारों से हैं, आपकी प्रेम से; में क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं; आप गुरु हैं, में बृढ़ा शिष्य हूँ।

द्रोण-क्या महात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं होती ? आओ पुत्र ! मुफ्ते ही प्रणाम करो।

दुर्योधन-श्राचार्य ! प्रणाम करता हूँ।

स्वप्नवासवदत्त में आधार उदयन और वासवदत्ता की पुरानी हिन्दू प्रेम कथा का है और उस मंत्री स्वप्नवासवदत्त यौगन्धरायण का कौशल दिखाया है जो संस्कृत नाटक में स्वामिमिक्त के लिये प्रसिद्ध

है। पहिला अङ्क इस तरह प्रारंभ होता है:--

(दो भट प्रवेश करते हैं)

दोनों भर-हिन्ये, हिन्ये, श्राप लोग हिन्ये। (परिवाजक के भेप में यौगन्धरायण और अवन्तिका के भेप में वासवदृत्ता प्रवेश करते हैं)

यौगन्धरायण्—(कान छगा कर) क्या ! यहां भी लोग हटाये जाते हैं। जो घीर हैं और मान के योग्य हैं, ब्राध्मम में रहते हैं, बढ़कल पहिनते हैं, उनको क्यों जास दिया जाय? घमंडी, विनय से रहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह कौन है जो इस शान्त तपोवन में गंवारपन चलाता है?

वासवद्त्ता-स्त्रार्थ ! यह कीन (हमें) हटाता है ? यौगन्धरायण-वह है जो अपने को धर्म से हटाता है । वासवद्त्ता-स्त्रार्थ ! मैं यह नहीं कह रही थी (पर्) क्या में भी हटाई जाऊंगी ? यौगन्धरायण—देवी ! न पहिचाने हुए धर्म भी इस तरह हटा दिये जाते हैं।

वासवदत्ता—परिश्रम से उतना खेद नहीं होता जितना इस अपमान से।

यौगन्धरायण—यह चीज़ें (मान पेश्वर्य इत्यादि) तो देवी ने भोग कर छोड़ दी हैं। चिन्ता की बात नहीं है। . . . . . नोनों भट—हटो, हटो।

### ( काञ्चकीय भवेश करता है )

काञ्चुकीय — . . . इस तरह लोगों को कभी न हटाना चाहिये। देखों, राजा का नाम चदनाम न करों, ब्राश्रम वासियों के साथ कठोरता न करों, नगर के अप्रमानों से मुक्त होने के लिये ही यह मनस्वी वन में जा कर रहते हैं।

दोनी भर-शार्य ! ऐसा ही (होगा)

(दोनों भट जाते हैं)

यौगन्धरायण—हा! इसके दर्शन से तो विवेक मालूम होता है। पुत्री ! इसके पास चल।

वासवदत्ता-प्रार्थ। ऐसा ही (हो)।

चौधी ई० सदी के लगभग सृच्छकटिका नाटक लिखा गया जो परम्परा से राजा श्रुद्रक के नाम से संयुक्त सृच्छकटिका है पर जो शायद किसी और प्रतिभाशाली लेखक का है। इसके पहिले चार श्रङ्कों में भास के चारुदत्त का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की श्रक्ते, श्रुपुर-भव, चरित्रदृष्टि, श्रीर भाषाश्रभुत्व सब जगह मौजूद हैं। कई बातों में यह संस्कृत साहित्य में श्रुद्धितीय है। इस पुराने श्रन्थ में एक विचित्र अर्वाचीनता है श्रौर जीवन की बहुतेरी समस्या-श्रों का अपूर्व विश्लेषण है। पहिले श्रङ्क में कुछ मौज उड़ानेवाले मित्र बातें कर रहे हैं:—

चारुद्त्त-मोहिंधन नास से।च कछु नाहीं। मिलेंभागसन धन घर जाहीं॥

> एक दुख मेाहिं नित्य जरावत । अब मित्रह कछ ढील जनावत ॥

आहोर भी-धन नसत उपजत लाज तेहि सन तेज सकल नसात है। बिन तेज परिभव लडत परिभव पाड़ मन भरिजात है।।

> मन भरे उपजत से।च बुद्धिहु से।च बस सब नसत है। बिन बुद्धि के। छय होन दारिट सकल श्रनस्थ बसत हैं॥

मैत्रेय—श्रजी धन के लिये कव तक सोच करोगे?

चिन्ता घेरे रहत और से छहे अनादर। मित्रहु देखि घिनात ब्यर्थ ही बैर करत नर॥ समे पराये होत करत आदर नहिं नारा। सोचत ही दिन वितत रहे नर सदा दुखारी॥

मैत्रेय, हमने कुल देवताश्रों को बिल देवी, अब तुम जाके चौराहे पर बिल देशाश्रों।

मैत्रेय-हम तो न जायंगे।

चारु - भाई, दरिद्रता भी।

चारु०-वयां ?

मैंत्रेय—श्रजी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते तो क्यों पूजा करते हो?

चारु० — भाई, ऐसान कहो, यह तो, गृहस्थ का धर्म है। तन मन बच बिल कर्म सा पूजे सुर संसार। होत प्रसन्न मनुष्य पर यहि में कौन विचार॥ ता जाओं देवियों को बलि चढ़ा आओ।

मैत्रेय—हम न जायंगे और किसी का भेज दीजिये । हम तो ब्राह्मण हैं, हम से सब उलटे का पुलटा हो जाता है, जैसे दर्पनी में परछाई दिहने का बायां और बायें का दिहना . . . रात की बेर सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्गू सब घूमते फिरते हैं, उनके बीच में जो कहीं पड़े तो मेढ़क के घोसे सांप के मुंह में मूसे की दशा हमारी हो जायगी । . . . .

दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां अनुचितन होगा।

आयुर्वेद का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। वैद्यशास्त्र अथवंदेद का उपाङ्क समभा जाता है। पत-अलि ने अङ्क, इतिहास, पुराण श्रीर वाकोवाक्य भायुवेद के साथ साथ वैद्यक का जिक्र किया है। शायद पहिले वैद्यक पर तन्त्र या निवंध लिखे गये होंगे पर १-२ ई० सदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बडी संहिता लिखी जिसमें सारे वैद्यकशास्त्र का समावेश है और आय-वेंद्र को धर्म और तत्त्वज्ञान से जोडने का प्रयत्न किया है। चरक का नाम हिन्द्स्तान के बाहर मध्य एशिया और पूर्वी पशिया में भी फैला। पिन्छम पशिया चरक के साहित्य में भी चरक का नाम श्राया है। चरक के कुछ दिन पीछे सुधूत ने दूसरी वड़ी संहिता लिखी। इन के भलावा मेल संहिता, अष्टांग संग्रह, रुग्वि-सुश्रात और निश्चय इत्यादि बहुत से प्रन्थ बने जिन का अस्य अस्थ सिल्सिला अब तक जारी है और जो बडी संहिताओं की तरह इधर उथर संस्कृत पाठशालाओं में पढाये जाते हैं।

१, अनुवादक-लाला सीताराम।

#### कला

मौर्यकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारो झोर बहुत उन्नति हुई। मंदिर श्रीर मूर्ति बनाने की प्रथा बौद्धों श्रीर जैनों से ब्राह्मणों

ने भी सीखी। जान पड़ता है कि ईस्वी सन् के इन्सम मंदिर करू पहिले के ही सालगा भी पंटिस समया कर

इ.स.ण मंदिर कुछ पहिले से ही ब्राह्मण भी मंदिर बनवा कर मृतियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो,

ईस्बी सन् के लगभग प्रारंभ समय का एक शैत्र मंदिर युक्त प्रान्त के बरेली ज़िले में रामनगर अर्थात् प्राचीन अहिक्षेत्र में है। इसमें ईट श्रौर पक्की मिट्टी पर शिव के जीवन के चित्र श्रीकत थे।

उड़ीसा में पुरी ज़िले में खरडगिरि, उदयगिरि श्रीर नीलगिरि

मीयंकाल के बाद मूर्तिकला पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सी गुफाएं जैनियों ने बनाईं। यहां के जैनी पाइवनाथ तीर्थंकर की पूजा विशेष रूप सं करते थे। पहाड़ों की चट्टान काट कर गुफा

जैन गुफ़ा

वनाने की प्रथा प्राचीन भारत में बहुत प्रच-लित थी। इसमें हिन्दुओं को अपूर्व कौशल था।

कुछ पुरानी गुफ़ाएं ई० पू० दूसरी सदी की हैं। रानीगुम्का में पश्चनाथ का एक जलूस पत्थर में श्रांकित है पर कला बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं है। उदयगिरि की जय विजय गुफ़ा में ६ फ़ीट उंची एक स्त्रीमूर्ति ,है जो, शायद ई० पू० दूसरी सदी की है। यह स्त्री दाहिने पैर ज़ोर दिये खड़ी है, बांया पैर पीछे करके मुका लिया है, सिर्फ़ उसका श्रंगुठा ज़मीन को छू रहा है। सिर पर उंची टोपी है, कमर के नीचे जांधिया है, बाक़ी बदन खुला हुआ है मूर्ति का आकार विगड़ गया है पर इस समय भी प्रसद्गुण स्पष्ट दिखाई देता है। मूर्ति की स्वामाधिकता बड़ी चित्ताकर्षक है। मथुरा अज्ञायवख़ाने में ई० पू० पहिली सदी के, महोली गाँव के पास के, एक जैन स्त्य के अवशेष हैं। यह जैन स्त्य स्त्य स्त्य लोनसोभिका नामक एक गिला ने महावीरस्वामी की पूजा के लिये बनवाया था। यह बौद्ध स्त्यों से विटकुल मिलता जुलता है। मूर्तियां और नक्काशी वैसी ही हैं। यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के नीचे से सैकड़ों मूर्तियां निकली हैं जो ई० पू० चौथी सदी से लेकर बारहवीं ईस्वी सदी तक में बनाई गई थीं। सारनाथ की शैजी मथुरा की शैजी से मिलती जुलती हैं, प्रसादग्रण से संयुक्त है।

हिन्दू कला के इतिहास में मूर्तिकला का स्थान बहुत ऊंचा है; जैसे हिन्दू साहित्य में नाटक है वैसे ही हिन्दू मूर्तिकला कला में मूर्ति। इसमें भी मौर्यकाल के बाद बहुत उन्नति हुई। प्रदेशों के अनुसार इस कला

की चार शैलियां थीं—गांधार, मथुरा, सारनाथ श्रीर श्रमरावती।
गांधार शैली पर जो उत्तर—पिच्छम प्रान्तों में प्रचलित थी ग्रीक
शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। इस मिश्रित हिन्दू-ग्रीक शैली ने पूर्वी
तर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, केरिया श्रौर

शैक्षी भीर विषय जापान की कला पर बहुत प्रभाव डाला। जब तक बौद्ध धर्म की प्रधानता रही तब तक

कला का प्रयोग प्रायः बौद्ध स्तूप चैत्यालय और मूर्तियों में होता रहा जिनके बहुतेरे श्रवशेष श्रव तक उन्हों स्थानों पर या हिन्दु-स्तान और यूक्प के श्रजायबलानों में मौजूद हैं। जहाँ जैन धर्म का प्रचार था वहां जैन मंदिर और मूर्तियों में कला की छुटा प्रकट हुई। पर याद रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की शैलियां एक सी ही थीं। दूसरे, धार्मिक मूर्तियों के अलावा पेड़, पौधे, नदी, तालाब, जानवर, और साधारण मतुष्यों की मूर्तियां भी स्रव लोग बनाते थे। बौद्ध प्रधानता के समय की मूर्तियों में और आगामी काल की मूर्तियों में एक महस्वपूर्ण अन्तर अवश्य है। बौद्ध काल की मूर्तियों में वड़ी स्वामाधिकता है; प्राकृतिक वस्तुओं का जान-वरों का, स्त्री पुरुषों का चित्रण जैसे का तैसा है। पर ब्राह्मण धर्म के ज़ोर पकड़ने पर स्वामाधिकता कम होगई; प्रकृति का अनुसरण घट गया; भाव प्रदर्शन करने का ही उत्साह रह गया; इस तिथे विञ्जले समय की मूर्तियों में आभ्यन्तरिक अवस्था बताने के प्रयो-जन से प्राकृतिक आकार का विरूप कर दिया गया है।

गांधार मूर्तिकला के हज़ारों नमूने उत्तर—पच्छिम प्रान्त और वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान से जमा हो चुके हैं। गोधार मुर्तिकला यह कई सदियों के हैं। सब से अच्छे नमूने ई० ५०—१५० के अर्थात् राजा कनिष्क के

युग के हैं। सब नमूने बोद्ध रचना के हैं और ज्यादातर नीली विकनी स्लेट के बने हैं जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह महीन क्लास्टर कर दिया है और कई तरह के रंग निकाले हैं। सिर ज्यादातर छोटे हैं, पक ही तरह के हैं, छः इश्च से आठ इश्च तक ऊंचे हैं और मिट्टों के शरीर पर हैं। यह सिर गोतमबुद्ध, बोधिसस्त्र या बुद्ध होने वाले महापुरुषों के हैं। गांधार कला में बुद्ध सर्व व्यापी है। इसारतों के जो अंश बच्चे हैं उनपर तरह २ की मूर्तियां हैं। यहाँ पत्थर में हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित है— श्रीज़ार, हथियार, बर्तन, चौकी, जानवर, मकान, रास्ता, चाग, तालाब सब कुछ बनाया गया है। सब जगह स्वाभाविकता है। गांधार की पहिली मूर्तियों में बुद्ध के लम्बे बाल और मूंछ हैं पर पीछे यह बाल नहीं रही। सीकरी के संघाराम के ध्वंस से १८८६ हं० में एक मूर्ति तपस्वी दुवंल बुद्ध की निकली थी पर यह प्रधा भी बहुन प्रचलित न रही। ज्यादातर बुद्ध का शरीर

स्वाभाविक परिमाण में और शान्त विरक्त रूप में ही दिखाया है।

रामायण और महाभारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दस्तान में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी। ई० हिन्द चित्रकला पु० दुसरी सदी से हिन्दुस्तानी चित्रकला के ई॰ प्र दुसरी सदी उदाहरण श्रव तक मिलते हैं। वर्तमान मध्य-प्रदेश में सरगुजा रियासत में रामगढ पहाडी पर जोगिमारा गुफा में ई० पू० इसरी सदी के कई चित्र हैं जो दीवार पर खिंचे हैं। एक चित्र में पेड के नीचे एक पूछ्य बैठा है, बाई आर गणिका और गाने वाते हैं, दाहिनी और एक जुलूस है जिसमें एक हाथी भी है। एक इसरे चित्र में फूल, घोड़े और कपड़े पहिने हुये आदमी दिखाये हैं। अन्यत्र एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन आदमी कपड़े पहिने हुये खडे हैं, दो और ब्रादमी बैठे हैं और एक किनारे पर तीन श्रीर हैं। यह चित्र सफ़ेद जमीन पर लाल या कभी २ काले खिंचे हैं; कपड़े सफ़ेद हैं पर किनारी लाल है, वाल काले हैं, श्रांखें सफ़ेद हैं। यह चित्र शायद जैन या बौद्ध हों पर यह भी सम्भव है कि किसी धर्म से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनन्द प्रमोद के लिये ही बनाए गये हों। यह चित्र बरे नहीं हैं पर अभी भातीं का प्रदर्शन ऊंचे दर्जे का नहीं हुआ है।

## व्यापार और उपनिवेश

हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रमाव बहुत कम पड़ा था पर पुराने समय में हिन्दुस्तान का सम्गर्क विदेशी व्यापार बराबर दूसरे देशों से था और उसने पूरवी और पच्छिमी देशों पर प्रमाव भी बहुत डाला। हिन्दुस्तान से जल और थल से दूसरे देशों के साथ व्यापार

बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नवीं आठवीं

RES.

सदी में इराक, अरब, फिनिशिया और मिस्न से बराबर ध्यापार होता था। घीरे २ यह ध्यापार और भो बढ़ा। ई० पू० पाँचवीं सदी के लगभग बहुत सी ध्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामिल नाम इन दूर देशों में अपसन्श इप में प्रचलित हो गये। पिछ्झम में हिन्दुस्तानी मदलाह जर्मनी और इंग्लिस्तान पिछम से के बीच उत्तर समद्र तक पहुँचे। पहिली

पश्चिम से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे। पहिली ईस्वी सदी में अफ़ीका के किनारे पक

टापू में हिन्दु झों ने अपना उपनिवेश बनाया था। पिछ्झमी देशों में हिन्दु स्तान से मसाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, हाथी-दांत, कछुये की पीठ, मिट्टी के बतन, मोती, हीरा, जवाहिर, उमझ, दवा धगैरह जाते थे। उन देशों से हिन्दु स्तान में कपड़ा, दवा, शीशे के बतन, सोना, चांदी, तांवा, टीन, सोसा, और जवाहिरात आते थे। पहिछी ईस्वी सदी का रोमन लेखक छिनी कहता है कि इस ब्यापार से हिन्दु स्तान के। बहुत फायदा होता था और रोमन साम्राज्य की बहुत सी दीलत हर साल हिन्दु स्तान बती जाती थी । इस समय के श्रीक और रोमन लेखकों से स्पष्ट है कि हिन्दु स्तान के तट पर बड़े अच्छे २ बन्दर राह थे और उनमं बहुत से जहाज़ आते जाते थे। तामिल साहित्य से पता लगता है कि चोल प्रदेश में कावेरीपटम, तोंडी और पुहार समुद्री व्यापार के बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पुरव के देशों से

पूरव से भी बहुत ब्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी के बन्दरगाहों से जहाज़ पूर्वी द्वीपसमूह श्रीर चीन आया जाया करते थे। पांचवीं सटी में चीनी यात्री

१. हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री ज्यापार के लिये देखिये रालिसन, इन्टर कोर्स बिट्वीन इण्डिया प्णड दि वेस्टर्न वर्ल्ड । शौफ, पेरिप्लस झाफ दि प्रिधि-यिन सी । राजाकुनुद मुकर्जी, इण्डियन शिपिङ्ग प्णड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥

फाहियन हिन्दुस्तानी जहाज़ में थैठ कर चीन से श्राया था श्रीर फिर हिन्दुस्तानी जहाज़ में ही थैठ कर लौटा था। हाल में पूर्वी बोर्नियो में चार यूप लेख मिले हैं जिनमें ब्राह्मण प्रवासियों के यह श्रीर दान का उठलेख है। इसी तरह जावा के बीच में पहाड़ों पर हिन्दू लेख मिले हैं।

ब्यापार के कारण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी प्रोत्साहन हुआ उन्होंने अपने देश के बाहर हिन्दस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियां कायम कीं, मानीं दूर दूर तक हिन्द्रस्तान के दुकड़े गाड दिये। ई० पू० तीसरी सदी के लगभग लंका के टापू में, वर्मा में और उसके भी पुरव स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दसरी इंस्वी सदी के लगभग कम्बोडिया में, दक्किन अनाम में जिसका नाम चम्पा रक्खा गयाः दक्खिन पूरव में जावा, सुमात्रा, वाली क्षीर ब्रेनियों के द्वीपों में श्रीर मलय प्रायद्वीप में हिन्द उपनिवेश बसाये गये। इन सब देशों में हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई। संस्कृत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू हिन्दु सभ्यता सिद्धान्तों के अनुसार चित्रकारी, मूर्तिनिर्माण का प्रभाव श्रीर भवन निर्माण हुत्रा, हिन्दू धर्मों के विश्वास माने गये, कहीं कहीं समाज का संगठन भी हिन्दू वर्णव्य-बस्था के अनुसार हुआ। कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत कुछ सम्बन्ध टूट जाने से, परिस्थित के श्रनुसार परिवर्तन न करने से और दसरी जातियों और धर्मों का प्रभाव बढ जाने से हिन्द प्रधानता मिट गई। पर हिन्दू सभ्यता के आश्चर्यकारो चिन्ह श्रव तक मौजूद हैं। स्याम इत्यादि में राज्याभिषेक अब तक हिन्दू रस्मी के अनुसार होता है; ब्राह्मण प्रन्थों के मंत्र उचारण किये जाते हैं; ब्राक्षण अभिषेक करते हैं, वैदिक रीतियों के अनुसार राजा आस

पास के लोगों को सम्बोधन करता है। बाली द्वीप में महाभारत, शुक्रनीति आदि बहुत से संस्कृत प्रन्थ मिले हैं। जावा में अब तक ६०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बरबोदूर के मंदिर तो हिन्दू निर्माणुकला के सर्वोत्तम

बरबोहूर उदाहरणों में हैं। बरबोदूर का प्रधान मंदिर संसार के सब से सुन्दर भवनों में गिना जाता

है। इसकी कुर्सी ४०० फीट से ज़्यादा है और इसमें सात ऊंचे २ खन हैं। निर्माण की शैली बड़ी सुन्दर है। चारों क्रोर पत्थर की बहुत सी मूर्तियां नक्क़ाश की हैं जो, क्रगर एक क़तार में रक्खी जायं तो ३ मील तक फैल जायं। मूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी हिन्दु-स्तान में अजन्ता इत्यादि जगहों में। मूर्तियों के द्वारा बौद्ध और ब्राह्मण प्रन्थों की कथाएं चयान की हैं और इस ख़ूबी से बयान की हैं कि सदा के लिये चित्त पर श्रङ्कित हो जाती हैं। सब जगह कारीगरी वही है जो अलोरा, नासिक, श्रजन्ता इत्यादि में दिखाई देती है।

कम्बोडिया में अङ्ग कोरवात का मंदिर हिन्दू कला का एक दूसरा चमत्कार है। यह लगभग एक मील लम्बा अह कोरवात और लगभग एक मील चौड़ा है और क्षेत्रफल में भी एक वर्गमील है। एक खंड के बाद दूसरा खंड है जो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है और इसी तरह खंड पर खंड चले गये हैं। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां स्तम्मसमूह के बाद स्तम्भसमूह लांघते हुये दर्शक चारो ओर शैली के चतुर्य की और मृतिकला की निपुणता की प्रशंसा करता हुआ घंटों तक घूमा करता है। इन सब उपनिचेशों में मगर बहुत से नगरों या प्रान्तों के नाम हिन्दु-स्तान से लिये गये थे। इर देशों में चम्पा श्रीर किलिङ्ग थे, द्वारावती श्रीर कम्बोज थे, श्रमरावती श्रीर श्रयोध्या थे । इन देशों के जंगलों में श्रव भी नई २ हिम्दू इमारतें श्रीर मूर्तियाँ निकल रही हैं। इनकी सभ्यता पर श्रव भी हिन्दू प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हैं।

त. हिन्दुस्तान के पूर्वी उपिनवेशों के लिये देखिये र० च० मजूमदर, एन्शेन्ट इिएडयन कालोनोज़ इन दि फार ईस्ट। राषाकृप्तद मुक्जीं, हिस्ट्री आफ़ इिएडयन शिपिङ्ग एएड मैरिटाइम एक्टिविटी। प्रेटर इिण्डया सुसायटी के प्रत्य भी देखिये। कला के लिये हेवेल, इरिडयन आकिटेक्चर; इरिडयन स्कड्यचर एएड पेस्टिङ्ग।

### ग्यारहवां अध्याय

# गुप्त साम्राज और उसके बाद

दं प्र दसरी सदी के प्रारंभ में मौयं साम्राज्य के गिरने पर देश में राजनैतिक विच्छेद हो गया। कछ राजनैतिक विच्छेद बडे २ राज्य अवश्य बने पर तीसरी ई० सदी तक देश में राजनैतिक एकता न हुई। इसका एक परिगाम यह भी हुआ कि उत्तर-पच्छिम से बहुत से विदेशी समुदाय घुस आये और बहुत बरसों तक देश के अनेक भागी में राज करते रहे। चौथी ई० सदी में संयोजक शक्तियों ने फिर जोर पकडा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। पाटलिपुत्र में या कहीं आस पास तीसरी ईस्वी सदी में गुप्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसका लडका था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद उसका चन्द्रगप्त प्रथम लंडका चन्द्रगुप्त प्रथम गही पर बैठा। उसने ३०८ ई० के लगभग लिच्छवि राजकमारी कमारदेवी से ध्याह किया और जान पहला है कि दोनों राज्यों लिच्छवि ब्याह को संयुक्त कर दिया। उसके सिक्कं पर कुमारदेवी का चित्र है और पीछे लिच्छवधः लिखा हुआ है<sup>१</sup>। शक्ति बढ़ जाने पर चन्द्रगुप्त ने तिरहुत, दक्क्लिन बिहार, अवध और आस पास के प्रदेशों पर भी अपनी सत्ता

गुप्त वंश के किलों के लिये देखिये प्लन, कैटेलोग आफ दि कीहम्स आफ दि गुप्त-विनैस्टोज़ हुत्यादि।

जमाई और महाराजाधिराज की पदवी धारण की 1320 ई० में शायद एक महान अभिषेक के बाद उसने एक नया सम्बत् अर्थात् गुप्त संवत चलाया जिसका प्रयोग कई सदियों तक बहुत से प्रदेशों में होता रहा। गुप्त संवत चन्द्रगप्त प्रथम के राज्य से गप्त साम्राज्य प्रारंभ होता है । ३३० या ३३५ ई० स० में उसके मरने पर उसका लडका समुद्रगुप्त जो लिच्छवि कुमारदेवी से था गद्दी पर बैठा। समुद्र-समृदगुरा गुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सम्राट् हुन्ना। आर्यावर्त में उसने बहुत से राजाओं पर अपनी प्रधानता जमाई और बहुतों के राज बिल्कल ही छीन लिये। पराजित नौ राजाओं के नाम इलाहाबाद अशोक स्तम्भ पर खुदी हुई कवि हरि-वेण की प्रशस्ति में दिये हैं। इनके अलावा विश्विजय और भी बहतेरे राजाओं को समद्रगप्त ने जीता था। जङ्गली जातियों पर भी उसने सत्ता जमाई थी और सीमा प्रान्त के जातिनायकों को भी बस में किया था। पंजाब की ओर श्रनेक गण राज्य या प्रजातन्त्र राज्य बन गये थे: उनके पास बड़ी २ सेनायें थीं। उनके निवासी बहुत युद्धप्रिय थे। वह प्रजातक्ष ई० पू० चौथी सदी के उन प्रजातन्त्रों की याद दिलाते हैं जिन्होंने बड़ी बीरता से सिकन्दर का सामना किया था। इन सबको जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर के और राज्यों के दक्षियन भी जीतने के बाद समृद्रगुप्त ने दक्किवन में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी सत्ता जमाता हुआ समुद्र तट तक जा पहुँचा। लौटते हुये उसने पिक्किम की श्रोर महाराष्ट्र पर भी प्रभुता स्थापित कर दी। महाकि कालिदास ने रघुवंश में रघु की श्रोट में शायद समुद्रगुष्त के दिग्विजय का ही वर्णन किया है। कोई ३५० ई० के लगभग समुद्रगुष्त ने यह दिग्विजय समाप्त कर दी थी। गुजरात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि फुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगभग सारादेश उसकी प्रधानता मानता था, पर सब जगह उसका शासन प्रचलित नहीं था। श्रधीन राजा

महाराजा दिक्खन में, महाराष्ट्र में, आसाम में, उड़ीसा में, श्रीर उत्तर के कुछ अन्य भागों में शासन करते रहे। शेव प्रदेशों पर स्वयं समुद्रगुप्त शासन करता था। दिग्विजय के बाद उसने अश्वमेश्व यज्ञ किया जो शायद उत्तर भारत में

पुष्यमित्र के बाद किसी ने न किया था। इस

भश्यमेथ यज्ञ में धूम धाम की कोई सीमान थी।न जाने कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुन्या,न जाने

कितने लाख सिक्के उनकी दान में दिये गये। अश्वमेध के स्मारक में बहुत से सिक्के ढाले गये जो अब तक मिळते हैं। लखनऊ अजायबघर में जो घोड़े की मूर्ति रक्खी है वह इस यह के घोड़े की जान पड़ती है। अश्वमेध से प्रकट है कि गुप्तवंश के राजा झाह्मण धर्म के अजुयायी थे—यद्यि इनके क्षत्रिय होने का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। किसी भी वर्ण के रहे हीं, वह झाह्मणों की आवनगत करते थे, ब्राह्मण धर्म की बहुत सहारा देते थे। पर धार्मिक नीति में हिन्दू प्रम्परा के अनुसार वह सहनशील अवश्य थे। लंका के बौद्ध राजा सिरिमेधवन्न अर्थात् अमिधवर्ण को बौद्ध

यात्रियों के लिये गया में बोधिवृक्ष के पास पक

बीद मड मट बनवाने की इजाज़त समुद्रगुत ने बड़ी प्रसन्नता से दी। यह मट उन बीद्ध मटों का

अच्छ। उदाहरण है जो राजा, महाराजा श्रीर सेठ साहकार बहुतायत

से बनवाया करते थे। इसके चारो ओर तीस चालीस फ़ीट ऊंची
मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, और तीन बुर्ज थे।
बहुत बड़े बड़े छः कमरे थे और छोटे कमरे तो बहुत ज़्यादा थे।
कला के सीन्दर्य की सीमा न थी। चारो ओर मूर्तियां थीं, चित्र थे,
जो हृदय को सहज ही बस में कर लेते थे। गौतमबुद्ध की एक मूर्ति
तो सोने चांदी की थी और मिणियों से जड़ी थी। इस बड़ी इमारत
के आस पास बहुत से स्तूप थे जो बुद्ध की श्रस्थियों के मागों को
रखने के लिये बनाये गये थे। यह मठ कई सिद्यों तक बना रहा।
जब सातवों ई० सदी में चीनी यात्री युश्रानञ्चांग यहां श्राया तब
मठ में बीद्ध महायान पंथ के स्थित सम्प्रदाय के एक हज़ार मिश्रु
रहते थे। लंका से श्राने वाले यात्रियों का श्रातिथ्य स्वभावतः यहां
बहुत होता था श्रीर उनको सब तरह की सुविधार्य मिलती थीं।

जान पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र से उठ कर अयोध्या में आ गई थी। अयोध्या राजधानी अधिक केन्द्रिक है और साम्राज्य की राजधानी होने के अधिक उपयुक्त है। गुप्तकाल में यह बहुत बड़ा नगर था। पाटलिपुत्र का महत्त्व कम हो गया पर छठवीं ई० सदी तक वह भी महा नगर रहा। कौशाम्बी भी बड़ा नगर था। उसकी स्थिति का पता हाल में ही इलाहाबाद ज़िले में लगा है।

हिन्दू परम्परा के अजुसार समुद्रगुप्त भी विद्वानों का बड़ा आदर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न करता था। हिप्पेण जो उसके दर्बार का पक किया की उन्नति किया हिस्सेण जो उसके दर्बार का पक किया की उन्नति किया हिसा की उन्नति किया है कि महाराजाधिराज बड़े भारी किये और गाने बजाने में भी बहुत निपुण थे। यों तो दर्बारो किय राजाओं की प्रशंसा में सब कुछ कह जाते हैं पर हरिषेण के यह कथन सब

मालूम होते हैं। कई सोने के सिक्के मिले हैं जिनपर सम्राट् की मूर्ति सितार बजा रही है। सम्राट् के इस उदाहरण से गाने बजाने की विद्या को बड़ा मोस्साहन मिलता होगा, और उसक आचार्य फूछे न समाते होंगे। दर्बार में बहुत से गवैये थे; राज्य की सहायता से उन्होंने अपनी कला की उन्नति अवश्य की होगी। हरिषेण यह भी कहता है कि सम्राट् विद्वानों की सङ्गति को बहुत पसन्द करते थे, उनको बहुत सहायता देते थे और उनके साथ शास्त्र इत्यादि की विवेचना करते थे, काव्य पर वार्तालाप करते थे। सारे दर्बार में किवता की चर्चा बहुत थी। इससे साहित्य की मगति में बहुत सुविधा होती होगी। चालीस पैंतालीस वरस राज करने के बाद, ३७५ ई० के लग-

भग समुद्रगुप्त का देहान्त हो गया और युव-बन्द्रगुप्त द्वितीय राज गद्दी पर बैठा। वह चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है और उसने विक्रमादित्य की पदवी भी धारण की। उसने मोलवा, गुजराज, सुराष्ट्र अर्थात् वर्तमान काठियाबाड़ को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके राज्य में संस्कृत साहित्य ने और भी अधिक उन्नति की।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ४१३ ई० तक राज्य किया। उसके वाद उसका लड़का गद्दी पर बैठा जो कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम अध्यम के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त की तरह उसने भी एक बड़ा अध्यमेध यज्ञ किया। कुमारगुप्त प्रथम ने ४५५ ई० तक राज्य किया और साम्राज्य को घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम काल में देश को पुष्यमित्र नामक एक जाति के युद्धों से और हुणों के आक्रमणों से बड़ी क्षति पहुँची। पुष्यमित्र जाति का ठीक ठीक पता पुष्यमित्र जाति न तो पुराणों से और न शिलालेखों या ताम्र-पत्रों से छगता है। पर यह सिद्ध हैं कि ४५०



ई० के लगभग उन्होंने गुप्त साम्राज्य से युद्ध छेड़ा और कुमारगुप्त की सेना को हरा दिया। तब युवराज स्कन्दगुप्त ने खेत लिया और बड़े कौशल और परिश्रम से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी बीच में मध्यपशिया से हुणों के भुंड के भुंड निकल पड़े। यह यूक्प

ह्य

की क्रोर गये और उत्तर पिच्छमी दरौँ में होकर हिन्दुस्तान में आ धमके। यूक्प और पशिया भर में इन्होंने इल चल मचा टी.

जातियों को इधर से उधर ढकेल दिया, और अनेक देशों को बहुत दिन के लिये नष्ट कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज-नैतिक एकता न होती तो यह असभ्य हुण शायद हिन्दुस्तान को तहस नहस कर देते और हमारे इतिहास का सारा कम बदल देते। पर गुप्तसाम्राज्य की संयुक्त शक्ति ने उनका

सामना किया और तीव संप्रामों के बाद उनकी पीछे हटा दिया।

४५५ ई० में कुमारगुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठा। हुलों ने फिर हमले किये

स्कन्दगुस पर फिर हारे। तथापि यह आक्रमण सातवीं सदी तक बन्द न हुये। ४६५ ई० के लगभग

हुए फिर पंजाब में घुस श्राये । स्कन्दगुत ने फिर मुक्काबिला किया पर जान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग स्कन्दगुत का देहान्त हुआ और गुत साम्राज्य ट्रट गया। हुएों से उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया था पर युद्धों से उसकी शक्ति जर्जर हो गई थी। स्कन्दगुत के

साम्राज्य का अन्त बाद कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने से साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गये।

सातवीं सदी के प्रारंभ तक विभाजक शक्तियों की प्रधानता रही। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य कोई डेढ़ सौ वरस तक अर्थात् लग
भग ३२० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर

गुप्त काल का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका

केन्द्रिक स्थान है। हिन्दू राजनैतिक संगठन
की अनोखी प्रमुत्तियाँ इस समय पराकाष्ठा पर पहुँची और आगामी
समयों का शासन गुप्त साम्राज्य के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्कृत
साहित्य का यह सुवर्ण युग है और आगामी काव्य वास्तव में गुप्त
काव्य की कोरी नक़ल है। गणित, ज्योतिष् आदि ने भी गुप्तकाल में
आश्चर्यजनक विकास पाया। इस समय ब्राह्मण धर्म ने और भी
सिर उठाया और यह रूप धारण किया जो कुछ परिवर्तनों के बाद
आज तक मौजूद है। अवतार, भिक्त, मृतिपूजा, शिव, पार्वती,
विष्णु आदि की आराधना—रन सब सिद्धान्तों ने गुप्तकाल में ज़ोर
पकड़ा। नये ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ।

ग्रप्तकाल के धर्म, साहित्य और विज्ञान का विकास साम्राज्य के बाद भी होता रहा और राजनैतिक संगठन के सिद्धान्त भी वहीं बने रहे पर राजनैतिक गप्त साम्राज्य के बाद इतिहास की धारा । बिल्कल पलट गई। बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हथे श्रीर हणों ने जोर पकड़ा। मगध में गुप्तवंश बहुत दिन तक सिंहासन पर बना रहा। स्कन्दगुप्त के बाद उसका सगध भाई पुरगुप्त गद्दी पर बैठा । पुरगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरसिंहगुप्त बालादित्य जो बौद्ध धर्म का समर्थक था श्रौर जिसने नालन्द बालादित्य का मठ श्रीर विद्यालय बनवाया । इन इमारती का पूरा वर्णन सातवीं सदी में युश्रान च्वांग ने किया है। पर धर्म और शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी बालादित्य

ने नाम किया। ४७० ई० के लगभग हुणों के मुंड फिर आयो बढ़े पर बालादित्य ने उनको पीछे हटा दिया। ४७३ ई० के लगभग बालादित्य का देहान्त होने पर उसका लड़का कुमारगुप्त द्वितीय

गद्दी पर बैठा पर शायद उसने बहुत थोड़े

भन्य राजा दिन राज्य किया। उसके बाद लगभग ५०० ई० तक बुद्धगप्त ने मगध पर राज्य किया।

इंग् तक बुद्धगुप्त न मगध पर राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके

उसक उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके शासन का क्षेत्र और भी संक्वचित हो गया था ।

गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये थे। सुराष्ट्र अर्थात् काठियावाड़ के वलभी पूरव में एक प्रभावशाली राज्य बना जिसकी राजधानी वलभी में थी। वलभी के राजाओं ने

धीरे २ अपनी प्रभुता बहुत दूर तक फैलाई। विदेशी लेखकों में इसका उल्लेख अनेक बार आया है। सातवीं सदी के बीच में युआन च्वांग ने और अन्त में इत्सिंग ने बलभी के पेश्वर्य और विद्यापीठों की प्रशंसा की है। जान पड़ता है कि यहां भी एक बड़ा विश्वविद्यालय था जिसकी कीर्ति सारे देश में फैली हुई थी और जिसमें सैकड़ों अध्यापक और हज़ारों विद्यार्थी थे। आठवीं सदी में अरव लेखकों ने बलभीराय को बल्हरा नाम से पुकारा है और कहा है कि वह बहुत से राजाओं का अधिराज था। आठवीं सदी में बलभी राज्य, शायद अरवीं के आक्रमण से, नष्ट हो गया।

दिक्खन के सब राज्य तो गुप्त साम्राज्य का हास होते ही स्वतंत्र हो गये थे। मैध्यहिन्द में भी ऐसा ही यक्षोधर्मन् हुआ। यहां छठवीं ई० सदी में यशोधर्मन् नामक एक राजा ने एक तेजस्वी राज्य की स्थापना की। शिलालेखों में उसने चक्रवर्ती महाराज होने का दावा किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हुणों को भगाने में

बड़ा भाग लिया। पाँचवीं सदी के अन्त में हुणों ने फिर धावा मारा। इस समय उनका नेता था तोरमाण जो निस्संदेह बड़ा साहसी और योग्य सेनापित था। उसने तोरमाण बहुत से प्रदेश जीत लिये और ५०० ई० के

यहुत सं प्रदेश जात । लिय आर ५०० ६० क लगभग मालवा में ऋपना राज्य स्थापित किया

श्रोर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। जान पड़ताहै कि तोर-माण ने पंजाब से लेकर मालवा तक सब राजाश्रों को बस में कर लिया था या उखाड़ कर फेंक दिया था। ५०२ ई० के लगभग उसका देहान्त होने पर उसका लड़का मिहिरगुल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुश्रा। मिहिरगुल की राजधानी उत्तर पंजाब

में साकल क्रथांत् सियालकोट में थी। कल्हण मिहिरगुरू की राजतरंगिणी से क्रौर युत्रान च्वांग के चर्णन से सिद्ध होता है कि मिहिरगुल

श्रन्थाय और श्रत्याचार की मूर्ति था। उसके बुरे शासन से तंग श्राकर यशोधर्मन् और दूसरे राजाओं ने एक रूंघ बना कर युद्ध छेड़ा। ५२८ ई० के लगभग घमासान लड़ाई हुई और मिहिर-गुल हार कर पिच्छिम की ओर भाग गया। पर छळ बल से उसने कश्मीर और गांधार पर राज्य जमा लिया। ५४२ ई० के लगभग उसका देहान्त हुआ। उसके बाद हुणों का सितारा हुब गया। मध्यपशिया में तुकों ने हुणों की शक्ति

हुणों की पराजय मिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिरगुल के बाद उनकी रही सही प्रभुता भी समाप्त हो गई।

जो हूण यहां वस गये थे वह हिन्दू हो गये; उन्होंने अपनी अलग अलग जातियां बना ली और साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने लगे। पर अपने प्रावल्य के समय में हूणों ने बहुत से राज ध्वंस कर दिये थे, जनता को बहुत क्लेश पहुँचाया था और बीख धर्म को एक गहरी चोट दी थी। बौद्ध मठ ही धर्म के केन्द्र थे, बौद्ध साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के मुख्य स्थान थे। हुएों ने इतने मठ नष्ट किये कि बौद्धधर्म की क्षति फिर कभी पूरी न हुई।

यशोधर्मन् के बंश का श्रागामी इतिहास नहीं मिलता। सच यह है कि छठवीं सदी के उत्तर भाग के बारे छडवीं सदी का में बहुत कम पता लगा है। हुएों के आक्रमणों उसर भाग से राजनैतिक एकता न पैदा हुई; छठवीं सदी में बराबर विभाजक शक्तियों का प्रावस्य रहा। सातवीं सदी में संयोजक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में वर्द्धत साम्रा-ज्य की और दक्किन में पुनकेशिन के साम्राज्य की सृष्टि हुई। चौथी ईस्वी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक इतिहास सामग्री की कमी के कारण श्रव चौथी-छठवीं सदी तक अधुरा है। अगर भविष्य में कोई अन्य की सभ्यता शिलालेख या ताम्रपत्र लेख मिलें तो शायद कुछ श्रीर वातें मालम होंगी । पर वर्तमान सामग्री के आधार पर ही इस काल की सभ्यता के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताम्रपत्र, धार्मिक ब्रीर साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के आधार पर खींचा जा सकता है।

१ चौथी ईस्वी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक के राजनैतिक इतिहास के लिये देखिये फ्लीट, कोपंस इन्स्किप्तानम् इन्डिकेरम् भाग १। इसमें शिलालेख और ताल्रपत्र लेख हैं। सुसम्बद्ध राजनैतिक इतिहास विनर्सेट ए स्मिथ, खर्ली हिस्टी आफ़ इंडिया (चौथा संस्करण) ए० २९५-३४९ में है। कद्धण, राजतरंगिणी और युआन च्वांग, यात्रा, में कुछ वाते हैं। इंडियन एंटिकेरी और जनले आफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी आदि पत्रिकाओं में बहुत से छेख हैं।

#### शासन

गुप्तसाम्राज्य के शासन के बारे में चीनी यात्री फाहियान (४०५-४११ ई०) जो बौद्ध तीथों के दर्शन और बौद्ध प्रन्थों का संग्रह करने आया वासन था, कहता है कि देश का शासन बहत अच्छा था; शान्ति थी; जान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह होती थीं, सरकार लोगों के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने पर भी गुप्त सम्राट बौद्ध मठों को बहुत सी जमीन देते थे और किसी सम्प्रदाय की क्षति नहीं पहुँचाते थे। देश में माँस या शराब की प्रवृत्ति नहीं थी। बहुत से मुफ्ती अस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पतालों में बहुत से लंगडे, चीमार और गुरीब श्रादमी थे जिनको द्वा, खाना पीना और श्राराम की चीजें मुक्त दी जाती थीं। फाहियान कहता है कि प्राण्दण्ड कभी किसी की नहीं दिया जाता था। शायद यह कथन अक्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक मालुम होता है कि प्राणदर् बहुत कम था। डकैती या बलवे के जर्म में हाथ काट लिया जाता था। ज्यादातर सजा ज्यानि की होती थी। राज का खर्च ज्यादातर राज की जमीन से चलता था।

गुप्त समय के बहुत से शिलालेखों और ताम्रपभों से सिद्ध होता है कि ज्मीन्दारी संवशासन प्रधा श्रव पराकाष्ट्रा को पहुँच गई। इस समय से ले कर बारहवीं ई० सदी तक प्रत्येक सम्राइ महाराजाधिराज परमेश्वर परममद्दारक कहलाता था। कभी र सम्राइ, प्रकाधिराज, राजाधिराज, चकवर्ती और परमदैवत—यह पद्वियां भी लिखी जाती थीं। सम्राझी महादेवी कहलाती थी और

फ़ाहियान ( श्रनु० जाहरुस ) श्रध्याय २७ । ३६-३७ ॥

बड़ा लड़का कुमार भट्टारक या युवराज। सम्राट् का आधिपत्य मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज कहलाते थे और छोटे केवल सामन्त या राजा। महासामन्तों और महाराजाओं के भी अधीन बहुत से राजा थे जो सामन्त, राजा या नृपति कहलाते थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको अपने से ऊपर के महाराजा या महाराजाधिराज की सहायता करनी पड़ती थी और वाहर के सब मामलों में उनकी आजा माननी पड़ती थी; वह बहुधा उनके दरवारों में और सेना में जाते थे और कभी र उनके शासन में ऊंची नौकरी भी कर लेते थे। यह सब सम्बन्ध शिलालेलों और ताम्नपत्रों में पादा नुध्यात शब्द से प्रगट किये हैं । साम्राज्य के मुख्य अधिकारियों में थे सेनापति या महासेनापति, बलाध्यक्ष या

बलाधिकृत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत, श्रविकारी भटाश्वपति ( घोडे ख्रीर पैदलों के सर्दार ).

कटुक (हाथियों के सर्दार), रणभारडागा-

राधिकरण (सैनिक द्रव्य के ज़्जाज़ी), संधिविप्रहिक या महासंधि विप्रहिक, संधिविप्रहिन, संधिविप्रहाधिकत या संधिविप्रहाधिकरणाधिकृत (एक तरह का परराष्ट्रसचिव), चमू (एक फ़ौजी अफ़सर)
न्याय करने के लिये थे दण्डनायक, महादण्डनायक, सर्वद्र्युडनायक, महासर्वदण्डनायक, द्रुडाधिप, द्रुडनाथ, द्रुडाधिनाथ,
द्रुडाधिपति, द्रुडेश या द्रुडेश्वर। द्रुडपाशाधिकरण पुलिस का
अफ़सर मालूम होता है। दूत, दूतक या आज्ञादापक सम्राट् के
शासन का अधिकारियों या प्रजा तक पहुँचाता था। बड़े महकमों
की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक अधिकारियों के

१ प्रलीट, पूर्ववित् लगभग सब ही नं० देखिये। ई० ब्राई १० नं० २, १२, १३ ॥ १५ नं० ४ बाई० ए० १२ ॥ १० २४९ ॥ ३ प्र० २६ ॥ ९ प्र० १६८, १७२ ॥ १० प्र० १०३, १८९ ॥ ११ प्र० १२५ ॥ १४ प्र० ९८ ॥

श्रलावा महल श्रीर द्वार में कुछ श्रन्य श्रफ़सर भीथे। प्रती-हार या महाप्रतीहार महल की रखवाली करता था, विनयासुर मुलाक़ातियों को सम्राट् के पास लेजाता था, स्थपालिसम्राट् शायद नौकरों की देख रेख करता था श्रीर प्रतिनर्तक शायद भाट था।

साम्राज्य कई सुवीं में बटा हुत्रा था जो भुक्ति कहलाते थे श्रीर जिनके शासक भोगिक, भोगपति, गोप्ता, प्रादेशिक शासन उपरिक महाराज या राजस्थानीय नाम से प्रसिद्ध थे। कभी कभी राजकुमार इस पद पर नियुक्त किये जाते थे और उनकी सहायता के लिये कुमारा-मात्य या महाकुमारामात्य रहते थे। सकि शासन के दप्तरों में श्रीर बहुत से कर्मचारी भुक्ति थे जैसे तन्नियुक्तक श्रीर उपरिक। प्रत्येक भक्ति में बहुत से ज़िले थे जिनको विषय या कभी कभी आहार कहते थे, जिनका मुख्य स्थान अधिष्ठान, दुप्तर श्चधिकरण श्चौर शासक विषयपति कहलाता ਰਿਚਹ था । दामोदरपुर ताम्रपत्र से श्रद्धमान होता है कि विषयपति को सलाह देने के लिये एक समिति सी थी जिसमें नगरश्रेष्ठी, प्रथमकलिक श्रीर समिति सार्थवाह—ग्रथात भिन्न भिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण में बहुत से लेखक थे जो कुछ आगे चलकर कायस्थ कहलाने लगे और जिनका अफसर प्रथम कायस्थ की पद्वी रखता था। लेखक प्रत्येक शहर का प्रबन्ध एक द्राङ्किक के हाथ माङ्किक में था जिसकी नियुक्ति बहुधा भुक्ति शासक करताथा। गांव का इन्तिज़ाम प्रामिक करता था और हिसाब 40

तदंबाटक रखता था। महत्तर श्रौर महत्तम शब्द जो ताम्रपत्रों में बहुत बार आये हैं श्रौर श्रब्दकुलाधिकरण शब्द जो कभी कभी श्राया है

गवि

प्रगट करते हैं कि गांव के शासन में गांव के बड़े ब्रादमियों की सलाह हमेशा ली जाती थी। जिल्लों में चारो स्रोर दर्रडपाशिक, दिख्डक,

चौरोद्धरणिक, चाट, भट इत्यादि पुलिस के अफ़्सर और आदमी

अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर पुलिस विभाग में प्रमातृ ज़मीन नापते थे, सीमा-प्रदात खेतों की हहवन्दी करते थे. न्याय-

करियक नाप जोख के भगड़े फ़ैसल करते थे, ध्रुवाधिकरण या उत्खेतियता निगरानी करते थे। पुस्तपाल, श्रक्षपटिलक, महाक्षप-दिलक, करियक, कर्जु या शासियत वन्दोवस्त वग़ैरह का लेख और हिसाब रखते थे। शौटिकक श्राने जाने वाले माल पर खंगी वस्रल

करतेथे;गौहिमक जंगल या किलों का इन्ति कर विभाग ज़ाम करतेथे। इनके श्रालाबा चारो श्रोर दफ्तरों में आयुक्त, विनियुक्त, दिविर,लेखक

श्रादि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े दो पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी वंश के बहुत से छोग सरकारी पदों पर थे श्रौर एक तरह का मौकसी हक सा रखते थे। ताम्रवज्ञों से साबित होता है कि उद्रंग, उपरिकर, धाम्य, हिरएय, बात, भूत यह कर छिये जाते थे पर इनकी विशेषता का टीक टीक पता नहीं लगता। इतना ही कहा जा सकता है कि ज़मीन की पैदा-बार का एक हिस्सा, श्रौर धातुश्रों का शायद एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने में जाता था। जब कभी सेना चलती थी तब भी बस्तीवाळों को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। मज़दूरी से कुछ बेगार भी ली जाती थी। श्रपराधियों के जुर्माने से

मी ख़ासी आमदनी होती थी। राजाओं या ज़मींदारों से ख़राज के रूप में कुछ मिल जाता था। आने जाने वाले माल पर खुंगी लगती थी। साम्राज्य में जैसी शासन पद्धति थी वैसी ही आवश्यक परिवर्तनों के साथ महाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों में भी प्रचलित थी।

करों के बद् छं में सरकार जान माल की रक्षा और न्याय के अलावा सड़क, नहर, पुज, तालाब, कुप, वाग, भवन, सराय, मंदिर पाठशाला, विद्वार, मठ इत्यादि भी प्रजा के शिव बनवाती थी। राजा ब्राह्मणों को, बौद्धों को और दूसरों को बदुत से गांव या ज़मीन के दुकड़े या और चीज़ दान में बद्धत देते थे । यह शुभ काम अक्सर अपने या किसी सम्बन्धी के पारलौकिक हित के नाम पर किये जाते थे। इज़ाहाबाद अशोकस्तम्म लेख में हरिषेण की प्रशस्ति कहती है कि दर्शर में बहुत से किब और विद्वान् थे। सरकार गृरीव और दुखियों की मदद करती थी। पक दूसरे लेख में एक राजा के बारे में कहा है कि वह ब्राह्मणों, पुरोहितों और सन्यासियों से वड़ा मेम करता था । खोह ताम्रपत्र में महाराजा संक्षोभ को नृपति परिवाजक कहा है। उसने चौदहों विद्याप पढ़ी थीं और वह ऋषित्रथ था ।

पर प्रजा सब बातों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थी। इस

१. पूर्ववत् तथा वसाढ़ मुहर, स्नार्कियोलाजिकल सर्वेरिपोर्ट १९०६-१९०४ पूर्व १००६ हत्यादि । स्नार्ह्व ए० ४ प्र० १७५, ६ । प्र० १२४ ॥७ । प्र० ७० ॥ ८ । प्र० २० ॥ १० । प्र० २५२ ॥ १६ प्र० १२३ ॥ १४ प्र० १६०-६१ । १७ प्र० १८३ ॥ ई० स्नार्ह्व ११ नं० २१॥ १५ प्र० १३८ ॥ १२ प्र० ७५ ॥

२. पूर्ववत्। पृष्ठीट नं ॰ १७॥

इ. फुछीट, नै० १५॥

४. पृछीट, नं० २५ ॥

समय भी व्यवसायियों की बहुतरी श्रेणियाँ थी जिनकी अपनी मुहर थी, जिनका आदर राजा महाराजा भी श्रेणी करते थे और जो बहुत से आर्थिक और सामाजिक काम करती थीं ।

शासन के बारे में जो नतीजे शिलालेख और ताम्रपत्रों से निकलते हैं उनका समर्थन कालिदास के काव्यों और नाटकों से भी होता है। परम्परा के श्रद्धसार कालिदास और गासन कालिदास ई० प० पहिली सदी में मालवा की राजधानी उज्जैनी में शकारि विक्रमादित्य के दर्बार में नवरत्नों में से पक थे। पर ऐसे किसी विक्रमादित्य का पता इतिहास की प्रामाणिक सामग्री से नहीं लगता। इस समय भी कुछ कालिकास का समय विद्वानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान महा-कवि को छठी ई० सदी में रखते हैं। ज्यादातर राय है कि वह पाँचवीं ई॰ सदी में हुये थे। सब बातोंका विचार करने पर यही मत ठीक मालम होता है?। कालि-चकवर्ती राज्य दास के रघवंश में आदर्श है चकवर्ती राज्य

फ्लीट, पूर्ववत् नं० ६, नं० १८ । आर्कियोलाजिकल सर्वेरिपोर्ट, १९०३-१९०४
 पू० १०२ इत्यादि ।

२. देखिये रा० गो० भाँडारकर (जे० पी० वी० धार० ए० एत० २० ए० ३९९; दे० रा० भाँडारकर (एनेक्स आफ दि भाँडारकर हिन्स्ट्र्यूट १९२६-२७ ए० २००-२०४॥ हरमसाद शास्त्री, जे० वी० ओ० धार० एस० १९१६ ए० ३९१। मैक्डानेल, हिस्ट्री धाफ संस्कृत लिटरेचर, ए० ३२३-२५॥ कीथ, कुलैंसिकल संस्कृत लिटरेचर ए० ३१-३२; संस्कृत हामा, ए० १४३-४७; जे० धार० ए० एस० १९०९ ए० ४३३ पाठक, जे० वी० वी० सार० ए० एस० १९०९ ए० १९१२ ए० २६६-६७॥

का पर विलीप का पुत्र रघु विश्विजय में राजाओं की बिट्कुल नष्ट नहीं करता है, उनसे अपनी प्रभुता भर मनवा धादर्श लेता है। अन्यत्र भी अधीन राजा बहुत हैं। रघुवंश के पहिले सर्ग के प्रारंभ में ही कथि ने राजा के चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा रक्खा है पर नाटकों से मालुम होता है कि कोई २ राजा आदर्श से बहुत नीचे थे। कर के रूप में पैदावार का 朝夏 कष्तिया जाता था<sup>९</sup>। विक्रमोर्वशी श्रीर माल-विकाग्निमित्र नाटकों से यह भी मालम होता है कि अनेक ज्याह के कारण राजाओं को सीतों के भगड़ों से कभी २ बडा क्लेश होता था। मालविकाग्निमित्र में अनेक ब्याह मंत्रिपरिषद् और अमात्यपरिषद् का भी ज़िक श्राया है जिससे मालूम होता है कि राजाश्रों के या भोगिक इत्यादि के लिये सलाह करने के वास्ते परिषद हुआ परिचट करते थे। अभिज्ञानशाकुन्तल बताता है कि राजाओं को शिकार का शौक था, वह बहत से व्याह करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे श्रौर पुलिस का प्रवन्ध अच्छा करते थे। इडे अंक के सीदागर के ब्रुतान्त से प्रगट है कि लावारिस जायदाद राजा की होती थी पर धर्मशील राजा पहिले वारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे।

मृच्छकटिका के ६ वें अङ्क से मालूम होता है कि श्रदास्तत में न्यायाधीश मुद्दई, मुद्दालय श्रीर गवाहीं से सुच्छकटिका, न्याय सहुत से सवाल पूछता था पर श्रदारूत में भले श्रादमी भी कभी २ भूठ बोल जाते थे।

राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रह्यवंश, १। ७, १९, २४, ६० ॥ २। १६, ४०, ६६ ॥ ३। २५, २९-३१, ३५ ॥ ९। ४९,५३ ॥ १२ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १५ ॥

कभी २ आग, पानी, ज़हर और तराज़ से अभियुक्त की परीक्षा होती थी।

जैन उत्तराध्ययन सत्र जो ग्रप्त साम्राज्य के बाद छठी सदी में बना था बताता है कि राजा बड़ी शाम शौकत से रहते थे, नगरों के चारो स्रोर दीवाल, वर्ज. श्तराध्ययन सूत्र क्योर खाई होती थीं और शतकायों के कारा रक्षा की जाती थी। यहां भी जमीन्दारी शासन प्रथा के चिन्ह हैं।

सामाजिक अवस्था कालिवास के ग्रन्थों में उस समय की सामाजिक श्रवस्था और श्रादशों की भी भलक मिलती है। कभी २ गुरु कालिटास और अपने शिष्यों से बड़ी भारी दक्षिणा मांगते थे । मामाजिक चवस्था रघवंश में कहा है कि गृहस्थ श्राश्रम से सब का उपकार होता है। शिक्षा में १४ विद्याएं शामिल थी। राजा लोग बड़ा दान करते थे और यहां में कभी २ सब कुछ छटा देते थे। बनों में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन आधर्मो में उनकी कन्याए पौधों को पानी दिया करती थी । श्रमिज्ञान शाकन्तल में कएव का आश्रम मुनि श्रादमी, देवता, पक्षी, हिरन, युश्च बेल इत्यादि

९ अध्ययन, ९। २२-३९॥ ब्राह्मणों के बारे में कुछ कथनों के लिये देखिये २५। ₹8, ₹३ ॥

२. रघवंश ५। २१॥

रघ्रवंश ५। १०॥

रघुवंश ३ । २९-३० ॥

रघुवंश ५। १-२, ११, १७॥

रघुवंश १। ५१ ॥ ११ । १२ ॥ १२ । १५ ॥ १४ । ७५-८० ॥ 96 | 24, 26, 23 |

कां स्तेहमय कुटुम्ब हैं। राजदर्बार पहुँचने पर शारद्वत कहता है कि इन व्यस्तियों को ऐसा समकता हूँ जैसा कि स्तान किये हुये ब्राहमी मैले ब्राहमी को समकते हैं, पित्र अपवित्र का, जागते हुये सोते ब्राहमी को और स्वतंत्र वंधुए का समकते हैं। शकुन्तला का न पह-चानने पर ऋषि के शिष्यों ने राजा को ृत्व डाटा । बुढ़ापा आने पर बहुत से राजा पुत्रों को गही देकर बन चले जाते थे ।

क्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी श्रीर उसके बाद व्याह की रस्में होती थीं । कोई २ स्त्रियों सब मामलों में श्रपने पतियों को विश्वासपात्र सलाहकार होती थीं । घर के मामलों में भी

> स्त्रियों की घड़ुत चलती थीं । कहीं २ स्त्री का भी प्रचार थीं । कभी २ स्त्रियां भी संसार से तंग आरकर तपस्विनी हो जाती

थीं और काई २ इच्छानुसार पित पाने के लिये तपस्या करती थीं । कुमारसम्भव में शिव और उमा के ब्याह में कहीं पर्दा नहीं नज़र आता । अभिज्ञानशाकुन्तल में भी जवान लड़िक्यां पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक वार्ते करती हैं। शकुन्तला आप ही

१. धनिज्ञानवाकुन्तल घट्ट ४॥

२. अभिज्ञानशाकुम्तल श्रद्ध ५॥

३, रघुवंश ८। १२-१४॥

४, रघुवंश ५। ३९-४०॥ ६॥

५, रघुवंश ८। ६७॥

६ कुमारसम्भव ६। ८५॥

७, कुमारसम्भव ४। ३३ ॥

८. कुमारसम्भव ५ । ४२ ॥

९ कुमारसम्भव ५। ४७॥

१० कुमारसम्भव ७। ७५ ॥

दुष्यन्त से ब्याह करने को राज़ी होती है। नाटक के तीसरे अङ्क से ज़ाहिर है कि यह लड़कियां इतिहास निवन्ध इत्यादि पढ़ती थीं। पहिले अङ्क में सखियां लजीली शकुन्तला को ठहरने को कहती हैं क्योंकि आतिथ्य उसका कर्तव्य था। चौथे अङ्क में आतिथ्य न पाने पर दुर्वासा शकुन्तला को शाप देता है। छठे अङ्क से मालूम होता है कि पुत्र की लालसा बहुत प्रवल थी।

कालिदास ने उस पुरानी कथा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार राजा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले शृह शूद्ध को मार डाला । पर यह नहीं कहा जा सकता कि कालिदास के समय में भी किसी राज की आंर से शूद्धों को तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के

पुनक्तथान से शूद्रों की कठिनाइयां शायद वढ़ गई हो पर शिलालेखीं में या विदेशी लेखकों में कहीं यह कथन नहीं मिलता कि शूद्र आध्यात्मिक जीवन से वंचित थे। कालिदास ने श्रयोध्या नगरी का

बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन किया है। यह अनि-

नगर

रिचत है कि कि ने गुप्त साम्राज्य की राज धानी देखी थी या नहीं। अगर वह आप न आये

ये तो कम से कम उन्होंने हाल तो सुना होगा। अयोध्या बड़े आन्तर मंगल की जगह थी; इधर उधर हाथियों की और सुन्दर स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियां नज़र आती थीं। जान पड़ता है कि शहरों में बहुत से मनोहर उपवन थे जहां पुरुष ही नहीं किन्तु स्त्रियां भी सैर के लिये जाया करती थीं। पूर्वकाल की तरह इस समय भी

१. रघुवंश १५। ४९ ॥

५ २. रघुवंश १६। १६॥

६. रघुवंश १४। ३०॥

उद्योगियों और व्यापारियों की श्रेणियां इतनी बहुतायत से थीं कि
साहित्य में भी उनका उल्लेख है। रघुवंश में
श्रेणी शिल्पियों के संबों का उल्लेख हैं। कहीं कहीं
राजदर्बारों के नैतिक श्रादर्श कुछ नीचे थे।
मृष्णककदिका में दर्बारी वेश्याओं का जिक है। यह बहुत पढ़ी लिखी
होती थीं, गाने बजाने में और शिष्टाचार में
वेश्या निपुण होती थीं और बड़े बड़े आदिमियों को
श्रापने प्रेम पाश में फसाया करती थीं।

चीनी यात्री फ़ाहियान से मालूम होता है कि चएडाल शहर के वाहर रहते थे और आते समय एक लकड़ी बताते फ़ाहियान चे जाते थे कि छू न जायं। राजा, ज़मींदार और वहे आद्मा बोद भिक्खुओं को ज़मीन, मकान वागु, नौकर, बैल वग़ैरह देते थे और दस्तावेज लिख देते थे। वह कपड़े वग़ैरह भी वाटते थे। मठा में स्थायी या अतिथि भिक्खुओं के लिये चटाई, विस्तर, मोजन और वस्त्र हमेशा तथ्यार रहते थे। बौद्ध भिक्खुनी आनन्द को चिल देती थीं क्योंकि उसने उनको मठ में आने की इजाज़त बुद्ध से दिलाई थीं। इस समय हिन्दुस्तान से पिछमी पिशया, अफ्रीक़ा और यूख्य से एवं जावा और चीन से व्यवहार और आमदरफ़्त थी। जैसा कि कह चुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, स्याम, कस्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, अनाम और पूर्वी द्वीपसमूह में उपनिवेश वसा कर अपनी सभ्यता का प्रवार

विदेशी सम्पर्क किया। बाली द्वीप में बहुत सा हिन्दू साहित्य श्रव भी मौजूद है जिसमें धर्म, साहित्य

राजनीति, कला इत्यादि के प्रन्थ शामिल हैं। इस द्वीप

१. रघुवंश १६।३८॥

२ फ़ाहियान ( अनु० जाइवन ) पू० २१-२३॥

में ब्राह्मण श्रीर बीख दोनों घमों के तत्व मौजूद हैं पर दोनों का सिम्मश्रण हो गया है। यहां सूर्य की पूजा मंदिर और मूर्ति के बिना होती है। अग्नि, यम, कुबेर, वहण श्राद वैदिक देवता भी मौजूद हैं। काम श्रीर रित की पूजा होती है। ब्रह्मचर्य, यहस्थ, वेखानस और यित—यह चार श्राश्रम माने जाते हैं। बेला अर्थात् सती की प्रथा का बहुत सन्मान था पर सती बहुधा राजवशों में ही होती थी। वाली के राजवंश श्रत्रिय या वैद्रय हैं। बाली और जावा में चार वर्ण थे—इद अर्थात् ब्रह्मण, देव अर्थात् क्षित्रय, गुस्ति अर्थात् वैद्रय और शूद्र। मिश्रित जातियां न थीं। राजा लोग महल में बहुत सो शूद्र स्त्रियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूसरे वर्णों से शादी करते थे पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी। ब्राह्मणों में यदन्द उंचे होते थे और गुरुश्रों का काम करते थे पर राजा साधारण ब्रह्मणों को भी इस पदवी तक पहुँचा देते थे। पुराने हिन्दुस्तान की तरह यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा प्रचलित थी।

गुप्त साम्राज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बातें वैसी
ही बनी रहीं—यह बहुत से ताम्रपत्रों से
गुस साम्राज्य के बाद सिद्ध होता है। हुए सद्दार तोरमाए श्रीर
मिहिरगुल ने भी छठी सदी में उसी पद्धति
को जारी रक्खा १।

छठी ई० सदी के लगभग नारद और वृहस्पति ने अपनी स्मृतियां रखीं जो विशेष कर कानून की पुस्तकें हैं। नारद और बृहस्पति राजा को वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करनी चाहिये, जाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करनी चाहिये. नहीं तो बलवा हो जाने का डर है। छुट्टियों के दिनों

देखिये फ्छीट न० ३०, ३१, ३३, ५५-५६ ॥ई० छाई० ३। न० ४६ ॥ १०। न० १६ ॥ ११। न० २,५,९॥ १७। न० ७॥

को छोड़ कर रोज़ दोपहर तक राजा को अदालत करनी चाहिये। अदालतें चार तरह की होती हैं—राजा की, मुख्य न्यायाधीश की, हिथर, घूमने वाली। जंगल में घूमने वालों के लिये जंगल में, सिपाहियों के लिये छावनी में और सीदागरों के लिये काफिले में अदालत करनी चाहिये। नारद और वृहस्पति दोनों ने पानी, अनिन, तराज़ इत्यादि की परीक्षाप' अपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी हैं ।

इसके वाद और बहुत सी स्मृतियां रची गई जैसे अत्रि, हरित,

उशनस्, श्रंगिरस् यम, समन्नत, कात्यायन, पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, काश्यप, गार्ग्य, प्रचेता इत्यादि। पद्मपुराण ने

३६, बुद्धगौतम ने ५६ या ५७, नन्द पिएडत ने बैजयन्ती में ५७ श्रीर बोरिमजोदय में मित्रमिश्र ने ५७ स्मृतियाँ गिनाई हैं। इनमें साधारण वर्णाश्रम धर्म, राजा के कर्चव्य, श्राद्ध और प्रायश्चित्त इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुधा बही हैं जो पुरानी स्मृतियों में हैं। श्रित्र कहता है कि यज्ञ न करने वाले ब्राह्मणों को जो वान दे उसे राजा से दएड मिलना चाहिये ।

छड़ी ई० सदी के लगमग भारिव ने किरातार्जुनीय महाकाव्य रचा। इससे मालूम होता है कि राजा छोग भारिव दूत और जासूस बहुत रखते थे। १-७ ई० दिखद सदी के लगभग दिएडन् ने दशकुमार चरित में कुत्सित राज दर्बार का चित्र खींचा जिससे

अन्य स्मृति

१, नारव् १२ । ९ ५॥ १६ । २०॥ १८ । १२, ५४ ॥ बृहस्पति १। २-३, २०, २३-३१, ३३ ॥ २। १२, २४, २६-२८ ॥ २०। ५-१५ ॥ २४ । १२ ॥ १०। १-३३ ॥

२ पत्रि, १। २२-२३॥

३. किरातार्ज्जनीय सर्ग १-३ u

मासूम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार श्रीर मंत्री एक दूसरे से बड़ा द्वेष करते थे श्रीर हर तरह से जुक़-सुबन्ध सान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी समय के लगभग सुबन्धु के वासबदत्ता में ज़मीन्दारी संघ शासन प्रथा का उटलेख मिलता है।

बौधी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक और अवदान कथाओं के प्रभाव से हिन्स्दुतान में कथाएं लिखने की प्रशाली बहुत फैली। कश्मीर में तन्त्राख्या- यिका लिखी गई जिसके आधार पर विष्णु- शर्मा ने पञ्चतन्त्र लिखा। पञ्चतन्त्र का पक पुराना संस्करण ६ ठी सदी में पहलवी में अनुवाद किया गया जो ५७० में सिरियक और ५५० में अरवी में अनुवाद हुआ। अरवी संस्करण १२५१ में पुरानी स्पैनिश में अनुवाद किया गया जिससे लैटिन और अन्य पूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुये। पञ्चतन्त्र में पशु पिक्षयों की चमत्कारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनैतिक दृष्टि से इसमें बताया है कि राजकुमारों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, राजाओं को प्रजा का हित सदा करना चाहिये।

७ वीं सदी के लगभग आध्यात्मिक नाटक प्रवोधचन्द्रोदय में पक स्थान पर राज के उत्सवों का ओजस्बी वर्णन है।

# सामाजिक सिद्धान्त

गुप्त साम्राज्य के बादसामाजिक सिद्धान्त उन स्मृतियों में सिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में अभी गिना खुके हैं। सामा-जिक सिद्धान्तों में भी कोई बहुत बड़ा ग्रन्तर नहीं है पर सामाजिक

संस्था और रीति रिक्षाज स्थिर नहीं थे। व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होताही रहा। उसके अनुसार स्मृतियों के सिद्धान्तों में भी कुछ नई बातें दिएगोचर हैं। याद रखना चाहिये कि स्मृति बनाने की प्रथा के द्वारा प्राचीन हिन्दू अपने सिद्धान्त और कानून को समय की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अलावा हिन्दू शास्त्रकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को लोकाचार का आदर करना चाहिये।

माधव ने एक श्लोक उद्घृत किया है जो कुछ प्रतियों के अनु-सार मनुका और कुछ के अनुसार यम का की है और जिसका अर्थ है कि पुराने समय में लडकियों का भी यक्षोपबीत होता था,

यह सावित्री मंत्र पढ़ सकती थीं, वेद पढ़ सकती थीं और पढ़ा सकती थीं। ऐसे कथनों से इतिहास का यह नतीजा और भी दढ़ हो जाता है कि पहिले स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे पर इस स्यसमय निवृत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्रम्य से, वर्ष-ध्यवस्था से और अजुलोम के नियम से उनका पद गिर गया था।

तो भी नारद के सामाजिक नियमों में स्त्रियां नारद की अध्वस्था उतनी ख़राब नहीं है जितनी अपने चल कर हो गई । अगर पहिला पति

नपुंसक हो जाय तो स्त्री दूसरा व्याह कर सकती हैं! । पेसी श्त्रियों का भी उठलेख है जो कुछ अवस्थाओं में अपने पतियों को छोड़ कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती थीं?। अन्यत्र नारद ने स्पच्टतः माना है कि अगर पति खो जाय या मर जाय, नपुंसक या सम्यासी हो जाय या जातिच्युत हो जाय तो स्त्री दूसरा पति कर

१. नारद १२। १०॥

२, नारद १२ । ४७-६१ ॥

सकती है। पति के क्षां जाने पर दूसरा पति करने के लिये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य स्त्रियों को क्रमशः आठ, छ और चार वरस इन्तिज़ार करना चाहिये पर शूद्ध स्त्रियों के लिये यह क़ैद भी नहीं हैं। पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने जुलने के प्रतिक्त्ल हैं क्योंकि इसमें दुराचार का डर हैं। वर्णसंकर, जातिसमिश्रण, वर्णाश्रम धर्म और उसे चलाने का राजकर्चव्य, इत्यादि के नियम नारद में बैसे ही हैं जैसे मनु, याक्षवल्क्य, चिच्णु इत्यादि में। क़ानून का भी एक श्राधार जातिमेद हैं। नारद ने अनुलोम व्याह की इजाज़त दी है पर कहा है कि श्रापने ही वर्ण में व्याह करना उत्तम हैं। यहां वर्णव्यवस्था कुछ श्रीर कड़ी हो रही है। इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से

बृहस्पति

मिलती जुलती है। नारद श्रौर बृहस्पति उत्तर हिन्दुस्तान में ५-६ सदी के लगभग हुये थे। इनके बाद बहुतेरे धर्मशास्त्र रचे गये।

अमामी धर्मशास्त्रों में बहुधा पुराने सिद्धान्त ही दुइराये गये हैं। केवल हो चार विशेषताओं का निर्देश यहाँ आव-

पस

श्यक है। यम की राय में वानप्रस्थ से फिर संसार में लौटने से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं<sup>9</sup>; शूद्र के साथ भोजन करने पर चान्द्रायण अत करना चाहियें । अत्रिक कहते हैं कि अपना धर्म पालने से शद्र भी स्वर्ग पाता है पर जो

धत्रि

१. नारद १२। ९८-१००॥

२. नारद १२ । ६२-६३ ॥

१. नारद १०॥ ११॥ १२॥

४ नारद १२ । ४-६ ॥

प. यस ४॥

६ यम २१॥

शृद्ध यज्ञ करे या गायत्री जाप करे उसे राजा प्राण्डण्ड दे । दूध वेचने सं ब्राह्मण तीन दिन में ही श्रद्ध हो जाता है । पुत्र के उत्पन्न होते ही पिता पितृऋण से मुक्त हो जाता है। समझत के धर्मशास्त्र में वही सामान्य ब्याह हैं। समब्रत श्रीर उसी तरह ब्रह्मचारी को माला, सगंध, शहद, मांस इत्यादि का निषेध किया है । कात्यायन में कोई भी खास बात नहीं है। दक्ष की राय में आश्रमों का क्रमशः अनुसरण करना चाहिये, उस्टे कात्यायन सीधे नहीं, गृहस्थ होकर जो फिर हहाचारी हो जाता है वह न यति श्रीर न बानप्रस्थ हो सकता है, वह चारों आश्रमों के बाहर है । गृहस्थों की विधि-पूर्वक नित्य यश पूजा पाठ करना चाहिये। वक्ष गृहस्थी का मूल है पत्नी; अगर पत्नी कहे में है तो गृहस्थाश्रम से बढ़ कर और कुछ नहीं है; गृहस्थाश्रम सुख के लिये है। घर का खुख स्त्री पर निर्मर है। यदि दो पत्नी हो तो बड़ी कलह होती है। स्त्रियां गृहस्थ जीवन जांक सी होती हैं; रोज़ उन्हें चाहे जितना भोजन, वस्त्र, ज़ेवर दो वह श्रीर ज़्यादा ही मांगा करती हैं। जो स्त्री अपने गरीब या बीमार पति को त्याग देती है वह दूसरे

१. अत्रि १८-१९॥

२. अत्रि२१॥

३. समझत ३५-३७॥

समझत ५॥

५ दक्ष १ । ९-१२ ॥

६, इक्ष २ । १-५८ ॥

जम्म में कुतिया, गिद्ध. या घड़ियाल होती है। जो अपने पित के साथ सती हो जाती है वह स्वर्ग में आनन्द करती है।

सन्यासी होकर जो सन्यास धर्म का पालन न करे उसे राजा तुरन्त ही देश से निकाल दे; बुरे सन्यासी जमा होकर दूसरी की निन्दा और ईर्षा करते हैं और शास्त्र बेचते हैं '।

शातातप शातातप में सब प्रकार के दुराचारों के लिये
भयंकर यंत्रणुाएं चताई हैं। लिखित कहते हैं

कि तालाव बनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुए, तालाव, भील या मंदिर की मरम्मत कराने से सात पुरस्रे

हिक्कित तर जाते हैं, श्रीर स्वर्ग श्रीर मुक्ति मिलती है । भ्रातृहीन कस्यार्श्रों से व्याह न करो

क्योंकि पिता उन्हें 'नियुक्त' समभ सकता है'। व्यास की राय में पुराणों से स्मृति प्रवल है, स्मृति से श्रुति प्रवल व्यास है'। द्विजों को यह, कर्मकाण्ड, का श्रिकार

व्यास है। इ.जा का यह, कमेकाण्ड, का स्त्रधिकार है, शूद्र न तो कोई वैदिक मंत्र पढ़ सकता है° स्त्रीर न स्वदा, स्वधा, वषट् शब्दों का उच्चारण कर सकता है°

श्चार न स्वहा, स्वभा, वषट् शब्दा का उच्चारण कर सकता है । वर्णक्यवस्था, श्रुतुलोम ब्याह, कर्मकाण्ड इत्यादि पर वही सामान्य

१, दक्षाधा १-१९॥

२. दक्ष ७ । ३१-४५ ॥

३. शातात्तप २॥ ५ ॥

४. लिखित १-४॥

प<sub>.</sub> किखित ५१-५३॥

६ ज्यास १ । ४ ॥

७. ब्यास १। ५-६॥

८ डवास १। ७-२७ ॥

नियम हैं। ब्रह्मचारी को गुरु की ब्राह्म लेकर दोपहर के बाद भले श्रादिमयों से भिक्षा मांगनी चाहिये । गुरु वद्यचारी की आजा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन निष्फल हो जाता है । ब्याह, अनुलोम इत्यादि पर सामान्य निमम हैं। पर अपने ही वर्ण की पत्नी धर्म-पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम में स्त्री पति से अलग नहीं है; स्त्रियां को परनी घर का सब काम करना चाहिये. चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर पति को चाहिये कि दुराचारी स्त्री का मुंह न देखे और डांट फटकार कर उसे दूर देश में निकालवा दे। इसके विपरीत एक श्लोक मे कहा है कि ऋतुस्नान के बाद दुराचारी स्त्री फिर पहिले की तरह रक्खी जा सकती है। ब्राह्मण की विश्ववा सती हो जाय या लिए मुडा कर. भोगविलास छोड कर, ब्रह्मचर्य वत घारण करें। अतिथियोंका श्रादर, पूजा श्रीर भक्ति करनी चाहिये। श्रतिथि नाई, किसान, ग्वाली और दासी का पका हुआ भात दिति खा सकते हैं: यज में ब्राह्मण की मांस श्रवश्य खाना चाहिये: होम. सन्ध्या, नित्य नैमित्तिक काम हमेशा करनी चाहिये। माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज ब्राह्मणों को और दूसरों को दान देना चाहिये; कंजूसी बहुत बुरा

१, व्यास १। ३०-३१॥

२ व्यास १।३९॥

३. ब्यास २ । ५-१२ ॥

४ व्यास २। १९-५४ ॥

५ व्यास ३ । ४०-४४ ॥

६ व्यास ३ । १-५, ५३-७३ ॥

दोष है । ब्राह्मण सब में प्रधान हैं पर जो ब्राह्मण बेद नहीं पढ़ता बह काठ का हाथी है, चमडे का हिरन है,

बाह्मण उनंजाड़ भोंपड़ा है या निर्जल कुन्ना है । पराशर कहता है कि भिन्न र युगों में भिन्न र धर्म होते हैं; सतयुग का धर्म था तप; त्रेता पराशर का आत्मज्ञान; द्वापर का यज्ञ; कलियुग का

धर्म है दान। सत्युग में प्रमाण था मनु का;

त्रेता में गौतम का; द्वापर में शंखिलखत का; किल्युग में पराशर का प्रमाण है<sup>ग</sup>। यहां पर मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग के अञ्जसार धर्म बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी आंजस्वी भाषा में लिखे हैं।

जो कोई अतिथि अपने यहाँ आवे, पापी हो या चंडाल हो,
पितृझ हो या और कोई हो उसे देवतासमूह
बितिथि समभ कर पूजना चाहिये और बड़े आदर
सन्मान से खिलाना पिलाना चाहिये । शूद्रों
का सब से बड़ा धर्म ब्राह्मणों की सेवा है; उनके
बातमहत्या और सब धर्म निष्फल हैं । जो आत्महत्या
करता है वह ६०,००० वरस घोर नरक में

रहता है; उसके शरीर का विधिपूर्वक दाइ न करना चाहिये और न किसी को उसके लिये रोना चाहिये। पर जो स्त्री सती हो जाती है वह एक करोड़ बरस स्वर्ग में रहती है और पति के आत्मा

१, ज्यास ४। १२-३६॥

२ ब्यास ४। ३७-६८॥

३. पराकार १ । १-२४ ॥

४. पराश्चर १ । ३९-५५ ॥

५ परादार १।६१॥२।१६॥

कों भी नरक से अपने पास खींच लेती है। जो विधवा ब्रह्मचर्य से रहती है वह ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग जाती है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पैदा स्बी करें। जो जवानी में निदींष स्त्री को त्यागता है वह सात जनम तक स्त्री हो कर बिधवा होता है। । पराशर लड़िकयों का ज्याह १२ बरस के पहिले कराना चाहते हैं और तीव अश्लील शब्दों में विलम्ब की निन्दा बालब्याह करते हैं?। यों तो सब जगह धर्म की दहाई देते हैं पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, महामारी, या गडवड़ में श्रीर विदेश में सब से पहिले अपने बचाव की कोशिश करनी चाहिये: धर्म पीछे देखा जायगा । धर्म के संशय में तीन या पाँच ब्राह्मणों के परिषद से या एक ही तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण से पछना चाहिये। एक ब्रोर पराशर कहते हैं कि धर्म गायत्रीमंत्रविहीन ब्राह्मण शुद्ध से भी नीचा हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शद से अच्छा हैं। पराशर ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, मद्यपान, निषिद्ध भोजन, निषिद्ध ब्यापार इत्यादि २ के लिये भिन्न २ वर्णों के लिये बहुत से प्रायश्चित्त लिखे हैं। शंख कहते हैं कि ब्राह्मणों का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का वर्मा, वैश्यों शंख का धन और शुद्रों का दास होना चाहिये ।

१ पराश्चर ४। २-१५, २७-२९॥

२. पराशर ७ । ६-८॥

३. पराशर ७ । ४१-४३ ॥

४. पराशर ८। ४-३३ ॥

५. देखिये पराशर, ऋध्याय ५—११॥

६, शंख२।३-४॥

स्त्री को प्यार भी करना चाहिये और डांटना भी चाहिये।
पुचकारना भी चाहिये और रोक थाम भी करनी चाहिये।
ब्राह्मण को शूद्र से कभी कुछ न माँगना चाहिये। वानप्रस्थ के
समय स्त्री को अपने साथ बन ले जाना चाहिये या पुत्रों
के सुपुर्व कर दैना चाहिये। वानप्रस्थों को भी श्राद्ध करने
चाहिये। यितयों को घूमने फिरते जहां जो कुछ मिल जाय
उसी से संतोष करना चाहिये। इस धर्मशास्त्र के अध्याय १३-१४
में ब्राह्मणुभोज के बहुतेरे श्रावसर बताये हैं। शंख के श्राटा

रहीं अध्यायों में वर्णाश्रम, अनुलोम, तप, इित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम हैं। हिरत में भिन्न २ विषयों पर वही सामान्य नियम हैं। उशनस्ने वड़ों के शिष्टाचार के नियम बताये हैं और आगे चल कर कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य या श्रद्ध चाहे कैसे ही

विद्वान् श्रौर पुण्यात्मा हो पर ब्राह्मण उन्हें क्यानस् कभी प्रणाम न करे<sup>ट</sup> । श्रीन द्विजों को पूज्य है, ब्राह्मण सब वर्णों को पूज्य है; पति पत्तियों

को पूज्य है; अतिथि सब को पूज्य है । चण्डाल, म्लेच्छ, शूद्र

१, शख ४। १५-१६॥

२, शंखपा १६॥

इ, शंखदा १-३॥

४ शंख७।१-३॥

५ शंख १३ ॥ १४ ॥

६. डदाहरणार्थं देखिये हरित १-४॥

७. डशनस् १।२० इस्यादि॥

८, उशनस् १। ४५॥

९, बशनस् १। ४७॥

या दुराखारी स्त्रियों से बातें करने के बाद मुंह साफ़ करना चाहिये । उशनस्ने बहुत से ब्राह्मण गिनाये हैं जिनको श्राद्ध में न

बुलाना चाहिये। इनमें वह भी शामिल है जो बिश्वा से व्याह करें या व्याहता विश्वा के पुत्र हों। इससे प्रगट है कि इस तरह के व्याह

युत्र हा। इससे प्रगट है कि इस परिष्ट मा निव होते अवश्य थे पर अब हुरे समक्षे जाते थे । आहु, प्रायश्चित्त इत्यादि के मामूली नियम यहां दिये हैं । अङ्गित्तस् कहता है कि स्मृतियों में धोबी, चमार, नट, चरुड़, कैवर्त और भिल्ल—यह सात नीच जाति हैं । नीच जाति का भात खाने पर द्विजों को चान्द्रायण, इच्छू आदि अत करने चाहिये। चण्डाल या नीच जाति के कूंप या बर्तन से पानी पीने पर भिन्न २ वंगों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं ।

इस समय के लगभग वाल ज्याह का जो प्रचार आरम्भ हुआ उसका एक कारण तो था जातिव स्थन, दूसरा बाल ज्याह था परदेसी आक्रमण, तीसरा था स्त्रियों के पद का हास। साधारणतः जव पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम होती है तब बाल ज्याह की प्रवृत्ति होती है। अगर किसी कारण से हिन्दुस्तान में स्त्रियों की संख्या कम हो गई थी या परदेसो लोग अपने साथ स्त्रियों न लाये थे तो बाल ज्याह की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। यदि कुल यगों में बहुविवाह बढ़ गया हो तो दूसरे वगों के लिये स्त्रियां कम रह गई होगीं और जल्दी २ ज्याह करने की अभिलाषा हुई होगी।

१, उशनस् २। ४-६॥

२, उशनस् ४। २०-३१॥

३. उशनस् ६-९॥

४. अङ्गिरस् १। २-३॥

५, बङ्गिरस् १। ५-७॥

## पुराण

इस समय के धार्मिक साहित्य में स्मृतियों की तरह पूराणों का भी बडा महत्त्व है। हिन्दुस्तान में किसी न किसी तरह के पुराण अथर्ववेद के समय पुराख से चले आते थे। कौटल्य ने राजकमारों के लिये पुराण पहना ज़रूरी बताया है। स्मृतियों में पुराणों को प्रामाणिक बताया है। बहुत उलट फेर के बाद ई० ५-१० सदियों में पराणों ने बौद्धधर्म के हास पर जागते हुये ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में वह रूप धारण किया समय जो कछ परिवर्तनों के साथ अब तक मौजूद है। १८ प्राणों में कल मिला कर चार लाख के करीब श्लोक हैं। पुराणों की तीन कोटियां हैं - ब्राह्म, शैव और वैष्णव । प्रत्येक पुराण में सुष्टि, देव, मनु और सूर्य या चन्द्रवंशी राजाओं का हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, बहुत सी कथाएं हैं, अवतारों का वर्णन है, विषय किन्ही तीथों, यज्ञों और पूजा विधानों की महिमा और वर्णाश्रम धर्म, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। श्रीमद्भागवत भी जिसमें कृष्ण की भक्ति बड़ी सुन्दर संस्कृत में गाई है पुराण माना जाता है। १८ उप-पुराण भी हैं जिनके विषय और सिद्धान्त उपप्राण पुराणों के से ही हैं। पुराणों में राजनीति भी बहुत है पर वह अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मसूत्र या स्मृतियों से बहुत करके ली गई है। अग्निपुराण कहता है राजनी ति कि राजा को अपना सारा जीवन प्रजा की उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोज मिलना चाहिये, कुमारों का श्रव्छी से श्रव्छी शिक्षा देनो

चाहिये। पुराणों में भी राजनैतिक श्रवस्था उसी जमीन्दारी संघ शासन पद्धति की है जो बाकी साहित्य श्रीर शिलालेख या ताझ पत्रों में भल-कती है । वृहन्नारदीय पुराण कहता है कि प्रत्येक युग का धर्म पृथक् है; कलियुग में समुद्रयात्रा, वानप्रस्थ, श्रन्तवर्ण ब्याह का निषेध है। पुराणों में धार्मिक श्रीर सामाजिक इतिहास की सामग्री बहुत है

पर कठिनाई यह है कि एक क्रोर तो धर्म चह पुराने ग्रन्थों से वड़ी स्वच्छंदता से बहुत सी बातें ले लेते हैं और दूसरी क्रोर उनमें

१. पुरायों की राजनीति के लिये खाल कर देखिये, ऋतिपुराण, उत्तरखंड, २१८। २-३४॥ २२०। २२-२३॥ २२२। १५-१८॥ २२६। ४-२९॥ २२५। १५-१८॥ २१०। १२०। १२०॥ ११८। १५-१८॥ ११८। १५-१८॥ ३, ५०॥ २४३। १५-१८, ३०-३६॥ २३६। १९-२८॥ २२६। ४-८॥ २४३। १-२८, ४७-५६॥ १३६। १७-२५॥ २२६। ४८-८॥

मार्केण्डेय पुराण १५। १-४, ६, १६-१६, १९ ॥ १७। २१ ॥ २७। १-१६, २१-६१ ॥ २८। ६६-६६ ॥ ११३। १९-२१ ॥ १३१। २७-२८ ॥ बासु पुराण (सं० राजेन्द्रलाल मित्र ) ८। ६०-६१, ६४-६५, ७८-८०, ८४-५०, ९२-१२३, १४२-४३; वर्णाश्रम धर्म के लिये १४२-६४ ॥

विष्णुपुराण ( सं० व्यासाचार्य ), ६ । ६, १७-२० ॥ १३ ॥

मत्स्यपुराण, ४७॥ १४४॥ २२२-२२८॥ बराहपुराण (सं० हरअसाद शास्त्री) २१८। १८-२०॥ कूर्मपुराण (सं० नीलमिण सुलोपाध्याय) प्रथम खंड, सर्ग, २९-३०॥ स्वयंभूपुराण ७॥ पद्मपुराण (सं० महादेव चिमनजी आपटे), २१६-२२९॥ गरुणपुराण १११-११४॥ १४३-४४॥ अपपुराणीं में देखिये बृहद्रवर्मपुराण, (सं० हरअसाद शास्त्री) ३। ६-५४॥ ४। १०, १८-२४॥ १२। ५-४२॥ १३। १३-४९, ५४-६०॥ १४। ३-८०॥ १॥ ४-६, १४, २२-२३॥ २। ८-६२॥

बृहज्ञारदीय पुराण, (सं० हिषकेश शास्त्री) २२ ॥ श्रीमद्रमागवत ४ । १३-३५, ४५ ॥ १०। २६, ६१ ॥ ११ । ३, १४-१५, १७, १९ ॥ स्रागामी युगों में क्षेत्रक बहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश; विष्णु के १० या २४ अवतार, इन सब की पूजा, मृतिंपूजा; नदी, पर्वत और कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीर्थ,—इन सब का प्रचार इस समय बढ़ रह्मा था। अग्निपुराण में विष्णु इत्यादि की मृति और मंदिर बनवाने के ब्योरेवार नियम दिये हैं। ब्रह्मभोज और दान की महिमा बढ़ रह्मो हैं। जातपात के बन्धन, रोटी घेटी के नियम, और कड़े हो रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था; कुछ बौद्ध सिद्धान्त और रीति रिवाज तो ब्राह्मणों ने अपना लिये; बाक़ी,

नये ढंग ज़ोर पकड़ रहे थे। इस समय से जिस संवर्षण ब्राह्मण धर्म का दौर दौरा शुरू हुआ उस में पुराने वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, ख्रोर दर्शनों

के कुछ सिद्धान्त थे। श्रनार्य जातियों से लिये हुये कुछ विश्वास श्रीर रिवाज थे; इन सब तत्त्वों के संघर्षण से, इनके श्राधार पर तर्क से, बहुत सी बातें पैदा हो रही थीं। इस घर्म में कोई प्रकता न थी; किसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ-

शासन थाः ईश्वर, आत्माः, कर्म, पुनर्जन्म— आप्वता आदि वार्तों को किसी न किसी रूप में मानते हुये आदमी चाहे और किसी देवी देवता को

मान सकता था, चाहे जो यज्ञ, कर्म, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता था, चाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, ज्यापकता और सहिष्णुता की हद हो गई; कोई भी क्षेत्र न था जिसे ब्राह्मणु धर्म ने अपने संवराज्य में न मिला लिया हो; किसी से उसे विशोध न था।

१, अपिन पुराण ३९-४१ ॥

इस नतीजे के अलावा पुराखों से कुछ श्रीर वात उस समय की हालत जताने के लिये संक्षेप से कही जा सकती हैं। श्रग्निपुराण कहता है कि पतित साधारण रिवाज आदमी को मरा हुआ समभना चाहिये, उसका श्राद्ध करा देना चाहिये श्रीर उसकी सम्पत्ति इसरों को बांट देनी चाहिये। क्षत्रिय, वैश्य, शह, चंडाल, म्लेछ का छुत्रा या श्रपवित्र किया छुत भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को भिन्न २ निश्चित बत और प्रायश्चित्त करने चाहिये । अगर कोई वेश्या या नीच जाति का कोई श्रादमी मूर्ति को छू ले तो भक्त को उस देवता के मंत्र का सौ बार जप करना चाहिये । मार्कएडेय पुराण में सत्य और दान की प्रशंसा करते हुये हरि-रचन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब सत्य कुछ विश्वामित्र को दे डाला । यहनारदीय पुराण कहता है कि सब दिजों को काल और कालधर्म गांव का धर्म जो श्रुति के प्रतिकृत न हो पालना चाहिये । जो स्त्री शरीर, मन या स्त्री आचार से दोषी हो, अथवा पति या पूत्रों पर निर्दय हो उसे त्याग देना चाहिये । श्रीमदुभागवत में कहा है कि

१, अभिन पुराण १७०। १-१७॥

२ श्रारेन पुराण १७० । १८-३६ ॥ १७३ । ३७-३८ ॥

३. अग्नि पुरागा ७४ ॥

४. मार्कण्डेय पुराग ८॥

५ बृहन्नारदीय पुराण २२ ॥

<sup>्</sup> बृहसारदीय पुराग २४॥

मिक मनुष्य के सब दुःखों को दूर करती है; भगवान के भजन से मुक्ति होती है; ऋष्ण भगवान ही मुक्ति के मार्ग हैं । ऋष्ण को यज्ञ की ऋषेक्षा प्रेम पसंद है । पर पकाग्र भिक्त होनी सिक्त चाहिये । तथापि एक स्थान पर यह भी कहा

है कि भिन्न २ अर्थी के लिये भिन्न २ देव देवियों

की पूजा करनी चाहिये । प्राणायाम प्रारंभ करने के पहिले अहिसा, सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य श्रीर तप का पालन करना चाहिये ।

बायुपुराण में खिष्ट के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वर्णन है। तब न वर्ण थे, न स्राथम थे, न ऊंच नीच

स्थि का कोई भेद था, श्रवस्था, सौन्दर्य इत्यादि में सब बराबर थे, पूर्ण सुख था, कल्प बुक्ष थे जो

मन माने सब पदार्थ देते थे। जब भावनाएं बिगड़ी तब करूप वृक्ष लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले बनाने पड़े; खेती होने लगी। तब वर्ण बने, सच बोलने वाले ब्राह्मण हो गये, जो कमज़ोर थे श्रीर खेती करते थे वह वैश्य हो गये, जो तेजहीन थे और सेवा करते थे वह शूद्र हो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके बाद श्राश्रम स्थापित किये गये। सब श्राश्रमों का मूल है गृहस्थं।

नारायग

वराहपुराण विष्णु की प्रधानता प्रतिपादन करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा-यण को समर्पण कर दे तो वह कर्म में लिप्त

१. श्रीमद्र भागवत १॥

२ श्रीमद्र भागवत ७। १४। १७॥

३ श्रीमदु भागवत ११। १४। ४२।।

४ श्रीमद्र भागवत २ । ३ । २-१२ ॥

<sup>.</sup> ५ श्रीमद्वभागवत ३।२८।४-८॥

६. वायुपुराण १ । ४५-१७३ ॥

नहीं होता'। बृहद्धमंपूराण कहता है कि धर्म ही सब कुछ है-माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, आत्मा, तीर्थ, धन, देवता, इत्यादि सब धर्म ही है?। धर्म कर्मपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्रकृति श्रीर पुरुष को शक्ति श्रीर परमात्मा कर के माना है श्रीर श्रनेक बार कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, और सब माया है। कुर्मपुराण भी श्रीर पुराणों की तरह कलियुग का भयंकर किन्द्रग चित्र खींचता है: कलियग में सब धर्म लोप हो जाता है: हर बात उल्टी होती हैं । स्मृति और पराण ब्राह्मण ब्रन्थ हैं। इस काल में बौद्धों ने भी बहत से साहित्य की रचना की। उदाहरणार्थ, बौद्ध साहित्य तीसरी चौथी सदी के लगभग हीनयान बौद्ध. यन्थ दिव्यावदान रचा गया जिसमें बुद्ध श्रानन्द, अशोक श्रादि की कथाएं हैं। श्रार्यदेव ने चतुःशतिका में ब्राह्मणों के पाखंड की व्यंगमय आलोचना की है। चौथी सदी के लगभग श्रायंशर ने कुछ जातकों को श्रपनी जातकमाला में काव्य की शैली से संस्कृत में लिखा है।

## संस्कृत काव्य

स्वाभाविक विकास से और गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन से बौथी श्रीर छटी ई० सदी के बीच में संस्कृत काव्य की अपूर्व उन्नति हुई। शिला लेखों श्रीर तामपत्रों में भी कभी कभी बहुत श्रन्छी कविता नज्र हरिषेण आती है। इलाहाबाद श्रशोकस्तम्भ पर हरिषेण

१. बारह पुराण १ ॥ ५ ॥

२. बृहदुर्म पुराण १। ३०-३५॥

<sup>&#</sup>x27;३ कूर्मपुराण २९-३०॥

की लिखी हुई समुद्रगुतप्रशस्ति शब्दविन्यास और भाव में बहुत सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघुवंश, मेघदृत, कुमारसम्भव और ऋतुसंहार में कालिदास कविता के सब गुण पूर्ण मात्रा में दिखाये। एक के बाद दूसरी उपमा द्वारा अर्थगौरव बढ़ाने में, दो चार पक्तियों में श्रादमी के चरित्र का या श्रादर्श का चित्र खींच देने में, प्रकृति के दश्यों का नकुशा बना देने में, तेजी से बडी बड़ी कथा कह जाने में, गौए को पीछे रख कर कविता के गुण प्रधान स्थिति को दिष्टगोचर कराने में, कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है। रघुवंश में रघुकुल की कथा दिलीप के समय से उठाई है, राम का बृत्तान्त विस्तार से दिया है और फिर संक्षेप रघुवंश से उनके बंशजों का चरित्र कहा है। पहिले सर्ग में रघुवंशियों के गुण इस तरह कहे हैं :-

"रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों के गर्भाधान श्रादि सब संस्कार उचित समय में होने के कारण वे जन्म से ही रघुवंशियों शुद्ध हैं। जिस काम का वे श्रारंभ करते हैं उसे पूरा किये विना नहीं छोड़ते। समुद्र के तटों तक सारी पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का रोकने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं है। स्वर्गलोक तक वे श्रानन्द पूर्वक श्रपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथाशास्त्र अग्नि की सेवा करते हैं; याचकों के मनोरथ पूर्ण करते हैं; श्रपराध के श्रानुसार अपराधियों को दएड देते हैं; समय का मूल्य जानते हैं; सत्यात्रों को दान करने ही के लिये धन का संग्रह करते हैं। कहीं मुंह से असत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं। कीर्ति की प्राप्ति के लिये ही वे दिग्विजय श्रीर सन्तान की प्राप्ति के

लिये ही वे गृहस्थाश्रम को स्वीकार करते हैं। बाट्यावस्था में ब्रह्मचर्य्य का पालन करके वे विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था प्राप्त होने पर विवाह करके विषयों का उपसोग करते हैं; बृद्धावस्था ब्राने पर वन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; श्रीर, अन्तकाल उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं।"

श्राठवें सर्ग में श्राकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्दु-मती के मर जाने पर राजा श्रज विलाप करता है:—

"शरीर में छू। जाने से, हाय हाय ! फूल भी यदि प्राण ले सकते हैं तो फिर पेसी और कौन सी चीज संसार अज का विलाप में होगी जो मनुष्य को मारने में समर्थ न हो?

विधाता जब मारने पर उतार होता है तब तिनका भी बज हो जाता है..... अथवा यह कहना चाहिये कि यमराज कोमल बस्त को कोमल ही से मारता है।.....श्रच्छा, यदि इस मामले में प्राण ले लेने की शक्ति है तो यह मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेती ?.... इसने पेड को तो नहीं गिराया: पर उसकी डालों पर लिपटी हुई लता का नाश कर दिया !........ प्रिये ! बोल, बड़े २ सैकडों अपराध करने पर भी तु ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सदा ही तु मेरे अपराध क्षमा करती रही है। इस समय तो मझसे कोई अपराध भी नहीं हुआ। फिर भला क्यों तू मुभ निरपराधी से नहीं बोलती ? बोलना क्यों एकाएक चन्द्र कर दिया ? क्या मैं शब तेरे साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा ? तेरी मन्द श्रौर उज्जवल मुसकान मुभे नहीं भूलती। मुभे इस समय यह सन्देह हो रहा है कि तुने मुक्ते सचा प्रेमी नहीं, किन्तु छली श्रीर शठ समभा। .....इसी से त बिना मेरी अनुमति लिए ही, अप्रसन्न हो कर परलोक को चली गई.....। मुभ्ते इस बात का बड़ा ही दुःख है कि तुभी निष्पाण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे तेरहवें सर्ग में रामचन्द्र रावण को मार डंका से बयोध्या के मार्ग का वर्णन कर सीता के साथ विमान पर लंका से अयोध्या की ख्रोर जाते हैं।

## समुद्र ।

"चलत सार्ग मह सिन्धु निहारी। कहूवो सीय सन राम सुरारी। देखहु सीय, सेतु वस काटा। फेनिल सिंधु मलय लगि बोटा॥ जिसि श्रकास सुचि तारन संगा। शरद माहि काटत नभ गंगा॥ जब सुरपति मखतुरंग चोराई। वांध्यो कपिल पास लै जाई॥

१. श्रनुवादक-पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ।

खोदत महि हय खोजन नारा। मो पुरखन यहि कीम्ह अपारा॥ यहि सन भाजुकिरन जल पावत। यह दै मिथा महि धनहि बढ़ावत॥ जो सुख देत सुधा बरसाई। यह सोह चन्द्र जोति वपजाई॥ जो पानिहि इत्थन सम जारत। सो बाड़व निज महं यह धारत॥ महासिन्छ हरिरूप समाना। इतना कहि निहं जात बखाना॥ नित नित दशा अनेकन पावत। निज महिमा वस दस दिश छावत॥ बेठै नाभि मूल जल जाता। गाविहां नित जस जासु विधाता॥ सोइ युग अन्त लोक संहारी। सोवत यहि महं पाइ मुरारी॥ काटत पंख इन्द्रसन भागी। यहि सन सरन गिरिन बहु मांगी॥ धमिक मध्य भूप डिग आवत। उगों रिपुसन नुप निजहि बचावत॥"

आगे चल कर रामचन्द्र सीता से कहते हैं :--

# पर्वत

"यह गिरि मास्यवान तव आगे। जाके श्रंग प्रकासिह लागे॥ विरह आँसु नव नीर सुद्दावा। मैं अरु घन दृहं संग वरसावा॥ यहां मञ्जर मोरन फलापा। तब बिन मोहि दीन्ह संतापा॥ परत नीर तह गंध सुद्दावन। जहं कदम्ब केसर मन भावन॥ जह सुन्दरि तव संग विहारा। सुमिरि सुमिरि यहि रुचिर पहारा॥ परत गुहन प्रतिश्चिन कर भारी। सोह धन शुन कोड भौति निवारी॥

### पम्पासर

"लगे जासु तट बहु वानीरा । सोइ पम्पासर निर्मल नीरा ॥ लखत दूर सन सारस चंचल । पियत खेद सन ट्रग जनु सोइ जल ॥ इक इक देत कमल रज भूरी । तिनहिं सीय रहि तो सन दूरी ॥" चौदहवें सर्ग में राजा रामचन्द्र एक जनरव से व्याकुल हो | कर गर्भवती निरंपराध पत्नी का त्याग स्रीताका परित्याग करते हैं। लक्ष्मण उसे गंगा पार जङ्गल में छोड़ते हैं।

# सीता का उछहना

'सियहि लखन बहुविधि समुकाई। वालमीकि घर राह दिखाई॥ पराधीन मैं मातु सभागी । छमा करह बोले पद लागी॥ तेष्ठि उठाइ बोली सिय बाता । तम सन अति प्रसन्न मैं ताता ॥ सुरपति बस तुम विष्यु समाना । सदा रहतु महिपति-परवाना ॥ सब सासन सन लै मम नामा । क्रम सन कह्यो मोर परनामा ॥ मोहि महं ग्रंश पुत्र कर जोई। ताकी कुसल मनावै सोई ॥ राजा सन विनती यह मोरी। कहयो तात कर जोरि बहोरी॥ पैठि श्रानि महं सनिह जराई । जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई ॥ तजत तांडि सनि जन अपवादा । के यह तब कुछ की मरजादा ॥ नहिं यह त्याग बुद्धिगुन खानी । मैं कहि सकत बात मन मानी ॥ पर्वजनम पापन कर एहा। प्रबल उदय सम नहिं संदेहा॥ तिज्ञ श्रिय तव श्राई तब पासा । तुम मो संग बन कीन्ह निवासा ॥ तब घर भादर सहित विसेखी। रहत मोहिं सोइ सकी न देखी॥ तब प्रसाद सनि तियन बचावा । जिनके पति निस चरन सतावा ॥ तम आउत अब केहि विधि नाथा । मांगव सरन और के हाथा ॥ श्रवधि हीन तब दुसह वियोगा । व्यर्थ प्रान नहिं राखन जोगा ॥ रक्षनीय जो श्रंश तुम्हारा। होत न मोहित विक्रश्रपारा॥ श्रव यहि सन निवृत्ति प्रभु पाई। करिहौं तप रवि द्रव्टि लगाई॥ दने जन्म होई फल सोई। तुम पति मिलहु वियोग न होई॥ वर्णाश्रम पालन कर कर्मा । मनु गावत नरपति कर धर्मा ॥ तव घर सन प्रभु यदिष दुराई । जान्यो मोहिं तपसिनि की नाई " ॥"

१, श्रनुवादक- लाला सीताराम।

इस उसहने में तीक्षा व्यंग, करुणा श्रीर भक्ति का विचित्र सामंजस्य है। पति का श्रपराध सीता को प्रत्यक्ष है पर वह अपने उचित कोध को द्वा कर भक्ति को स्थिर रखना चाहती है।

कालिदास ने कुमारसम्भव में शिव और पार्वती का ब्याह और स्वामीकार्त्तिकेय के जन्म का वर्णन किया कुमारसम्भव है। उमा या पार्वती का जन्म और रूप वर्णन कर के कवि दिखाता है कि असुर तारक से परेशान होकर देवता ब्रह्मा की शरण गये। ब्रह्मा बोले—

## ब्रह्मा और देवता

"शंकर श्रंश छांड़ि को जाना। सम्मुख सहै असुर बलवाना ॥

म्बन सन मिलि सोह करेडु उपाई। उमारूप निज करहु सहाई॥ जेहि विभि चुम्बक खोंचत लोहहि॥ उमारूप शंकर मन मोहहि॥

तिमि जौ ता संग शंकर भोगू। सोइ शिव तेज संभारन जोगू॥ गिरिजा भूतनाथ सुत सोई। सुरसेना सेनापति होई॥ करि है तेज जनाय अपारा। सुरवन्दी बेनिन संदारा"॥

पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भृकुटी से ही सस्म कर दिया। उसकी स्त्री रित मूच्छित हो गई और होश अपने पर विलाप करने लगीः—

### रति का विलाप

उपमा देत सकळ संसारा। रह्यो रूप जा नाथ, तुम्हारा॥ साळिख सस्म न दरकत छाती। बहा कठोर नारि की जाती॥ तुम जुनाथ परकोक सुधारे। भाय सकत मैं पास तुम्हारे ॥
पै, कहु काह करें संसारा। जासु सकल सुख तव आधारा॥
निज मिय यंधु नास भव जानी। शिशा निज उदय व्यर्थ भनुमानी॥
पावत भीतेहु पास अंधेरे। तजत छीनता दुःख घनेरे॥
जाकी रुधिर भरुन रंग गासी। जो गति कोयल बैन प्रकासी॥
सोह तुम बिना मौर के बानहि। मधुरि ऋतुपाय कौन संधानहि॥

## पार्वती का ब्याइ

पर पार्वती ने कठिन तपस्या कर के शिक्ष को बस में कर लिया। तब—

> तिथि जामित्र युक्त शुभ बारा। हिमगिरि सुता विवाह संचारा॥ घर घर करत विवाह तयारी। साजत मङ्गळ विधि पुर नारी॥ तेहि भवतर भूधर श्रनुरागा। सकळ नगर एक कुळ सम छागा॥ प्य मंदोर फूळ छितराये। घर घर सुन्दर ध्वजा लगाये॥

निज निज अङ्ग बंधु बैठारी । दै भूषन आसीस उचारी ॥

शिव श्रीर पार्वती के कुमार ने तारकासुर की मारकर देव-ताओं को और संसार की निर्भय किया।

१. अनुवादक—काला सीताराम ।

कालिदास की एक अपूर्व कटपना मेघदूत है। यहां स्वामी
कुचेर के बरस भर के शाप से घरबार से
मेगदूत दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एक यक्ष असाढ़
के बादल के हाथ अपना संदेसा अपनी स्त्री
को भेजता है। कहता है:—

#### मेघ

पुष्करावर्तक हैं प्रसिद्ध लोक लोकन में, वंश तिनहीं के नीके तेंने जन्म पायो है। हच्छा रूप धारण की गति है दई न दई, मंत्री सुरराज ने आपनो बनायो है॥ एते गुन जानि तो पै मंगिता भयोहूं मेघ,

वंधुन ने दूर मोहि विधि ने बसाया है। सज्जन पै मांगनो बिना हू सर्रे काज भलो,

नीच पै सरे हु काज आछो ना बताया है।।

गैल बताजं मेध खब जिहिं चिल पावे चैन।
फिर सुनिया संदेस मम कानन खित सुख दैन।
कानन खित सुख दैन थके वा मग में जब तू।
चिल्लेगे धिर धिर पांव शिखर जंचिन पै तब तू॥
भूख लगे सोता मिलें उधरे सह बिन मैल।
पी तिनकी पानी तुरत लीजो अपनी गैल॥

#### पंथ

थक्बो पंथ चिल गात निकट रहे जब जाय तू। चित्रकृट विल्यात जंचे सिर तुहि भारि है॥ किरियो धारासार हरन तासु ग्रीपम — श्रीगिन । सञ्जन संग वपकार फलत विलंब न कछु करे ॥ विल्लाम तहां कहु बार विहरति जह बनचर बधू । किरियो धारासार फिर दुत्तगति मग लौधियो ॥ लिखियो रेवाजाइ विंध्यशिलन पै यों बहे । मानहु दुई स्वाई गज तन रजरेखा विशद ॥

( अलकापुरी पहुँच कर )

## यक्षिणी

विम्बाधर दाड़िम दशन निम्ननाभि छुश गात । बसित सहाँ सृगछोचनी धुवति छीन कटि तात ॥ श्रोणिभार खलसान गति कुकित कछुक कुचभार । मानहु ललना सृष्टि में सुख्य रची करतार ॥ ताहि सजन घन जानियो मेरो आघो जीड । रहित अकेली मो बिना चकई जुर्यो बिन पीड ॥ मित्तभाषिनि उत्किस्टिता विरह कठिन दिन जात । श्रीतहनी जिमि कम्मिलनी औरहि हुप दिखरात ॥

फिर जरू शीतल प्वन किर दीजो बाहि जगाय।
मृदुल मालती किलन संग प्रफुलित चित है जाय॥
चमकत बारी मांहि तुहि लिख है दीठि उठाय।
तब तू बात मन्द पुनि यों कहिया समुकाय॥
"सखा तेरे पी को जलद प्रिय मैं हूं पतिवती।
संदेसो लै वाको तब निकट भायो सुनि सखी॥
चल मेरी मन्दी पुनि सुनि बिदेसी तुरत ही।
करें वाल्डा खोलें पहुंचि धर बेनी तियन की"॥

## संदेस

सम बचनन निज बचन मिलाई। याँ वासों कहिया समुकाई। । "क्षेम सहित भरता तिय तेरो। करत रामगिरि माहिं बसेरो ॥ पूछत है तेरी कुशलाता। कहि विरहिनि श्रपनी तू बाता॥ प्रामी सबहि कार्लं के भोगू। प्रथम कुशल ही घूळन जोगू॥

मिले भामा तेरो सुभग तन श्यामा लतन में। सुखाभा चन्दा में चिकत हरियों में दूग मिलें॥ चलोमीं में भीहें चिकुर बरही की पुछन में। न ये हां काहू में सुहि सकल तो श्राकृति मिले॥

"में अपनेत तन राखि रह्यो घरि के अभिकाष हिये बिच भारी। धीरज तृहुं घरे किनि भामिनि जाइ मरी मित सोच की मारी॥ काहु पे दुःख सदा न रह्यो न रह्यो सुख काहु के नित्त अगारी। चक्रिनिमी सम दोज फिरें तर उपर आपनी आपनी बारी॥ "मस शाप की खोंचि मिटे तब ही जब शेष की सेज पै जागें हरी। इन चार महीनन कों अब तू हुग मीचि बिताय दे भागि भरी। मिलि हैं फिर कातिकी रातिन में इम देखिहैं चाँदनी चार खरी। इक्ति जायगी हौंस सबै जिय की बिरहा दुख जो दिन दूनी करी"।

काव्य और नाटक दोनों की ही पराकाष्ट्रा कालिदास में है। विक-मोर्चशी में राजा पुरूरवस् और अप्सरा उर्चशी नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानग्राकुन्तळ जिसकी कथा महाभारत से ली गई है सब से बढ़िया बिक्रमोर्चकी संस्कृत नाटक है और संसार की सर्वेर सम रचनाओं में से है। ठक्ष्मणसिंह के अजुवाद से कुछ उदाहरण लीजिये। शिकार खेलता हुआ,

१ अनुवाद-राजा लक्ष्मणसिंह।

हिरन के पीछें रथ दौड़ाता हुआ राजा श्रमिज्ञानशाकुन्तल दुष्यन्त कण्य के ग्राथम के पास पहुँचता है।

(नेपथ्य में) हे राजा, इसे मत मारो, मत मारो—यह आश्रम का मृग है।

सारथी—( शब्द सुनता और देखता हुआ ) महाराज, बान के सामने हिरन तो आया, परन्तु, बीच में ये तपस्वी खड़े हैं।

दुष्यन्त—( चिकित सा होकर) श्रच्छा तौ घोड़ों को रोको। सारथी—(रथ को ठहराता है) जो श्राज्ञा। (एक तपस्वी दो चेखों समेत झाता है)

तपस्वी—(बांह उठाकर ) हे क्षत्री ! यह मृग आश्रम का है, मारने योग्य नहीं है।

#### दोहा-

नाहिन या मृग मृदुल तन लगन जोग यह बान ।
उयों फूलन की राशि में अचित न धरन क़सान ॥
कहां दीन हरिनान के स्रति ही कोमल प्रान ।
ये तेरे तीखे कहां सायक वज् समान ॥
लै उतारि यातें नृपति भलो चढ़ायो वान ।
निरदोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियान ॥

दुयन्त-लो मैं बान उतारे लेता हूँ। तपस्वी-( हुर्व से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्हें पेसा ही चाहिये।

दोहा-

वित तोहि भूपति यही, जन्म पौर कुछ पाय। जनमैंगो तो घर सुवन, गुनी चक्कवे भाय॥ दोनों चेले—(बांह उठा कर) तुम्हारे चक्रवतीं पुत्र हो। दुष्यन्त—(प्रणाम कर के)—ब्राह्मण वचन खिर माथे। श्राश्रम में शकुन्तला से गन्धर्वव्याह करके राजा के लीट जाने के कुछ दिन बाद शकुन्तला ससुराल जाती है।

शकुन्तला की विदा

दोहा-

कर्ण्य—आज शकुन्तला जायगी मन मेरो क्रकुळात । रुकि स्रोंत्र गदगद गिरा स्राँखिन कञ्चन लखात ॥ मोसे वनवासीन जो इतौ सताबत मोह। तो गेही कैसे सहें दुहिता प्रथम विछोह॥ (इधर डधर टइलते हैं)

दोनों सखी—( अनुसूया और प्रिवम्बदा )-हे शकुन्तला ! तेरा सिंगार हो चुका; अब कपड़े का जोड़ा पहन ले ( शकुन्तला उठकर-साड़ी पहनती है )।

गौतमी—हे पुत्री ! आनन्द के श्रांस् भरे नेत्रों से तुभे देखने गुरू जी आते हैं, तू इन्हें श्रादर से ले ।

शकुन्तला—( उठ कर लज्जा से ) पिता, मैं नमस्कार करती हैं। कण्य—हे बेटी।

दोहा-

तूपित की श्रादरवती हुजो ता घर जाय । जैसे सरमिष्ठा मई नृप ययाति बर पाय॥ \*

श्रव पुत्री, तू शुभ घड़ी में बिदा हो। . . . . (सब पळते हैं) कण्व—हे तपोचन के सहवासी बृक्षो।

दोहा—

पाछे पीवति नीर जो पहले तुमको प्याय। फूल पात तोरत नहीं गहने हू चाय।। जब तुम फूडन के दिवस बावत हैं सुखदान। फूडी बड्ड समाति निर्हें उत्सव करित महान॥ सो यह जाति शक्कम्तला बाज पिया के गेह। बाह्य देहु पयान की तुम सब सहित सनेह॥

शकुन्तला—( . . . . प्रियम्बदा से द्दीले हीले) हे प्रियम्बदा। श्रार्यपुत्र से फिर मिलने का ती मुभे बड़ा चाव है, परन्तु श्राधम को छोडते हुये दुम्ब के मारे पांव श्रागे नहीं पड़ते।

प्रियम्बदा—अन्नेती तुक्ती को दुःख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग का समय निकट आता है, तपोवन भी उदास सा दीखता है।

#### दोहा-

छेत न मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात । स्रांसु जिमि डारति छता पीरे पीरे पात ॥

शकु०-( सुध करती हुई सी) पिता, में इस माधवीलता से भी मिल लूँ, इसमें मेरा बहन का सा स्नेह है।

कएव—बेटी, मैं भी जानता हूँ तेरा इसमें सहोदर का सा प्यार है। माधवी छता यह है दाहिनी क्रोर।

शकु०—( लता के निकट जाकर ) हे वन ज्योत्सना। यद्यपि तू आज से लिपट रही है, तौ भी इन शाखा रूपी वांहों से मुक्ते मिलले क्योंकि अब मैं तुक्तसे दूर जा पड़्ंगी।

क्रवच-

हे बेटी ! विलम्ब मत कर, श्रव बिदा हो।

शकु०—( दोनों सिवयों से ) हे सिवयो । इसे मैं तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ ।

दोनों सखी—(आँसू गिराती हैं) हमें किस के हाथ सींपती है।

करव—हे अनुस्या। श्रव रोना त्यांगो। तुन्हें तो चाहिये कि शकुन्तला को धीरज वंधाश्रो (सब चलते हैं)।

शकु०—हे पिता। जब यह कुटी के निकट चरनेवाली ग्याभन हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार मुफ्ते कहला भेजना—भूल मत जाना।

कण्य-अच्छा न भूलुँगा।

शकु०—(कुछ चलकर और फिर कर) यह कौन है जो मेरा श्रंचल नहीं छोड़ता?

(पीछे फिर कर देखती है)

### सवैया

कर्य — कहुं दाभन तें मुख जाको छिन्नो जब तू दृहिता लिख पावित हो। श्रपने करतें तिन घावन पै तुही तेल हिंगोट लगाबति हो।। जिहिं पालन के हित थान समानित मूटिहि मूठि खवाबति हो। स्म छोना सो क्यों पग तेरे तजे जाहि पूत लों लाड़ लड़ाबति हो।

शकु०—अरे छीना। मुभ सहवास छोड़ती हुई के पीछे तूक्यों आता है। तेरी माँ तुभे जनते ही छोड़ मरी थी, तब मैंने तेरा पालन किया; अब मेरे पीछे पिताजी तुभे पालेंगे; तूलौट जा। (आंस् ढालती हुई चलती हैं) ।

मालविकान्तिमित्र में, जो शायद कालिदास का पहिला नाटक है, शुङ्ग सेनापित पुष्यमित्र के बेटे श्रानिमित्र श्रौर विदर्भराजकुमारी मालविका के प्रेम की कथा है। इसमें राज-मालविकान्तिमित्र महल के प्रेम श्रौर सौतिया डाह की घटनाएं नाट्यमञ्ज पर श्राती हैं। दूसरे श्रङ्क में रंग-शाला में राजा, धारिनी, योगिनी, विदृषक श्रौर नौकर चाकर

देख पडते हैं।

१. श्रनुवादक-राजा छक्ष्मणसिंह

राजा-( श्रत्या चिद्वयक से ) मित्र, सो वैठी नेपध्य तेहि देखन चित घवरात। परदा सींचन हेत कर आगे लेंची जात॥

विदू०—( अलग राजा से ) आप की आंखों का मधु तो आ गया है पर मक्की भी लसी है। श्रव सावधान हो के देखिये।

(मालविका भाती है भीर गणदान भी उसके भङ्ग की शोधा देखता हुआ भाता है)

बिद्०—( श्रतग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी सुन्दरताई चित्र से कम नहीं है।

राजा-( अलग ) मित्र !

चित्र देखि मो मन भयो सुन्दरता संदेह। श्रव जाम्यों धरि ध्यान कछु लखी चितरन देह।।

गण्०--बेटी घवड़ाश्रो नहीं।

राजा०—( श्राप ही श्राप ) अरे, इसका रूप कैसा नल सिख से सुन्दर है।

> मुक्ते कंध सुम्दर दोज सोहत नैन विश्वाल। केस उठे मुख मनहुं शारद सस्ति निशिकाल ॥ विपुळ जांच कटि मूठ भरि ऋति सुडोल दोउ पाँप। रचे नाच के जोग ही अंग अंग सबै लखाय॥

मालविका—( अलाप के चतुष्पद गीत गाती है )
पिया मिलन है किंतन छांडु ताकी भासा हिय ।
फरकत बाई भांखि सगुन केहि कर यहि मानिय ॥
भव फिर दरसन होय हाय कब तरसत मों जिय ।
हीं परवस मैं परी हियो भरको तो सन पिय ॥
( इसके पीछे उसी रस का भाव बताती है)

विदूष-(श्रलग) समभे । इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने को भाग के श्रर्पन कर दिया । राजा -हम दोनों की मीति एक ही है देखों,-

हिय करुको तो सन पिया प्रथम जाय यह बाड । निज दारीर दिशि हाथ किय भाव बतावन काछ ॥ प्रम जनावन रीति कोड रानि सौँह नहिं पाय । नायक तोपन मिस कह्मो यहि विधि सेन बताय ।।

खुठवीं सदी के लगभग भारवि ने किरातार्जनीय में महाभारत के श्राधार पर कौरवों को जीतने के लिए शिव काब्य, छठवीं सदी से अर्जुन के बर पाने की कथा कही है। के खगभग पाण्डव और द्वीपदी बन में पड़े हैं, उनका भेजा हुआ एक दत लौट कर दुर्योधन के शासन कीशल का वृत्तान्त सुनाता है। जलन के मारे द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए कहती है-किराताज नीय ्जो लोग हमारे साथ छल कपट करें . . . उनके साथ साधुता का व्यवहार करना अविवेक के सिवा श्रीर कुछ नहीं। मायावियों के साथ मायावी होना ही चाहिये। , बिना कवच के शरीर को छेद कर तीखे बाग जैसे मनुष्य के प्राण ले लेते हैं वैसे ही भोले भाले साधु स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस द्वौपदी की किड़क कर शठ मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं ्रश्राप के सिवा संसार में पेसा कौन मनुष्य होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भार्या के सहश अपनी राज्य-लक्ष्मी को इस तरह निकाल बाहर करे ? हाय ! हाय ! इस विगई ए। का कहीं ठिकाना है ! भला कहीं मनस्वी महीप ऐसे पथ में भूल कर भी पैर रखते हैं ! ऐसा निन्दा काम श्रापने कर डाला;

१, अनुवादक--लाला सीताराम।

फिर भी त्राप चुपचाप बैठे हुये हैं? सुखे हुये शमी के पेड की दावाग्नि जला कर जिस तरह ख़ाक कर देता है उसी तरह अपने शत्रुश्रों के विषय में उत्पन्न हुआ कोधाग्नि श्रापको क्यों नहीं जला कर ख़ाक कर देता ? दुष्टों के अत्याचारों और दुष्कृत्यों का स्मरण करके भी श्राप को कोघ न श्रावेगा तो फिर श्रावेगा कब ? याद रिखये; जो मनुष्य कृद्ध होकर दण्ड श्रौर प्रसन्न होकर अनुग्रह करने में समर्थ होता है उसकी अनुकूलता सब लोग, आप ही आप, बिना किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। . . . . परन्तु जिसे कभी कोध श्राता ही नहीं उसके स्नेह श्रीर सत्कार की कोई परवा नहीं करता।, . , अर्थापकाजीन मालूम किस तरहका है।... श्राप तो निरन्तर दुःख उठाने ही को सुख समभ रहे हैं। सम्भव है, आप की बुद्धि दुःख को हो सुख समभती हो परन्तु मैं तो इस प्रकार की चित्तवृत्ति को महा अनर्थ कारिणी समभती हं . . . श्राप की जिन विपत्तियों का स्मरण मात्र करने से मुक्ते मर्स्मकृत्तक व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तिस पर भी आपको कुछ भी दुःख, कष्ट या सन्ताप नहीं होता ।"

इसी समय के लगभग दण्डिन् ने दशकुमारचरित में बड़ी चतुराई

से चरित्र खींचे हैं श्रौर समाज की, ख़ास दि<sup>0</sup>डन्। कर, दर्वारों की दशा श्रङ्कित की है। सुवन्धु सवन्धु।

ने वासवदत्ता में एक प्रेमकथा कही है।

कह चुके हैं कि पञ्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है। इसमें पशु पक्षियों की कथाश्रों द्वारा राजकुमारों को उपदेश दिया है पञ्चतन्त्र पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत

सी नीति कही हैं। पंचतन्त्र के सहारे बहुत से ग्रन्थ लिखे गये–जैसे तन्त्राख्यायिक, पञ्चाख्यानोद्धार, हितोपदेश।

१, श्रनुवाद —पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ।

कथासरित्सागर इत्यादि की तरह पञ्चतन्त्र में भी कथाश्रों के श्वन्तर्गत कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के साथ पद्य मिला हुआ है। शैली का श्रनुमान पांचवें तन्त्र के एक कथांश से हो जायगा। (पाटलियुत्र नगर में) मिल्मिद्र नाम सेठ रहता था। धर्म्म के लिए काम करते करते दैवसंयोग से उसका धन

ालए काम करत करत दवस्याग स उसका यन सेठ की कथा। जाता रहा। संपत्ति नास होने से श्रपमान पाते पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ वह

विचार करने लगा कि हाय इस दरिद्रता को धिकार है। कहा भी है-

## द्रिद्रता

शील शुद्ध आचार, क्षमा मधुरता कुळ जनम ।
पर चित वृत्ति विचार, मोह न धन बिन पुरुष के ।।
सोभा बुद्धि विचार, मान गर्व सभिमान सब ।
बिनसत हैं एक बार, धन विहीन जब होत नर ॥
छरात बसन्त बयार, नित्य शिशिर की श्रिय सिरिस ।
सोचि कुटुम कर भार, नसत वृद्धि मितान की ॥
बड़ा चतुर झस को न, बटै जासु मित धन घटे ।
इन्धन चावर नोन , तेल वस्त्र घी सोच से ॥
बिन तारा आकास , मरघट भीषण सूख सर ।
धन बिन कर आवास , होत सुन्दरहु रूक्ष इमि ॥
धन बिन लहें न मान , छोटे आगे हु रहत ।
जल बुलबुला समान, जल ही में उपतें मरें ॥

इस मांति विचार कर उसने फिर सोचा कि ऐसे दृथा जीने से क्या? तो मैं आहार न कर के प्रान छोड़ दूं। ऐसा निश्चय कर के सो गया। तब सपने में बौद्ध सन्यासी का रूप घर पद्मनिधि ने उसे दरसन दे कर कहा कि "हे सेठ! तुम उदास मत हो, मैं पद्मनिधि हूं, तुम्हारे पुरखों ने मुक्षे मनाया था, सो मैं इसी भैस

से सबेरे तुम्हारे घर आऊंगा। तव तुम मुक्तको लाठी से स्विर पर मारना। इससे में सोने का चन कर अक्षयधन हो जऊँगा"। सबेरे वह सेठ जागा और सपने को चेत के चिन्ता के चक्कर में पड़ा कि अरे! यह सपना सच्चा है या फूठा होगा, कुछ जान नहीं पड़ता। घरन यह फूठा ही होगा क्यों कि मैं धन ही सोचा करता हैं। कहा भी है:—

> रोगी चिन्ता सोचयुत हुरी चाह जेहि होह। मत्त पुरुष नित न्यर्थ ही सपना देखें सोह।।

इसी बीच में उसकी स्त्री का नंह रंगने एक नाई आया।
उस समय वही बौद्ध संन्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त ही
प्रगट हुआ। तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी
उठा उसके सिर पर मारी और वह सोने का हो कर उसी छन
पृथ्वी पर गिर पड़ा। . . . नाई भी घर जा सोचने
लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डएडा मारने से सोने के हो
जाते हैं। तो मैं भी बहुतों को सबेरे बुला के लाठी से सिर पर
माक तो मेरे बहुत सा सोना हो जाय । . . .

## भिन्न भिन्न शास्त्र

इस समय के लगभग साहित्य का एक नया झंग प्रारम्भ
होता है। साहित्य कभी समालोचना के
साहित्य का
विश्लेषण विना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समालोचना से एक तो साहित्य का आदर्श ऊंचा
रहता है और दूसरे साहित्य का मर्म समभने में पाठकों को
सहायता मिलती है। समालोचना के कारण साहित्य के गुण
अवगुण का विश्लेषण अच्छो तरह हो जाता है और लेखकों

प्रनुवादक-लाल सीताराम

को भी मदद मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाङ्गीण समाछोचना अवश्य रही होगी पर यहां विभाग-उपविभाग करने की और हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने की ऐसी परिपाटी थी कि समालोचना ने भी मुख्यतः विश्लेषण का इत्र धारण कर लिया। भाव, रस, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया जाता था पर विश्लेषण की रीति से ही।

नियम बनाने की परिपादी के अनुसार लेखकों ने काव्य-रचना की हर एक बात पर नियम बना अलंकार इत्यादि। डाले। उपमा, रूपक, दीपक श्रौर यमकः शब्दा-लङ्कार श्रीर श्रर्थालङ्कार इत्यादि पर पहिले प्रनिधों में बहस की है। फिर इनके बहुतेरे भेद किये गये हैं। कान्य के गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माध्यं श्रोज. सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदार, कान्ति । छठवीं सदी के लगभग दिएडन ने काब्यादर्श में कविता की कई किस्में बताई हैं-सर्गबन्ध या महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात । गद्य में कथा, आख्यायिका श्रीर चम्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इन का वर्णन करने की कोई स्रावश्यकता नहीं है। पर इतना कह देना आवश्यक है कि श्रलंकार पर संस्कृत में श्रठारहवीं ईस्वी सदी तक ग्रन्थ बनते रहे हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशभाषाओं में भी पेसे प्रन्थों की कमी नहीं है। इन सब की शैली एक सी है, विषय पक सा है, निष्कर्ष पक से हैं।

ध्वनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया। नवीं ई० सदी में श्रानन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में, पीछे ध्वनि। भट्टनायक ने हृदयदर्पण में, एवं श्रन्य लेखकों ने ध्वनियों के बहुत से प्रकार बताये हैं। ११-१२ ई० सदी में मस्मद ने काव्यप्रकाश में; हेमचन्द्र ने काव्यचुशासन में, श्लेमेन्द्र ने अनुचित्यविचार और कविकएठामरण में; १४ वीं सदी में विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में, सारे अलंकारशास्त्र की विवेचना की है।

साहित्य के अलावा विज्ञान की चर्चा भी देश में प्राचीन समय से हो रही थी। हिन्दू विज्ञानों की उत्पत्ति विज्ञान वैदिक धर्म की कुछ अवश्यकताओं से हुई थी। वैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए ज्याकरण बना; यज्ञों का समय ठीक २ निश्चय करने के लिए ज्योतिष् की उत्पत्ति हुई; ठीक ठोक उच्चारण करने के लिए छन्दस बना।

जनता की साधारण भाषा न होने से संस्कृत को कोष की बहुत श्रावश्यकता थी। सब से पुराना कोष है निघन्टवस् जिसमें वैदिक शब्दों के संग्रह हैं। कोष यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के अर्थ बताये हैं और टीका सी की है। कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत के कोष बाग, मयूर, मुरारि श्रीर श्रीहर्ष ने भी बनाये थे पर इनका पता अभी तक नहीं लगा है। ५-६ ई० के लगभग अमरिसंह ने नामलिङ्वानुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस के अर्थ बीसों संस्कृत टीकाओं में उद्दध्त किये गये हैं, और स्वयं जिस पर क्षीरस्वामी, वंद्यघटीय सर्वानन्द इत्यादि ने टीकाएं लिखी हैं। १०-१२ ई० सदी में हलायुध ने अभिधानरतमाला में, यादव-प्रकाश ने वैजयली में, धनअय ने नाममाला में, महेश्वर ने विश्व-प्रकाश में और दूसरे लेखकों ने दूसरे कोषों में शब्दों के संग्रह और अर्थ दिये हैं। १० वीं ई० सदी में धनपाल ने पाइयलच्छी नामक प्राकृत कोष रचा । १२ वीं सदी के लगभग मौगगलायन ने पाली का एक कोष बनाया जो अभिधानपदीपिका नाम से प्रसिद्ध है।

१. कीथ, हिस्ट्री भाफ संस्कृत लिटरेचर पृ० ४१३-४१५॥

साधारण जनता की मातृभाषा न होने से संस्कृत को कोष के साथ साथ सुज्यवस्थित ज्याकरण की भी श्रावज्याकरण श्यकता थी। ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग पाणिति ने श्रष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्रों

के द्वारा संस्कृत के सब रूपों पर नियम बना दिये। पाणिनि ने कुछ वैयाकरणों का उल्लेख किया है जिससे जाहिर है कि उसके पहिले भी कुछ व्याकरण रचे जा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक और वैज्ञानिक होने के कारण पाणिनि का व्याकरण ही सदा के लिए प्रमाण हुआ। तो भी कहीं पाणिनि का मत अत्राह्य था। कुछ दिन के बाद पतव्जलि ने महाभाष्य में पाणिनि के कुछ विवादशस्त नियम समकाये और कहीं कहीं विपरीत मत प्रकट किया। ३री ई० सटी के लगभग कात्यायन ने वार्त्तिकों में पाणिनि की आलोचना की और कुछ अन्य नियम लिखे। आगे चलकर और भी व्याकरण बने जैसे ६-७ ई० सदी के लगभग जैनेन्द्र ब्याकरण, चान्द्र ब्याकरण: नवीं सटी में शाकटायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचन्द्र इत्यादि पर इनमें पाणिति से भेद बहुत कम है। ६.७ ई० सदी के लगभग बरकि ने प्राकृतप्रकाश नामक व्याकरण रचा । मध्यकाल अर्थात मुसलमान राज्यकाल में भी संस्कृत श्रीर पाकृत के बहुत से व्याकरण बने श्रीर पुराने व्याकरणों पर भाष्य लिखे गये या उनके संक्षेत बनाये गये।

गिष्ति ज्योतिष् का श्रारंभ भी वैदिक काल के श्रास पास हुश्रा था। धीरे धीरे गणना के कई प्रकार निकले ज्योतिष् श्रीर थोड़ी बहुत उन्नति होती रही। पांचर्वीं-छठवीं ई० सदी में श्रार्यभट्ट ने श्रार्यभटीय, दशगीतिकासूत्र, श्रार्याष्टशत, कालक्रिया श्रादि में शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़मीन गोल है और चारों श्रोर मानो श्रपनी कीलो पर घूमती है। छठवीं ई० सदी के लगभग बराइमिहिर ने पञ्चिसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों का ज़िक्र किया है जिनमें से दो रोमक श्रौर पौलिश श्रोक सिद्धान्त के प्रभाव में रचे गये थे। ७ वीं ई० सदी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या स्फुट सिद्धान्त में श्रौर खंडखाद्यक में; लटल ने शिष्यधीवृद्धितन्त्र में; १२वीं ई० सदी में भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमिण में एवं श्रौर विद्वानों ने श्रौर समयों पर अन्य श्रन्थों में उयोतिष् के सिद्धान्त लिखे हैं।

गिरिएत ज्योतिष् के साथ साथ फिलत ज्योतिष् की भी उत्पत्ति हुई। वराहिमिहिर ने फिलित के कई पुराने फिलत ज्योतिष् आचार्यों का ज़िक किया है। आगे चल कर इस पर श्रीक फिलित का बहुत प्रभाव पड़ा। फिलित के प्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती है। पर इस और अधिक ध्यान जाने से हिन्दू गिरिएत ज्योतिष् का विकास ककाया।

जिस समय ज्योतिष् का विकास हो रहा था उसी समय
गणित का भी विकास हुआ। अङ्काणित,
गणित वीजगणित और रेखागणित पर बहुत से
प्रन्थ रचे गये। भारतीय गणित का प्रभाव
अरव गणित पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर
पड़ा। रेखागणित की अपेक्षा अङ्गगणित और वीजगणित की
ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया। वैद्यक के कारण
रस्तायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाएं हुई पर
स्तायन भीतिकशास्त्र—फृजिक्स—की ओर अधिक
ध्यान नहीं दिया गया।

#### कला

गुप्त काल में धर्म श्रौर साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा प्रसार हुश्रा। इस समय की मूर्तियां और गुप्त कला इमारतें प्रायः नष्ट होगई हैं पर जो बची हैं वह सावित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने कला में भी खूद विकास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरगांव के

कला में भी खूव विकास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरगांव के मंदिर में पक्की मिट्टो की मूर्तियां खूव ही बनाई हैं।

समुद्रगुप्त श्रीर उसके उत्तराधिकारियों के राजत्व में बनारस के पास सारनाथ में श्रीर दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल मंदिर बनाये गये थे जिनकी दोवारों, स्तम्मों और छतों पर बहुत सी मूर्तियां थीं। उनमें से कुछ श्रव तक बची हुई हैं।

पत्थर के अलावा सोने और तांबे से भी काम लिया जाता था। समुद्रगुप्त के समय का दिवली का लोहे का स्तम्भ प्रगट करता है कि इस समय छोहे की कारीगरी में बड़ी निपुणता प्राप्त हो खुकी थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फीट ऊंची तांबे की मूर्ति सुवतानगंज में मिली थी। वह आज कल इंग्लिस्तान के विमंख्यम नगर के अजायवख़ाने में है। शरीर के सब अङ्गों का आकार ख़ूब बना है और चहरे से शान्ति, करुणा, संयम और सामअस्य टपकता है। छठी ईस्वी सदी के अन्त में मगध में नालन्द में बुद्ध की एक अस्ती फीट ऊंची मृतिं तांबे में ढाली गई थी। इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत सुन्दर है।

स्तम्भ बनाने की प्रथा इस समय भी कुछ कुछ प्रचलित थी। ४५६ ई० के लगभग सम्राट् स्कन्दगुप्त ने हुणों श्रीर पुष्पिमेत्री पर

विजय के स्मरण के लिये वर्तमान गाज़ीपुर स्तम्म ज़िले में भितरी स्तम्भ खड़ा कराया। ४६०— ६१ ई० में एक जैन ने वर्तमान गोरखपुर ज़िले के कहावन स्थान पर एक स्तम्भ धनवाया जिसपर पांच जैन सिद्धों की मूर्तियां हैं—एक नीचे श्रौर चार चोटी पर। इसी तरह श्रौर मी बहुत से स्तम्भ हैं।

पांचर्वी ईस्वी सदी में श्रजन्ता की दो गुफायें (न० १६ श्रीर १७) बनाई गईं जो कालीं गुफ़ा का मुक़ाबिला गुप्तकाल की गुफ़ायें करती हैं। पत्थर में गुफ़ा बनाना पक खमत्कार सा है। गुफ़ाओं में बाहर की किसी वस्तु का

प्रयोग नहीं किया जाता था। कारीगर चट्टान को ही इस तरह काटते थे कि दर्वाज़ वन जायँ, कमरे वन जायँ, खम्मे खड़े रह जायँ, खुन्दर से सुन्दर मूर्ति भी निकल आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि सब प्रगट हो जायँ, यहां तक कि छोटे छोटे मोती और जवाहिर भी चट्टान काटते काटते मानों आप ही यन जायँ। गुफाओं के ऊपर पहाड़ की ज़मीन साफ़ कर दी जाती थी और पानी बहने की नालियां इस तरह बनाई जाती थीं कि गुफा में एक बूंद भी न टपके। गुफ़ा का मुंह ऐसा रक्खा जाता था कि कुछ प्रकाश आता रहे। इसके अलावा कारीगर शीशे से सुरज की किरणें जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश की सृष्टि कर लेते थे। गुफ़ा बनाने की ऐसी कला आज संसार में कहीं नहीं है और प्राचीन समय में केवल भारत में थी। गुप्तकाल की अजन्ता गुफ़ाओं में चित्र बहुत हैं। यह चित्र सर्वोत्तम भारतीय चित्रों में गिने जाते हैं। आकार की उत्तमता के अलावा भाव का प्रदर्शन

बड़ी उत्कृष्टता से किया है। इस समय के चित्र भारतीय चित्रों से सिद्ध होता है कि यहां चित्र-कला का प्रधान उहे श्य श्राभ्यन्तरिक भावों को

प्रगट करना था। मानसिक अवस्था—श्रृङ्गार या वैराग्य, शान्ति या कोध, हर्ष या शोक, आहाद या निराशा—हर तरह से ज़ाहिर करने का प्रयत्न हैं, बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अजन्ता की गुफ़ा न० २६ में बुद्ध की मृत्यु समय की पक २३६ फ़ीट लक्बी मृतिं है। म्वालियर रियासत की बाग गुफ़ाओं में भी अजन्ता की सी मृतिंयां हैं। सातवीं सदी की दिक्किनी औरंगाबाद गुफ़ाओं में भी इसी तरह की कला है। गुफ़ा न० ३ में प्रारावी की १६ दशाओं के बित्र मृतिंयों के हारा खींचे हैं।

मध्यहिंद में भूपाल रियासत में वेसनगर के पास उदयगिरि
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रगुप्तगुफ़ा में
बन्द हृष्टांत देवियों की बहुत सी गुफ़ाएं हैं। कांसी ज़िले
की ललितपुर तहसील में देवगढ के मंदिर

में महायोगी शिव को एक मूर्ति है। इसके पास एक और योगी है और बहुत से उड़नेवाले गंधर्च किशर हैं। योग की अवस्था बहुत अच्छी तरह चित्रित की है। इसी मंदिर के दिक्खन भाग में एक ओर अनन्त सर्प पर विष्णु विराजमान हैं। इलाहाबाद से २५ मील दिक्खन पिच्छम में गढ़वा के बौद्ध मंदिर में सांची और अरहुत की शैली को मूर्तियां स्वामाविक रूप की बनी हैं। मथुरा अजायबख़ाने की पांचर्वी सदी की, खड़े बुद्ध की ७ फ़ीट २ ईंच लम्बी मूर्ति मी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण है।

गुप्त काल के बाद भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा-

हरण अजन्ता की २६ गुफ़ाओं में मिलते हैं।
गुत काल के बाद
अजन्ता के चित्र
ईस्वी सन् से पहिले के हैं पर बाकी पहिली

ईस्वी सदी से लेकर अवीं सदी तक बनाये गये थे। अधिकांश चित्र ५५०-६४२ ई॰ के हैं। पिक्षयों ने और आदिमयों ने इन चित्रों को बहुत चुक़सान पहुँचाया है, और अक्सर अङ्ग भङ्ग कर दिया है पर तो भी इनसे पुरानी कला का अनुमान हो सकता है। चित्र खींचने में सफ़े द प्रास्टर पर गहरी लाल लकीरें खींच कर फिर तरह तरह के हन्के या गहरे रंग प्रयोग किये हैं; ज्यादातर लाल, सफ़द और बादामी रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हटके हरे और नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र कारीगरी। गौतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में वर्णित वोधिसत्त्वों के जीवनों की घटनाओं के हैं। गुफ़ा नं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक्र और शायद लंका में विजय के पहुँचने के भी चित्र हैं। गुफ़ा नं० १ विषय। में दिकवनी राजा द्वितीय पुलकेशिन के दर्बार का ६२६ ई० का एक दृश्य हैं; फ़ारस के नरेश

्खुशरू पर्वेज़ के पलची आये हैं।

जैसे चित्रों का विषय क्षेत्र विस्तृत है वैसे ही चित्रकारों की प्रतिभा भी बलवान है। प्रायः प्रत्येक विषय को बड़ी अच्छी तरह निभाया है। पहिली गुफ़ा प्रतिभा में ऊपर एक प्रेमी और प्रेयसी का चित्र है जिसमें स्नेह की तस्वीर खींच दी है। फूल, पत्ते, हाथी, घोड़े, आदमी-सब ही या तो जीवन के सदश हैं या कोई बिशेष भाव स्चित करते हैं। गुफ़ा नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर पक ऐसा दश्य खींचा है कि उसका सामना शायद संसार का कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समय का दश्य है। शायद उसे कोई ऐसा दुखद समाचार मिला है कि शोक से बिह्नल होने के बाद वह संसार से कुच कर रही है। राजकुमारी चारपाई पर बैठी है, तिकये पर बांया हाथ रक्खे हुये हैं एक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के कुछ पीछे पक लड़की छाती पर हाथ रक्खे राजकुमारी की श्रोर देख रही है। एक दूसरी छड़की श्रंगिया पहिने पंखा लिए है। एक बूढ़ा आदमी सफ़ैद टोपी पहिने दर्वाज़े पर फांक रहा है। एक दूसरा बूढ़ा स्तम्म के नीचे बैठा है। चारपाई के आगे दा स्त्रियां बैठी हैं। एक दूसरे कमरे में एक राजकमारी का अन्त आदमी फारसी टोपी पहिने कलश और ममय । प्याला लिए खडा है; एक दूसरा काले बाल वाला आदमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अलग कमरे में हो कञ्चिकिनियां बैठी हैं। नीचे फर्श पर कुछ श्रीर लोग बड़े रंज में बैठे हैं. एक स्त्री हाथ से मंह दक कर आँस बहा रही है इस तरह राजकमारी संसार से बिदा हो रही है। चित्रकार की प्रतिभा ने चारों ओर स्नेह, चिन्ता, निराशा, और शोक की बर्पा कर दी है। राजकुमारी का सिर गिरा जाता है, आंखे आधी बन्द हो गई हैं. अंग शिथिल हो गये हैं। उसकी परिचर्या करने वालियों के चहरे मानों चिन्ता के रूप ही बन गये हैं। इधर उधर खड़े या बैठे लोग शोक से विहल हैं। केवल एक ही विचार उनके मन में श्चाता है-राजकमारी ने श्रव श्चाखिरी सांस ली. श्रव श्चाखिरी सांस ली। यह सब भाव जैसे कवि शब्दों में प्रगट करता है वैसे ही चित्रकार ने अपना पैसिल से प्रगट किये हैं।

गुफ़ा नं० १७ श्रीर १६ में पक माता अपने छोटे बच्चे से गीतमबुद्ध को श्राहार दिला रही है। गुफ़ा नं० २ में
श्रम्य द्वर्यंत = एक स्त्री एक पैर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये
हुये एक स्तम्भ पर सम्हाले हैं; कुछ सोच
रही है। ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफ़ाई से दिखाया है। सारे
चित्र पेसेबनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समभ में श्रा जाता है,
किसी को किसी से पूछने की श्रावश्यकता नहीं है। देखते २ श्रादमी
घटनाश्रों के रस में डूव जाता है, श्रापे को भूल जाता है श्रीर
सौन्दर्यं के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों में जो बात है वही
चहान से निकाली हुई मूर्तियों में है। कला में मानवी प्रतिभा किस

सीमा तक पहुँच सकती है—इसका पता श्रजन्ता इत्यादि से ही लग सकता है।

सातवीं ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई नमूने नहीं मिले हैं। पर साहित्य के ब्रन्थीं पर से साफ़ ज़ाहिर है कि चित्रकारी बराबर होती रही।

पुरानी इमारतों और मूर्तियों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि हिन्दु-

स्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी श्रीर

कला और धर्म धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समभना

चाहिये कि सारी कला धार्मिक ही थी। मध्रा में और ब्रास पास बहुत सी मृतियाँ

धर्महीन कला मिली हैं जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं

मालूम होता। एक मूर्ति है जिसमें एक आदमी

बाँए हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। सूर्ति का दाहिना हाथ ट्रूट गया है, शायद उसमें शेर को मारने के लिये गदा रही होगी। बहुत सी सूर्तियों में शराब पीने के दृश्य श्रंकित किये हैं। एक जगह फूले हुये अशोक बृक्ष के नीचे शराब पीने के बर्तन पड़े हैं और चार आदमी खड़े हैं—दो पुरुष और दो स्त्री। एक श्रादमी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक स्त्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने

दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कहीं यह

कराब पीने के दूश्य नशे में गिर न जाय। वाकी दो आदमी—पक

स्त्री और एक पुरुष-ठीक कपड़े पहिने

खड़े हैं पर यहाँ मृति इतनी चिक्त हो गई है कि उनका भाव अच्छी तरह नहीं जान पड़ता। दोनों स्त्रियां भारो हसुली, पहुँची, कड़े वग़ैरह पहिने हैं। इसके पीछे मृतिसमूह में पांच प्राणी हैं। इनमें से पक अधेड़ मोटा पुरुष ढीली घोती पहिने शराव में चूर पत्थर पर बांया पैर उठाये बैठा है। बांई और एक पुरुष और एक लड़का न्नीर दाहिनी स्रोर एक स्त्री उसे पकड़े है कि कहीं यह लोटपोट न हो जाय। सारा दृश्य बड़े कौशल से खींचा है; जीवन से पूरा सादृश्य है। एक और जगह फिर श्रशोक के नीचे पांच श्रादमी नज़र स्राते हैं। एक मोटा नंगा श्रादमी पत्थर की छोटी चौकी पर खांया पैर उठाये बैठा है और काठ के प्याले से शराब पी रहा है। एक सेवक प्याला भरने के वास्ते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे हैं। एक श्रीर मूर्ति में फिर एक मोटा नंगा गंवार बैठा है, दाहिने हाथ में श्रराब का प्याला है जिसमें एक स्त्री सुराही से शराब भरने जा रही है। इसी तरह शराब पीने वाले नागों की बहुत सी मूर्तियां हैं। सम्भव है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममागियों की हों पर शायद यह यो हों श्रानन्द विनोद के लिये बनाई गई थीं। कुछ भी हो इनकी स्वाभाविकता और जीवनसादृश्य उंचे दर्जों के हैं।

### बारहवां अध्याय ।

# सातवीं ईस्वी सदी

जैसा कि उपर कह चुके हैं, सातवीं सदी के लगभग फिर संयोजक शक्तियों का प्रावल्य हुआ और थानेसर। विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। हिन्दुस्तान के पहिले साम्राज्य, मौर्यसाम्राज्य, का केन्द्र मगध में पाटलिपुत्र था; दूसरे साम्राज्य, गुप्तसाम्राज्य, का केन्द्र पिंड्यम की ओर हट कर अयोध्या नगर हुआ; तीसरे साम्राज्य का केन्द्र और मो पिंड्यम में स्थारवीश्वर या स्थानेश्वर अर्थात् वर्तमान थानेसर हुआ। थानेसर जमुना नदी के पिंड्यम में है। पिंड्यम की ओर साम्राज्य के केन्द्र के हटने का रहस्य यह मालूम होता है कि उत्तर-पिंड्यम से चहुत हमले हो रहे थे और उनका सामना करने के लिये सम्राट् को अपनी राजधानी पिंड्यम की और रखना आवश्यक था।

स्थाण्वीश्वर में छठवीं सदी के श्रन्त में प्रभाकरवर्धन नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी मा गुप्त वंश की राजकुमारी थी। उसने चारों श्रोर के बहुत से राजाओं पर अपनी प्रभाकरवर्धन प्रभुता जमाई, श्रौर कुछ प्रदेश श्रपने ही शासन में मिला लिये। उसके पूर्वज, नरवर्धन, राज्य-वर्धन, श्रौर श्रादित्यवर्धन महाराजा कहलाते रहे थे; श्रव तक प्रभा-करवर्धन भी महाराज कहलाता था पर प्रभुता बढ़ने पर उसने महाराजाधिराज की पदव धारण की। उसे हुणों से युद्ध करना पड़ा। मिहिरगुल के बाद हुणों की शक्ति मिट सी गई थी पर सातवीं ईस्वी हुणों से युद्ध सदी के आरम्भ के लगभग उत्तर-पव्छिम से

कुछु और हुए झा गये। उनको भगाने के लिए

६०४ ई० में महाराजाधिराज ने श्रपने वड़े लड़के राज्यवर्धन को सेनानायक बना कर पिच्छम की श्रोर भेजा श्रीर छोटे लड़के हर्ष-वर्धन को भी कुछ घुड़सवार देकर भाई के पीछे रवाना किया। राज्यवर्धन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरवर्धन एक भयंकर रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था। समाचार पाते ही हुर्षवर्धन पिता के पास दौड़ गया था पर उसकी श्रवस्था

बहुत शोचनीय थी। बाणभट्ट ने श्रपने हर्ष-हेहान्त चरित में राजकुमार की चिन्ता का विशद वर्णन किया है। राज्यवर्धन के लौटने के

पहिले ही प्रभाकर का देहान्त हो गया।

इस प्रकार ६०५ ई० में राज्यवर्धन महाराजाधिराज की पदवी धारण करके स्थाण्वीश्वर के सिंहासन पर

राज्यवर्धन बैठा। पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली। उसकी बहिन राज्यश्री प्रहबर्मन मौखरि को

उत्तका बाहन राज्यश्री प्रहचमन् मालार का ब्याही थी। व्याह की धूमधाम के वणन में हर्षचरित के लेखक ने कलम तोड़ दी है पर यह व्याह राजकुमारों के लिए बहुत दुखदायी निकला। प्रहचर्मन् शायद कुक्षीज का राजा था; मालवा नामक किसी प्रदेश के राजा से उसका युद्ध हुआ। प्रहचर्मन् मारा गया और राज्यश्री पैरों में बेड़ी पहिना के क्षेत्रखाने में पटक दी गई।

यह समाचार पाते हो राज्यवर्धन ने १०,००० राज्यश्री की विपत्ति धुड़सवार लेकर धावा किया; मालवा के राजा को हरा दिया पर इसके बाद जो घटनाचक्र प्रारम्भ हुआ उसमें एक वड़ी दुर्घटना हो गई। मध्य बंगाल के राजा शर्शाक ने जो मालवा के राजा का मित्र था राज्यवर्धन को सभा के लिए बुलाया और धोखा देकर उसकी हत्या करा दी। इस बीच में राज्यश्री भी किसी तरह क़ैद्दख़ाने से निकल भागी और विनध्या पूर्वत के जंगल

इत्या में जा छिपी।

इन विपत्तियों के समाचार से ब्याकुल मंत्रियों ने स्थाएबीइवर में सभा की । सब से झावश्यक बात यह थी इपंबर्धन कि सिंहासन पर कोई राजा बैठे। मंडी ने जो प्रधान मंत्री मालूम होता है प्रस्ताव किया कि

हर्षवर्धन गही पर बैठे। सबको उसकी वीरता और योग्यता में विश्वास था। शायद् राज्यवर्धन के कोई लड़का न था; या अगर था तो बहुत छोटा था। हर तरह से हर्षवर्धन का सिंहासन पर बैठना ठीक था। पर स्वयं उसे किसी कारण से संकोच था। युआन च्वांग लिखता है कि अन्त में अवलोकितेश्वर के मिन्दर में राज्य के लिये दैवी अनुका पा कर हर्ष ने सिंहासन स्वीकार किया। कुछ भी हो, ६०६ ई० में महाराजाधिराज होने पर हर्ष ने सब से पहिले अपनी बहिन राज्य-आ की चिन्ता की। विन्ध्या पर्वतों की घाटियों में चारों और खोज

आरंभ हुई। अन्त में भीत सर्दारों की सहायता राज्य श्री। से हर्षचर्थन वहिन के पास जा पहुँचा। वह

तो इस समय निराश हो चुकी थी और अग्नि

में प्रवेश करने वाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसके वाद राज्यश्री हर्षवर्धन के साथ ही रही। जान पड़ता है कि किसी तरह उसके पति का राज्य भी हर्षवर्धन के साम्राज्य में मिल गया। राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी, बौद्ध धर्म की पंडित थी, राजकार्य में कुशल थी। शासन में वह माई की बहुत सहायता करती रही।

बाण्सह ने लिखा है कि आरोहण के बाद हवं ने दिग्विजय की। इस समय उसके पास ५००० हाथी, २०,००० दिश्विजय घुडसवार और ५०,००० पैदल थे। शायद अब रथों से यद करने की परिपादी कम हो गई थी। बहुत से राजाओं ने यों ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया । उत्तर भारत के कुछ श्रन्य राजाश्रों से युद्ध करके उसने अपना लोहा मनवाया। कोई साढे पांच बरस में उत्तर का श्रधिकांश भाग हर्ष की प्रभुता में आ गया। बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक विरोध किया पर अन्त में उसने भी शायद हर्ष का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि बंगाल जान पड़ता है कि मध्य बंगाल पर हर्ष का परा अधिकार न हो सका। ६१६-२० ई० के एक ताम्रपन्न लेख में शशांक को महाराजाधिराज कहा है जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रमाणित होती है। शायद ६१६ ई० के लगभग वह फिर स्वतंत्र हो गया था। बंगाल के पूरव में वर्तमान आसाम में कामरूप का ब्राह्मण राजा भास्करवर्मन या कुमार हर्ष का अनुयाची हो गया. शायद इस लिये कि उसे अपने पडोसी शशांक के विरुद्ध सहायता की श्रावश्यकता थी। कामक्य यलभी के राजा अवभट ने वक युद्ध में हार खा कर हुवं को प्रधानता मान छी। सोरठ अर्थात दक्खिन काठियाबाड में भी वर्धन श्राधिपत्य की पताका फहराई। विच्छम में चम्बल नदी तक हुए का राज्य था वलभी इत्यादि श्रीर उस पार के सीमाग्रास्त तक के राजा उस का थोड़ा बहुत प्रभाव मानते थे। नैपाल

को भी उसने विजय कर लिया। दिक्खत-पूरव की श्रोर बङ्गाल की खाड़ी के किनारे गंजाम पर भी उसने ६४३ ई० के लगभग अपनी प्रभुता जमा ली। पर नर्मदा नदी के नीचे दक्लिन में उसकी कुछ न चली।

तीसरी ईस्वी सदी के आंरभ तक दिक्खन में आंधों की प्रभुता रही थी। उसके बाद कई सदियों तक दिक्खन का राजनैतिक इतिहास बहुत कम मिलता है। कुछ तामपत्रों से हाल में इतना पता लगा है

कि तीसरी ई० सदी से छठवीं ई० सदी तक

दक्ष्यिन कदस्यवंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर और उत्तर मैसुर पर राज्य किया। महाराष्ट्र

में राष्ट्रकूट बंश का राज्य था। छठवीं सदी में चालुक्स वंश का उदय हुआ। यह लोग अपने को राजपूत कहते थे और उन की धारणा थी कि उनके पूर्वज पहिले अयोध्या में रहते थे। इतिहास से इसका पूरा समर्थन नहीं होता पर सम्भव है कि चालुक्यों के पूर्वज किसी उत्तरी प्रदेश से दक्किल में आये हों। इस तरह का आना जाना प्राचीन समय में भी यहां बहुआ हुआ करता था। ५५० ई० के लगभग चालुक्य पुलकेशिन् प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी

राजधानी बातापि या बाहामी वर्तमान पुरुकेक्षिन् प्रथम बीजापुर ज़िले में थी। ज्ञान पड़ता है कि

पुलकेशिन् प्रथम ने इधर उधर के राजाश्रों

पर अपनी प्रश्नुता जमाई और अपने आधिपत्य को प्रकाश करने के लिये अश्वमेध यह किया। उसके बाद उसके लड़के कीर्तिवर्मन् ओर मंगलेश ने चारो ओर अपनी प्रश्नुता फैलाई। उनके बाद सिंहासन की आकांक्षा करनेवाले राजकुमारों में लड़ाई हुई। परिवार के इस युद्ध में कीर्तिवर्मन् के पुत्र की जीत हुई और उसने ६०८ ई० के लगभग

पुलकेशिन द्वितीय

पुलकेशिन् द्वितीय की पदवी ग्रहण करके बातापि

से शासन करना आरभ किया। वंश की नीति के अनुसार उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने

का घोर प्रयत्न किया और अन्त में सारे दक्खिन पर अपना आधि-पत्य जमा लिया। ६११ ई० के लगभग उसने गोदावरो श्रीर कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश जीता। यहां उसके भाई 9वीं चालका विष्णुवर्धन ने वह पूर्वी चालका राजवंश स्वापित किया जो १०७० ई० तक अर्थात् धुर दक्किलन के चोल साम्राज्य में मिलने के समय तक स्थिर रहा। स्वयं पुलेकशिन् द्वितीय ने धुर दक्किन के चोल. पाण्ड्य, केरल और पहाय राजवंशों से घमासान युद्ध किये पर धर दक्खिन को विजय करने में वह सर्वथा असमर्थ रहा। तथापि उत्तर में नर्मदा और दक्खिन में कृष्णा नदी तक सारा देश उसके शासन या आधिपत्य में था। पूरव में बङ्गाल की खाडी और पविश्वम में श्रव सागर उसके साम्राज्य की सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिन ब्रितीय ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे। ६२५-२६ ई० में ईरान के शाह खुशक द्वितीय के दर्बार में पूलकेशिन के पलची पहुँचे श्रौर उसके बाद खुशरू के पलची ईरान से सम्बन्ध हिन्दू सम्राट् के दर्बार में आये। उनके स्वा-गत का चित्र अजन्ता की गुफा नम्बर १ में आज तक बना हुआ है। इस प्रकार सातवीं ई० सदी के पूर्व भाग में हिमालय पर्वत श्रीर कृष्णा नदी के बीच का देश वर्धन हर्षवर्धन और श्रीर चालक्य नाम के दो विशाल साम्रज्यों पुलकेशिन में विभाजित था। दोनों की सीमाए मिल चुकी थीं और दोनों सम्राट् अपना आधिपत्य जमाने की आकाँक्षा में स्वय थे। श्रतपव उन दोनों का संघर्षण श्रवश्यम्भावी था। ६१६ ई० के लगभग युद्ध छिड़ा। चारों ओर से पैदल, घुड़सवार श्रीर हाथी जमा करके श्रीर बहुत से श्रधीन राजा महाराजाश्रों को साथ लेकर हर्षवर्धन ने यब दक्षित की श्रोर धावा किया। पर पुलकेशिन ने नर्मदा के तट की और मार्गों की रक्षा पेखे कीशल से की कि उत्तरी सम्राट् को पींछे हटाना पड़ा। प्रत्येक सम्राट् संधि ने समभ लिया कि दूसरे को जीतना श्रसम्भव है। ६२० ई० के लगभग संधि हो गई।

ह्यंवर्धन ने ६४० ई० तक राज्य किया और हिन्दू परम्परा के अनुसार हर तरह से प्रजा का हित करने का प्रयत्न किया। वह स्वयं बौद्ध धर्म का पक्ष लेता था; उसका भुकाव पहिले तो हीनयान की ओर और फिर महायान की ओर था। पर वह सब धर्मों के अनुयायियों पर कृपा करता था, सबको दान देता था और किसी को पीड़ा न पहुँचाता था। जैसे पुलकेशिन ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे वैसे ही हर्ष वर्धन ने चीन से सम्पर्क पैदा किया।

६४१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ चीन से सम्बन्ध ब्रीर श्रादिमियों के साथ चीन सम्बाट् के दर्बार में भेजा। बह लोग ६४३ ई० में एक

चीनी दूत और कुछ अन्य चीनियों के साथ छीटे। चीनी दूत हर्ण-वर्धन के दर्बार में ६४५ तक रहा। उसके लौटने पर एक दूसरा चीनी दूत तीस घुड़ सवारों के साथ ६४६ ई० में फिर हिन्दुस्तान आया। पर इन चीनियों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ४१ बरस राज करने के बाद ६६७ ई० में हर्षवर्धन का देहान्त हुआ। उसके किसी पुत्र या स्त्री का उत्लेख न तो वाणभट्ट ने, न युआन च्वांग ने और न किसी ताम्रपत्र ने किया है। शायद उसने

ध्याह न किया था। कुछ भी हा, चधन वश धर्जन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हर्ष के मंत्री अर्जुन या अरुणाश्व ने गद्दी दवा ली। उसने चीनियों को लूट लिया और उनमें से अधिकांश को मार

उसने चीनियो को लूट लिया और उनमे से श्रधिकांश को मार डाला। जो बचे यह नैपाल की राह से तिब्बत भाग गये। तिब्बत का राजा स्नांगसन गम्यो चीन सम्राट् का श्रीर नैपाल के राजा का सम्बन्धी था। वह हिन्दू सभ्यता का विब्बत से इसका भक्त था। उसने तिब्बत में बीद्ध धर्म फैलाया, हिन्दू विद्वानों की सहायता से तिब्बती लिपि की रवना की। पर अर्जुन के हत्याकांड पर उसे बड़ा कोध श्राया। उसने १२०० तिब्बती श्रीर ९००० नैपाली सिपाहियों की सेना चीनी दूत चंगह्यून्सों की श्रथ्यक्षता में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने को भेजी। इन लोगों ने तिरहुत जीतकर दीवारों से धिरे हुये ५३८ क्रस्वों पर अधिकार कर लिया, हज़ारों हिन्दुओं का वथ किया श्रीर श्रर्जुन को क़ैद कर के चीन भेज दिया। चीनियों का बदला खुक गया, शायद कुछ दिन तिरहुत में तिब्बती शासन रहा पर विदेशी सेना चापिस लौट गई।

हर्ष के मरते ही वर्धन साम्राज्य का अन्त हो गया था और उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यों में वर्धन साम्राज्य का अन्त बट गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त ही स्वतंत्र हो गया था। उसने तो उस तिब्बती सेना की सहायता की जो हर्ष के उत्तराधिकारी के नाक में दम कर रही थी। उत्तर-पिच्छम के सब राजा बिज्कुल स्वतंत्र हो गये। सिंथ के राजा जो बौद्ध थे और शूद्ध थे अपनी राह पर चलते रहे। मालवा और सुराष्ट्र में स्वतंत्र राजा प्रगट हुये।

उधर दिक्खन में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे। पुलकेशिन् द्वितीय ने अभिषेक के बाद ही धुर दिक्खन पुरुकेशिन् का अन्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में हर्षवर्धन की ओर से एक संधि के द्वारा निश्चिन्त हो जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दिक्खन की ओर लगा दी। कांची के पहुब राजाओं को उसने कई बार हराया पर अन्त में ६४२

ई० में पछव राजा नरसिंहवर्मन ने उसके दाँत खड़ कर दिये. उसकी राजधानी छीन ली और शायद स्वयं पटलवीं की प्रध नता उसे मार डाला। इस तरह पलकेशिन का श्चन्त होने पर कछ दिन द्विखन में पठलबों का ही दौर दौरा रहा। पर ६५५ ई० में पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने घटनाचक को एक बार फिर पलट दिया। बडी नीति और चतुराई से उसने चालुक्यों की ट्रटी शक्ति को ठीक किया, पटलवीं का सामना किया और ६७४ ई० में परलव राजधानी कांची पर अधिकार चाळवर्यो का प्रनरस्थान कर के बत्तीस बरस पुरानी क्षति का बदला लिया। इसी समय के लगभग चालुवय वंश की एक शाखा ने गज-रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों और पहलवों की बराबर की लड़ाई थी: वह बहुत बरसों तक जारी रही: कभी इनकी. कभी उनकी जीत रही। इस संग्राम का तस्य यह है कि टिक्खन श्रौर धुर दक्खिन एक दूसरे पर श्रधिकार जमा कर विशाल चकवर्ती साम्राज्य बनाना चाहते थे; बार बार ऐसा प्रतीत हुआ कि इधर का या उधर का प्रयत्न सफल हो रहा है: पर प्राकृतिक रुकावरें ऐसी विकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग बहुत दिन तक सम्भव न था।

धुर दिक्खन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना न रहा होगा। यह तामिल सभ्यता का केन्द्र धुर दिक्खन था जो प्राचीन संसार की बड़ी सभ्यताओं में थी। पर अभाग्यवश यहां का प्रामाणिक राजनैतिक इतिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता है। यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि ईस्वी पूर्व ८-७ वीं सदी के लगभग या शायद उससे भी बहुत पिहले आर्य सभ्यता ने दिक्खन में प्रवेश किया, ब्राह्मण धर्म फैला, संस्कृत का पटन पाठन प्रारंभ हुआ। ई० पू०

चौथी सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आये। उत्तर को तरह यहाँ भी यह तीनों धर्म हज़ार वरस तक साथ साथ प्रचलित रहे। तामीलकम् प्रदेश में तामिल भाषा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं। सारे दिक्खन में शासन और कला उत्तर से कुछ भिन्न थे। राजनैतिक हतिहास में धुर दिक्खन का सम्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जैसे मौयं और गुप्त कालों में, और दिक्खन से तो बराबर ही रहा। पर इसके अलावा धुर दिक्खन के राजनैतिक इतिहास का अपना अलग चक है। यहां प्राचीन समय में तीन बड़े राज्य स्थापित हुये थे—

चोल, पाँड्य श्रौर चेर या केरल। चोल राज्य

तीन बड़े राज्य पेनार और दक्किती बेलक नदी के बीच में था। इसके दक्कित में पांड्य राज्य था जो

कन्याकुमारी तक फैला हुआ था और पिच्छम में अर्थात् मला-बार तट पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सोमाएं बदलती रहती थीं। इनके अळावा बहुत से छोटे राज्य थे, संख्या में कोई १२० थे,

जो कभी स्वतंत्र हो जाते थे श्रीर कभी इस छोटे राज्य बडे राज्य की श्रीर कभी उस बडे राज्य की

अधीनता में रहते थे।

चोल राज्य का पहिला उल्लेख ई० पू० चौथी सदी के लगभग वैयाकरण कात्यायन में मिलता है। अशोक

बोळ के समय में चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिल प्रन्थों से तथा ग्रीक श्रौर रोमन लेखकों से

मालूम होता है कि ईस्वी सन् की पहिली दो सदियों में चोल राज्य के व्यापारी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी पार करके बंगाल और वर्मा के बन्दरों से और महाखागर पार करके पूर्वी द्वीपों से व्यापार करते थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्र तक से माल मंगाते थे। कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरिपम्बदिनम् कुछ दिन तक सुख्य बन्दरगाह था जहां वहुत से देशी श्रीर विदेशी व्यापारी रहते थे पर दूसरी तीसरी ई० सदी में समुद्र की लहरों ने इसे नष्ट कर दिया। यह नगर राजा करिकाल ने वसाया था जो चोल इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। शायद वह ईस्वी सन् की पहिली या दूसरी सदी में हुआ था। पांड्य श्रीर केरल राज्यों से उसने बड़े युद्ध किये यद्यपि वह उनको जीत न सका। दिक्खन की श्रोर उसने लंका पर श्राक्ष-मण किया श्रीर कई युद्ध जीते। तामिल कवियों ने लिखा है कि करिकाल लंका से हज़ारों श्रादमियों को क़ैंद कर के लाया श्रीर उन से कावेरी नदी पर सौ मील का वांध वनवाया। तीसरी ई० सदी के लगभग चोलवंश का प्रभाव कुछ समय के लिये कम हो गया श्रीर केरल राज्य का दौर दौरा शुरू हुआ।

केरल राज्य का उब्लेख भी अशोक के शिलालेखों में आया है।
यह भी सिद्ध है कि ईस्वी सन् के प्रारंभ में
केरल यह प्रदेश अरब, मिस्न, और रोमन साम्राज्य
से समुद्री व्यापार करता था। तीसरी बात
यह भी मालूम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ
करते थे। पर इसके सिवाय बारहवीं ई० सदी के पहिले केरल
इतिहास की बहुत कम बार्त मालम हैं।

पाएड्य राज्य भी बहुत पुराना था। ई० पू० चौथी सदी के लगभग कात्यायन ने इसका उल्लेख किया था पाएड्य। और ग्रीक राजदूत मेगस्थेनीज़ ने वर्णन किया था। श्रीक वर्णन की दन्तकथाश्रों से यह भी अनुमान होता है कि पाएड्य राजाश्रों के पास हाथी घोड़े श्रीर पैदल्लों की बड़ी भारी सेना थी श्रीर सिंहासन पर हिश्रयां भी बैठी थीं। ई० पूर० में पाएड्य राजा ने रोमन सम्राट् श्रागस्टस के पास एक दूत भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन छेखकों ने पाएड्य राज्य के

बन्दरगाहां का वर्णन किया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ क्यापार होता था। इसी शतान्दी में नेतुमचेलियन नामक प्रतापी राजा हुआ। राजधानी मदूरा या मजुरा नगर में थी जो धर्म और साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिलशङ्गम् था जिसने तामिल में बड़े बड़े प्रन्थ निकाले और साहित्य का आदर्श बहुत ऊंचा रक्ला। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाएड्य राजा केरल श्रीर चोल राज्यों से वरावर लडाई किया करते थे।

चौथी ई० सदी के लगभग धुर दक्खिन में एक नई शक्ति का प्रादुर्भीव हुआ। चोल साम्राज्य के अप्रधीन पक्ष्य एक राजाने, जो कांची में राज्य करता था, परलव बंश को बढ़ाया। थोड़े ही दिन में परलव राजा स्वतंत्र हो गये और अनेक प्रदेशों के अधिकारी हो गये। सातवीं सदी में परलवीं का प्रभाव ख़ूव बढ़ा और उन्होंने

गये। सातवीं सदी में पठलवीं का प्रभाव ख़ूब बढ़ा और उन्हींने चालुक्ष्म साम्राज्य से बरावरी का संग्राम किया। सातवीं ई० सदी तक राजनैतिक इतिहास का यह कम रहा। दिक्खनी राज्यों की शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता है और इस लिये उसका वर्णन आगामी अध्याय में किया जापगा । यहां पर अब सातवीं सदी के उत्तरी शासन का और देश की साधारण सभ्यता का दिग्दर्शन कराना है।

श. सातवीं ईस्वी सदी के राजनैतिक इतिहास के लिये देखिये, वाणभट, हथ-चिरत; युक्रान च्वांग, वील, सीयूकी, ब्यार वाटसं का अनुवाद, युक्रान च्वांग का आत्मचिरत; क्वडण, राजतरंगिणी ।। रिखालेल ब्यार ताम्रपत्रों के लिये, फ्लीट, कोपंत इन्स्कृत्यानम्, इन्डिकेरम्, भाग ३; एपिम्राफिया इन्डिका; इन्डियन एंटिनवेरी ॥ सुपन्बद इतिहास विंसेट ए० स्मिथ, खलीं हिस्ट्री खाफ़ ईविया में है। रामकुष्ण गोपाल भंडारकर कृत खलीं हिस्ट्री खाफ़ दिख्ला भी देखिये । राघा कुमुद मुकर्भी का "इच्च" भी देखिये ॥

#### शासन

वर्धन साम्राज्य का शासन उन्हीं सिद्धान्तों पर स्थिर था जो
गुप्त साम्राज्य के थे। ताम्रपत्रों से, चीनी यात्री
वर्धन साम्राज्य। युआन च्यांग (६३० ४५ ई०) के यात्रावर्णन
से श्रीर वालुभट्ट के हर्षचरित एवं उपन्यास
कादम्बरी से राजप्रवन्ध की बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं

सदी में ज़मीन्दारी संबशासन प्रथा श्रीर भी गहरी हो गई है। महा-राजाधिराज परमेश्वर परप्रभट्टारक के चारों श्रोर बहुतेरे महराजे,

महासामन्त इत्यादि हैं और इनमें से बहुतों के संबक्षतान चारों ओर आधीन राजा और सामन्त हैं। छोटे छोटे राजा और सामन्त सैकड़ों क्या हज़ारों

नज़र श्राते हैं। यह लोग घरेलू भामलों बहुआ स्वतन्त्र थे पर श्रपने प्रभुशों के दरवार में जाते थे, उनकी सैनिक सहायता करते थे, उनका सन्मान करते थे, उनसे पद्मी पाते थे। महाराजाधिराज हर्षवर्धन के सबसे बड़े श्राधीन राजा महाराजा १८ थे जिनमें कामरूप का राजा सब से बड़ा था। हर्ष ने भी दिग्विजय की थी पर राजाओं की जड़ नहीं उखाड़ी थीं। इस समय बहुत से श्रक्षत्रिय राजा थे। स्वयं हर्षवर्धन को युश्रान च्वांग ने एक जगह वैश्य श्रीर दूसरी जगह वैश्य-राजपूत कहा है। कामरूप के राजा बहुत पीढ़यों से ब्राह्मण

फ्लीट नं० पर ॥ हैं० खाई० ७। नं० २२ ॥ १। नं० २ ॥ युक्रान च्वांत (वाटलं) १। ए० १४०-४१; १२३, ३४९-५०, २९६ ॥ २। २४५-४७ ॥ युक्रान च्वांत (जीवन चरित्र, वील) ए० १८३, १८५-६, १८९-९० ॥ वील सि-पू-की, १। ए० १४३-४७ ॥ २। २३६, २६८ ॥ वाणभट, हर्षचरित, ए० १५४-५८, १७०, १८८, २१८, २३१, २४०, २५९, ६८, ७८, १९०-९१, १९३, १६६।

जाति के थे। पार्यात्र (वैरात) का राजा वैश्य क्यौर सिंध का शृद्ध था ।

सम्राट् प्रवनी विधवा बहित राज्यश्री के सहयोग से शासन करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों कम सब्राट् से कम कुछ स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी और होशियार हुआ करती थीं । हर्षवर्द्धन श्रवसर दैरा किया करता था और दिन रात प्रजा की सेवा में लगा देता था। यों तो बड़ी शान शौकृत से रहता था पर हर पांचर्व बरस प्रयाग में मोक्षवरिषद पर सब कुछ दान में छुटा देता था। बौद्ध होने पर भी ब्राह्मण और दूसरे धर्मवानों

परोपकार। की बहुत मदद करता था; हां, बौद्धों को दान ज्यादा मिलता था जिससे नाराज हो कर एक

बार ब्राह्मणों ने उसे मार डालने का पड्यंत्र रचा। युश्रान च्वांग कहता है कि श्रीर बहुत से हिन्दू शासक भी साधू, विद्वान, अनाथ, विधवा, श्रीर गरीब श्रादमियों को बहुत दान दिया करते थे श्रीर कोई कोई तो हर्ष की तरह मोक्षपरिषद्द भी किया करते थे। हर्ष की श्रामदनी का कोई श्राधा हिस्सा विद्या श्रीर धर्म के कार्मों में खुर्च

होता था। इस समय हिन्दुस्तान में राज्य की विशापीठ सहायता से बड़े बड़े विद्यापीठ सलते थे। नालन्द के संधाराम को १०० गावों का कर मिछता था। इसकी ऊँची बुजें पहाड़ी सी मालूम होती थों

श्रीर आस्मान से बातें करती थीं। हिन्दुस्तान भर से श्राकार यहाँ

१५१० श्रध्यापक श्रीर १०,००० विद्यार्थी नालन्द जमा थे जिनके लिथे रहने, खाने पीने, दवा इत्यादि का पूरा प्रयन्ध था। संघाराम का

१. पूर्ववत्।

प्रधान शीलमद्र सर्वज सा था और बहुत से अन्य अध्यापकों ने विद्या के दस दस अहों पर प्रभुता पाई थी। युप्रान च्वांग से ज़ाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्यापीठ देश में बहुत से थे। हर्वचिति में वाणमह ने भी इनका उठतेख किया है। विद्या की उस्रति का पक और उपाय इस समय प्रचलित था। राजा महाराजा विद्यानों की सभाएं करते थे, शास्त्रार्थ कराते थे और इनाम देते थे। कृत्वोज में हर्वचर्यन ने एक बड़ी सभा की थी जिसमें दूर दूर से ३००० महायान और हीनयान बीद्ध, नालन्द के १००० बौद्ध विद्यान और ३००० ब्राह्मण और निर्यन्य मौजूद थे। कभी कभी कियां भी इन विशास्त्र समाओं में शास्त्रार्थ

ास्त्रया भा इन । वशाल सभाश्रा म शास्त्राथ कास्त्रार्थ करती थीं। एक बार माध्यत्र नामक विद्वान की श्रकस्मात् मौत के बाद उस की विध्या ने

उसका स्थान तुरन्त प्रहल किया और ख़ूव शास्त्रार्थ किया। कभी कभी इन सभाओं में मनमुराव बढ़ जाता थां; एक बार युद्धान च्वांग का जीवन ख़तरे में द्यागया। पर इन सभाओं से विद्या की उन्नति श्रवश्य होती थी। ७ वीं ई० सदी के ग्रन्त में चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा कि बहुत से युवक विद्वानों को राजा

सहनशीलता। की नौकरी मिल जाती थी। इससे भी विद्या-च्यसन बढ़ता था। कहते हैं कि स्वयं हर्ष ने

तीन नाटक लिखे,—नागः नन्द, रत्नावली और प्रियद्शिका। बाए भट्ट ने लिखा है कि हर्ष के दर्बार में भी बौद्ध, ब्राह्मए, जैन, ब्राह्मत, पाशुपत, पाराशर इत्यादि पन्थों के विद्वान् रहते थे। इस समय बंगाल के राजा शशांक ने बौद्धों पर ब्रत्याचार किया, गया में बोधिवृक्ष को कटा दिया पर साधारएतः देश में पूरी सहनशीलता थी। शासन पद्धति लगभग वैसी ही थी जैसी गुप्त साम्राज्य में देख चुके हैं, वैसे ही अधिकारी थे, वैसे ही कर थे, न्याय भी वैसाही था।

युत्रान च्यांग ने पानी, गर्म लोहा और विष की परीक्षाओं का विस्तार के वर्णन किया है । हर्ष ने सारे राज्य में हिंसा श्रीर मांसमक्षण की मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तूप यनवाये थे, बौद्ध तीर्थों पर संघाराम वनवाये थे। रास्तों पर राज्य की श्रोर से सरायें थी श्रौर श्रस्पताल थे जहां लाना पीना, दवा-सब मुक्त मिलती थी। युत्रान कहता है कि कर हल्के थे। दूसरों पर श्रत्याचार के श्रपराध में नाक, कान, हाथ या पैर काट लिया जाता था या अपराधी देश से निकाल दिया जाता था या जंगल में भगा दिया जाता था। जेल-खानों की हालत बड़ी ख़राब थी; क़ैदी यों ही जीने मरने के लिये छोड दिये जाते थे। साधारण श्रपराधों के लिये ज्ञर्माना किया जाता था। देश की रक्षा के लिये न्याय हर्ष के पास १,००,००० घुड़सवार, ६०,००० हाथी, श्रीर ५०,००० से ज्यादा पैदल थे। घोडे सिंध, अफगानिस्तान या फारस से लाये रक्षा

सक्षा घाड़ सिध, अफ़ग़ानिस्तान या फ़ारस से लाये जाते थे। नगरों के चारों क्रोर श्रवस्तर दीवाल होती थीं । ब्यवसायियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़ गई थीं। कुमारी राज्यश्री के ब्याह पर बढ़ई, चित्र-श्रेणी कार हत्यादि की श्रेणियां सामान ठीक करने

कार इत्यादि की श्रेणियां सामान टीक करने को बुलाई गई थीं। शिलालेखों श्रीर ताम्रपत्रों

पल्डीट न० १२ ॥ हर्षचितित, ८५, १००, १०इ, २२०, २२७, ८०, ८३, १७७, ७८, १४२, १८१, २२०, ७०, ६८, ९८,१६१, १७१, १९४, २००, १८६, १५१, १५४, १६६, ८७-९०, २३०, २४३, २८६ ॥ आई० ४ न० २९ ॥ १ न० ११, १३, ॥ १५ न० १९ ॥ ६ । स्व १० ॥ आई० ए० २६ ए० ३२ ॥ १। युक्षान च्वांत (बाटर्स) १। ए० १२२-२३, १५४, १७१-२, १७६, १६१ ॥ २। ३४४, १६४-६५ ॥ वील, सिन्द्रकी १। २१८, २२०-१५, २२०-१२ २३३, २२, ८३, ८७-८८ ॥ २। १७०-२१ युक्षान च्वांत, जीवन चित्र (वील) १९०-९१, १९०-११, १८०-११ ॥ इत्तिंत (ज्ञानुक्तु) ए० १७७-७८ ॥

में श्रेणियों के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक है। याज्ञवहका, नारह श्रीर घृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे मालूम होता है कि प्रत्येक श्रेणी में विवार के लिये सदस्यों की एक सभा होती थीं, साधारणतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपना प्रवन्ध करते रहते थे पर भगड़ा फ़लाद होने पर सरकार हस्तक्षेप करके मामले ठीक कर देती थीं। प्रत्येक श्रेणी में बहुत से नवसेवक या उम्मेदवार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे। श्रार्थिक मामलों के अलावा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थीं श्रीर श्रक्सर आपस के छोटे छोटे भगड़े तै कर दिया करती थीं।

हिक्खन के ताम्रपत्रों में भी इस समय वैसी ही शासन पद्धति नज़र श्राती है जैसी उत्तर में थी। पर कहीं २ दिक्खन समृद् महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा-रक की उपाधि नहीं रखता श्रीर कहीं कहीं महासामन्त पक नई उपाधि पञ्चमहाशब्द रखते थे जिसका अर्थ यह

महासामन्त पक नइ उपाधि पञ्चमहाशब्द रखत थे जिसका अध यह मालूम पड़ता है कि वह पांच ख़ास बाजे बजाने के अधिकारी थे । बाणुभट्ट के कादम्बरी उपन्यास से ऊपर की राजनैतिक बातों का समर्थन होता है।

### साधारण जीवन

इस काल की पेतिहासिक सामग्री से जान पड़ता है कि कम से सामाजिक श्रवस्था प्रेम श्रीर गन्धर्च व्याह के श्रवसर थे, युवक

हर्षचिति १५८॥ ई० आई० ९ न० २५॥ याज्ञवलका २। १८६-९२॥ नारव १०। २-६॥५। १६-२१॥ बृहस्पति १। २८, ३०॥ १७। ५-२१॥

२. हैं० क्राहें० ६। नं० २९, १ ॥ ५। न० ५, २ ॥ १४। नं० ८ ॥ ३ । नं० ८ ॥ ९ । नं० ५३ ॥ २ । नं० ४ ॥ ८ । नं० २२, २४ ॥ ११ । नं० १७ ॥ एपि-प्राफ़ियाकनोटिकाट ए० १६८ ॥ आई० ए० १८ ए० २६५ ॥ १२ । ए० ९५ ॥

युवितयों को प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टाएं करते थे। दोनों एक दूसरे के पास तुहफ़े भेजते थे। इस वर्ग की स्त्रियां अनेक-ब्याहमधा को स्त्री जाति का अपमान और सबसे बडा दुख समभती थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता है कि अगर पति दूसरा ब्याह करे तो स्त्री उसे एक दम त्याग दे; श्रगर न त्यागे तो स्त्री पर लानत है। इस उपन्यास से मालूम होता है कि सुख, भोग विलास, पेश्वर्य की सामग्री बड़े घरानों में अपरम्पार थी। कादम्बरी में चण्डाल कन्या बिना रोक टोक के राजा के पास जाती है, कथा सुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर अंचे वर्ण वाले चएडालों से भोजन और पानी ले सकते हैं। बहुत से स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, श्रीर शिव की पूजा होती थी; श्राद श्रीर यज्ञों के नियम पढ़ाये जाते थे। बहुत से नंगे और परिवाजक साधु भी थे। कभी २ साधुयों का गृहस्थ कन्यायों से प्रेम हो जाता था। सुबन्धु के वासवदत्ता से भी यही नतीजे निकलते हैं। यहां प्रेमियाँ के बीच में दूतियां दौड़ती हैं। इधर उधर वेश्याएं भी हैं जो दर्वारों में आसी जाती हैं। नागानन्द से मालम होता है कि रानियों की दासियों पर भी कभी २ राजा मुग्ध हो जाते थे। राजकुमारियों को पहना, गाना बजाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था।

वाण भट्ट के हर्पवरित से मालूम होता है कि साधारण
गृहस्थ भी बहुन से यह करते थे, शिव
धर्म इत्यादि देवों की पूजा करते थे। जैन, आहंत
पाशुपत, पाराशर्य, ब्राह्मण, बौद्ध इत्यादि
बहुत तरह के साधू होते थे। यात्रा के पहिले खियां बहुत से नेग
करती थीं। कुछ लोग नौकरी को बुरा समनौकरी भते थे पर राजदर्यारियों का मान सब जगह
होता था। जहां कोई विद्वान् थे वहाँ देहात

में भी व्याकरण, मीमांसा, न्याय इत्यादि की खूब पढाई श्रीर बहस होती थी । शहरों में उत्सवों पर जैसे विशा राजकुमारों के जन्म पर, राजकुमारियों के **इत्स**व व्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष, बच्चे बढ़े गरीव अमीर सब नावते गाते थे'। रतावली नाटक से मालूम होता है कि होली खूब मनाई जाती थी; लाल अशोक पीछे कामदेव की पूजा होती थी। नाट्यमंच पर स्त्रियां भी स्नाती थीं। होली भवभति भे मालतिमाधव श्रौर उत्तरराम-चरित में पति और पत्नी का अट्टर, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्बन्ध बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। दूसरे देशों से व्यापार ख़ूब होता था। युत्रान च्वांग लिखता है कि अकेले वलभी नगर में कोई सौ घर थे जो एक एक करोड ब्य:पार की दौलत रखते थे। दूर दूर के देशों सं कीमती जवाहिरात यहा जमा थे। इस समय विद्या और शास्त्र में मालवा और मगध सब प्रान्तों से बढ कर थे। यहां बौद्धों में और दसरे लोगों में चीनी यात्रियों के

बल समय विद्या आर रात्त्र में मोळवा आर मगय सब आतो स बढ़ कर थे। यहां बौद्धों में और दूसरे लोगों में खूब शास्त्रार्थ होते थे पर सब जगह सहिष्णुता थीरे। नगरों के चारो छोर ऊंची और मोटी दीवालें थीं पर अन्दर गिलयां तंग और टेढ़ी थीं। कुसाई, मछुए, नट, जल्लाद और मेहतर शहर के बाहर रहते थे नगर और बस्ती में चुपके २ बाई ओर चलते थे। मकानों के अन्दर बीच में एक बड़ा कमरा होता

बाणभट्ट, हर्षचरित, (कावेल और टामस), १४, ४९, ५८-५९, ६२, ६७, ९२'
 १०२, १०७, १११-१३, ११७, १३९, १४२-४४, १४७, १५७, १६३, २८९ ॥
 युष्ठान स्वांग, वाटर्सं, २। ४०, २४२ ॥

था और छोटे छोटे कमरे होते थे। बड़े आदमी अपनी कुर्सी वगैरह ख़ूब

सजाते थे। ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय सफ़ाई श्रीर

मकान

सादगी से रहते थे। खास कर ब्राह्मण स्तान इत्यादि का बहुत ख़याल करते थे। वैश्य लोग ज्यापार करते थे ब्रीर शूद्र खेती। इनके

शिक्षा

श्रलावा बहुत सी मिश्रित जातियां थीं जो हर तरह के व्यवसाय करती थी। ऊंचे वर्गों में

बालकों की शिक्षा बहुत जल्दी शुरू होती थी। पहिले धर्म की कुछ पुस्तकों पढ़ाई जाती थीं। फिर सात बरस की अवस्था होने पर व्या-करण, शिल्प, ज्योतिष्, आयुर्वेद, न्याय, और अध्यात्मविद्या पढ़ाई जाती थी। ब्राह्मण चारों वेद भी पढ़ते थे। तीस बरस की उम्र पर अध्ययन पूरा करके युवक अपना व्यवसाय शुरू करता था और सबसे पहिले गुरुकों को दीक्षा देता था। बहुत से परिवाजक गुरु थे।

हिन्दुस्तानियों के बारे में युश्रान ने यह राय कायम की कि इनका

चरित्र

चाल चलन पवित्र है यह ईमानदार हैं पर बड़े जल्दबाज़ हैं और इरादे के कच्चे हैं। युआन कहता है कि ग्रीब और अमीर एक दूसरे से

शादी नहीं करते, स्त्रियां दुवारा व्याह नहीं करतीं। घर के बरतन ज़्यादातर मिट्टी के होते थे, पीतल के कम थे। कश्मीर के लोग जादू टोना बहुत करते थे । एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग कहता है कि ब्राह्मण हाथ पैर धो कर छोटी छोटी चौकियों पर बैठ कर भोजन

करते थे। छात्र लोग नौकरों की तरह गुरुओं

भोजन

की सेवा करते थे और हर छोटी बड़ी बात के लिए उनकी इजाज़त लेते थे। खाने या

युक्रान स्वांग, वाटलें, ११ पृ० १४७, १५१, १५१-५५, १५९-६०, १६८, १७१, १७५, २२५ ॥

ब्याख्यान के कमरों में घड़े २ गद्दे नहीं होते थे लकड़ी की ही मेज़ कुर्सा रहती थीं ।

युशान च्यांग ने इस समय बौद्ध भिक्खुओं के अलावा और बहुत तरह के साधु सन्याती देखे थे जो मोरपंख साधु सन्याती पहिनते थे, या खोपड़ियों की माला डालते थे, या घास पहिनते थे, या नंगे रहते थे, या केशनोच करते थे या वालों की बड़ी चुटिया बनाते थे। बस्त्रधारियों के कपड़े तरह २ के रंग के होते थे। वौद्ध अमणों के कपड़े पत्थों के अनुसार तीन रंग के होते थे। अमणों अमन्त्र की प्रत्येक मंडली छोटे बड़े के नियम अपने आप बनाती थी। जो एक शास्त्र की स्याख्या करता था वह मुखिया की सेवा करने से मुक्त कर दिया

व्याख्या करता था वह मुख्या की सेवा करने से मुक कर दिया जाता था; जो तीन शास्त्रों की व्याख्या करता था उसकी सहायता. के लिये बौद्ध भिक्खु नियत किये जाते थे; जो चार की व्याख्या करता था उसे बौद्ध गृहस्य सेवा के लिये मिलते थे; जो पांच की व्याख्या करता था उसे बौद्ध गृहस्य सेवा के लिये मिलते थे; जो पांच की व्याख्या करता था वह हाथी को सवारी करता था; जो ६ की व्याख्या करता था वह जलूस के साथ हाथी की सवारी करता था। जो इससे बढ़ कर था उसे और भी अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। शास्त्राधीं में जो शिक्खु सव से अच्छे साबित होते थे वह हाथियों पर बड़े जलूसों के साथ निकाले जाते थे। जो बिक्छुल निकम्मे और पाखंडी सिद्ध होते थे उनके चेहरे लाल और सफ़ेंद मिट्टी से पोते जाते थे, उनके शरीर धूल से भर दिये जाते थे और वह जंगळ या खाई में फेंक दिये जाते थे। जो विनय (शास्त्र) के विरुद्ध भिन्न २ अपराधों के दोषी उहरते थे वह भिक्खु डाटे जाते थे, या उनसे बोल चाल बन्द कर दी जाती थी या बिक्छुल उनका चिरुकार कर दिया जाता था।

१, इत्सिंग ( अनु॰ टकाकुदू ), पृ॰ २२, ११६, १२३-२४॥

वहिष्कार के बाद भिक्खु या तो क्लेश से आवारा घूमता था या फिर संसार में प्रवेश करता था। भिक्खुओं के संघ बहुत से थे और सारे देश में फैले हुथे थे ।

# साहित्य

साहित्य के क्षेत्र में सतवीं ईस्वी सदी में पूर्व काल की प्रवृक्तियां जारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई साहित्य किय नहीं हुआ पर बहुत से प्रन्थ ति खे गये जो संस्कृत साहित्य में जेंचा स्थान रखते हैं। सातवीं सदी के लगभग भट्टि ने रावण बध या भट्टि काब्य में राम की कथा पेसी भाषा में कही है कि भट्टि इत्यादि व्याकरण के सब मुख्य नियमों के व्योरेवार उदादरण श्रागये हैं। कुमारदास ने जानकी-

हरण में रामकथा विशुद्ध काव्य की शैली से वर्णन की है। सातवीं सदी के लगभग मात्र ने शिशुपाल वय में कृष्ण के हाथों से फुफेरे भाई चेदि राजा के मारे जाने की कथा भारवि की शैली के अनु-

> सार, श्रर्थात्, महाकाव्य के ढंग पर कही माघ है। दूसरे सर्ग में सभा के श्रिधिवेशन में ऋष्ण से हलधर कहते हैं:—

राजिह रुचित न।हिं संतोषा । नृपन माँहि मानत तेहि दोषा ॥ सदा बारिनिधि पूरन रहर्दै । नृद्धि हेत तूरन सिंत चहर्दै ॥ थेररेहि थन जो रहै खवाना । तेहि नहिं देत और भगवाना ॥

जब लगि हे।इ न रिपु कर नासा । रहे न सुचित होन की आसा ॥

युक्रानं चर्वांग, बाटर्सं, १, ए० १४४, १६८-४९, १६२, २०२-२०३, २१४-२५, २१८ ॥ २ । २१, १९१ ॥

मग् भ्राहि जब कीच बनावत । तब जल लखहु बौर मग धावत ॥ एकहु रिपु जाके जग रहईं। से संकित रहि सुख नहिं लहईं॥

जब सन भीम मगथ नृप मारा । रहे दुली कित शत्रु तुम्हारा ॥ दुखी शत्रु पर कस्व चढ़ाई । यदिष उचित स्रति नीति बताई ॥ क्रिक्रकत करत कान सोइ सूरा । यहै राहु उर्यो हिम कर पूरा ॥ यह विचारि शंका जनि करहू । निगम नीति निज चित मंह धरहू॥

यहि विधि हली बबन जब कहे। चिकित चित्र से सुर जनु रहे॥ सभा भीति सुनि गूर्ज सुनाई। श्रुतुसे दन जनु कीन्ह डेराई॥ इरि सोह सुनि कञ्च उतर न दीन्हा। उद्धव भोर सैन तब कीन्हा॥ अर्थ सुक्त हित बबन गंभीरा। लगे कहन तब उद्धव धीरा॥

"जानत शास्त्र भेद तुम ताता। तुम सन कहव नीति की बाता॥ ज्ञान दिखावन हित जिन जानहु। पाठ गुनन सब मम बच जानहु॥ श्रिय राखन चाहत अनुहुल। हैं द्वय तासु सिद्ध के मूला॥ मंत्र शक्ति हक, हक उत्साहा। घरैं सी दें। निज महं नरनाहा॥ राखै युक्ति सहित जा दूढ़ मति। कहैं न खेद परेह संकट श्राति॥

दाःह नुप श्रादित्य समाना । तिन महं जय उथों चहत सुजाना ॥ उत्साही इक उथों दिन नायक । रहि है उदय होन के लायक ॥

काब्यों के स्रालाबा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन शतक में से प्रत्येक में नीति, श्टंगार या वैराग्य की केई बात है। 9 वीं ई० सदी के लगभग भर्त्रंहरि भर्त्र्इरिने नीति, श्टंगार ख्रौर वैराग्य पर एक २ शतक लिखा। इनकी शैली कुछ दृष्टान्तों से प्रगट होगी:—

१. छा० सीताराम के अपकाशित अनुवाद से।

निकसत बारू तेल, जतन कर काइत के।ज ।
सृतातृत्वा की नीर, पिये प्यासी है सीज ।
लहत दाद्या को श्रद्ध, माह मुखतें मिया काढ़त ।
होत जलिय के पार, लहर वाकी जब बाइत ॥
रिस भरे सर्प की पुहुप ज्यों, अपने सिर पैथा सकत ।
हटभरे महायुठ नान कीं, के।ज बस निर्दे कर सकत ॥ थ ॥ ५॥

कब हों समजों नेक तबहि सर्वज्ञ भया है। । जैसे गज मदमत्त अंधता छाय गया है। ॥ जब सतसंगति पाय कड्डक हों समक्षन लाग्यो । तबिप भया कति गुड़ गर्वगया की सब भाग्यो ॥ उबर बड़त बढ़त कति ताप उपों उतरत सीतक हे।त तन। त्यों हो मन को मद उतिरंगी लिया शोक सम्तोप पन॥ ८॥

मांनै नाहि जो दुष्ट सें। लेत मित्र कीं नाहि । भीति निवाहत विपद में न्याय वृत्ति मन माहि ॥ न्याय वृत्ति मन माहिं उच्च पद प्यारी जिनको । प्राचन हूं के जात अकृत नहिं भावत तिन के। ॥ खड्मधारमत धार रहें केहूं नहिं त्यारों। सम्तन को यह मंत्र दियों कोने बिन मांगे॥ २८॥

सत पुरुषन की रीति, सम्पत् में कोमछिह मन। दुखहु में यह नीति, बज् समानिह होत तन॥ ६६॥

पुत्र चरित तिय हित करन, सुख दुख मित्र समान। मनरञ्जन, तीनी मिर्ले, पूरव पुरयहि जान॥ ६८॥ भृमि शयन कहुं परुंग पै, शाकाहार कहुं मिए। कहुं कन्या लिर पाव कहुं, अर्थी सुख हृष्ट ॥ ८२॥

हिन्दुश्रों की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उसके नियम
बना देते थे। जैसे धर्म, आचार, श्रर्थ, काम के
नाक काछ नियम बना दिये थे वैसे ही काक्यों और
नाटकों का प्रचार बढ़ते पर इनके भी नियम
बना दिये,—वैसे ही क्यारेवार, हर बीज़ के बारे में। ई० चौथी सदी
के लगभग वह नाट्यग्रास्त्र बना जिसके रबियता भरत माने जाते
हैं और जिसमें नाटकगृह, मंब, पर्दे, पात्र, वस्त्र, श्राभूपण, किवता,
भाव, रस्त, गाना, नाच श्रादि पर बहस की है। श्रागे चलकर दसवीं
ई० सदी में धनअय ने दशक्त में इस शास्त्र की पूरी व्यवस्था कर दी।
यहां नाटक से सम्बन्ध रखने वाली हर एक बात पर कड़े नियम
बनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर बहुत मदद मिली होगी
पर जिनकी कड़ाई ने मितिभा का विकास, जो स्वतंत्रता पर निर्भर
है, बहुत कुछ रोक दिया। नाटबशास्त्र के श्रीर बहुतेरे लेखकों ने
मरत श्रीर धनअय का श्रव्यकरण किया है।

कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रक नाटककार हुआ पर उसके समय और रचना का ठीक टीक पता नहीं गाटक है। सातवीं आठवीं सदी में भचभूति ने मालितमाध्व, महावीरचरित और उत्तर-रामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीदा भवभूति प्रेमकथा है। महावीरचरित में राम की कथा ब्याह के समय से रावणवध के बाद

<sup>1.</sup> अनुवादक-वाबू इरिदास वैद्य ॥

अप्रयोध्या में अभिवेक तक है। उत्तररामचरित में सीता के निर्धा-सन की कथा बड़ी करुणा से कही है। चरित्र-

उत्तरामचरित चित्रण में ही नहीं किन्तु प्रकृति के वर्णन में भी भवभूति ने बड़ा चमत्कार दिखाया है।

पर बहुत से श्लोक बड़े क्लिष्ट हैं. समास बहुत लम्बे हैं, नाटक मंच की अपेक्षा पाठशाला के अधिक योग्य हैं। लंका से लौट कर राज्याभिषेक के बाद दुर्मुख नामक दून से प्रजा में प्रचलित अपवाद को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रक्खे सोती हुई गर्भवती सीता को बन में त्या ने का इरादा करते हैं। पर तो भी कहते हैं:—

्रीता का त्यांग हाय मेरे भी कैसा कठोर हो गया। हाय मेरी इस चाल को लोग दूरा कहेंगे।

बाळपने सन पोषी प्यारी । जानी कबहुंन हिय सों न्यारी ॥ मैना सम तेहि बिन ऋपरात्रा । सौंपत सृत्यु हाथ जिमि ब्याघा ॥ हाय, मैं पापी अब रानी को क्यों छुऊँ। (सीता का सिर श्टा के ऋपना हाथ सींच के)

> ए भोरी मोहिं छोड़ि दे मैं वापी चंडार। चन्दन के धोले लसी तु विषत्त की डार॥

(उठकर) हाय! संसार उलर गया, हाय! आज मेरे जीने का कुछ काम न रहा हाय! संसार सूना उजाड़ जंगल सा हो गया। मैं तो समकता हूँ कि—

> मिली चेतना राम को दुल भोगन के काज। वजूकील सन जनुजड़े निसरत प्रान न श्राज॥

हाय! माता श्रवन्थती! हाय! महातमा बसिष्ठ! विश्वामित्र! हाय! श्रविन देवता! हाय धरती देवी! हाय! जनक जी! हाय पिता! हाय माता! हाय प्यारे मित्र महाराज सुश्रीव! हाय हतु-मान जी! हाय! परम उपकार करने वाले लङ्का के राजा विभीषण! हाय सखी त्रिजटा ! श्राज राम पापी ने तुम सब का श्रनादर किया, श्राज सब को राम ने घोखा दिया । हाय ! में उनका श्रब कैसे नाम लूं।

ते सःजन गुनधाम, उन कहं लगि है दोष जो।
तिन सब के सुभ नाम, मैं कृतन्न पापी लिये॥
हा बेचारी इन्हें इसका कभी ध्यान भी न होगा।
सोई बांह सीस निज धारी। सोभा निज घर की त्रिय नारी॥
बाड़ो गर्भ होत दिन पूरा। देहुं पशुन तेहि बिल मैं क्रूरा॥''
(रोता है)।

वन में त्यागी हुई सीता को ऋषि घाटमीकि ने श्रपने आश्रम में शरण दी। यहां पर, नाटक के चौथे श्रङ्क में, जनक जी श्राते हैं।

जनक—परी हाय मम सीय पर ऐसी विपति गंभीर। वेध्यो सोइ मेरो हियो दूखत सक्छ शरीर॥ भे दिन बहु तर्ज नव सरिस बहत मनहु जलधार। खेंचत सो प्रानहिं तज घटैन सोक खपार॥

हाय हाय बुढ़ापा त्रा गया, पेसी गाढ़ी विपक्ति पड़ी, पराक सान्त-पन आदि तप करने से शरीर का लोह स्ख गया अब भी मुभको मौत नहीं आती। ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा करते हैं वह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं। वरसों हो गये तौ भी हर घड़ी सोचने से मेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया ही देख पड़ता है। हाय सीता देवी, तुम्हारा जन्म यहभूमि से हुआ तो भी तुम्हारा पेसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे में रो भी नहीं सकता। हाय बेटी!

रोवत हंसत बालपन तोरे। दांत लखात कली सम थोरे। कहत मनोहरि तोतरि बाता। सुमिरिहु बाज बदन जल जाता॥ भगवती धरती महारानी तुम बड़ी कठोर हो। उधर राम के यझ के घोड़े को सीता के पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया और राम की सेना से छड़ाई छेड़ दी। लघ ने बहुत से सिपादी मार डाले। कुमार चन्द्रकेतु सुमन्त से कहता है!—

> 'गिरि कुंजन में नाग यूथ जो सोर मचावत। तिनहू के यह शब्द कान में पीर उठावत॥ उपजत धुनि गंभीर बीर दुन्दुभी बजावत। मिलि धनु के टंकार गुंजि भाकास चढ़ावत।

सुमन्त—(आप ही आप) हम इसके साथ चन्द्रकेतु को कैसे लड़ने दें (सोच के) क्या करें हम लोग इक्ष्वाकु के घर में पले हैं। जब काम पड़ जायगा तो क्या करेंगे?

चन्द्रकेतु—(ब्राश्चर्य और लाज से) हाय, क्या मेरे सिपाही सब तितर बितर हो गये ?

सुमन्त—(रथ दौड़ा कर) भैया, देखो वह बीर अब तुम्हारी बात सुन सकता है।

चन्द्रकेतु—सुनो, बीर लव।

का मिछि है तुम को भला सैनिक भीच हराह।

इत आश्रो मो सन भिरो तेजहिं तेज बुकाहै।

तीन नाटक—नागानन्द, रत्नाचली और प्रियदर्शिका—सम्राट् हर्षवर्द्धान के कहे जाते हैं। नागानन्द में विचित्र परोपकार का कथा-नक है। दूसरे की जान बचाने के टिये एक राजा अपने को गरुड़ के अपंण कर देता है। पांचवें अङ्क में राजा को नागानन्द आगे रक्खे हुये भूमि पर बैटा गरुड़ दिखाई

देता है।

१. अनुवादक—लाला सीताराम।

गरुड़ — जन्म से आज तक मेंने सापों का ही अहार किया है पर ऐसा अध्यर्थ कभी नहीं देखा। यह कि मरने के समय सभी को भय और दुःख होता है। यह महात्मा जिसका अब मरख निकट आ गया है केवल व्यथा को ही सहन नहीं किये है किन्तु इन्छ प्रसन्न साभी दीखता है। देखो: —

> निर्दे गलानि मन माहि भई जिहि हथिर पिये ते। करत मांत की व्यथा रोकि मुख सुखी भये ते॥ चित उदार स्रति रोम हर्ष पुनि मगट ठखाता। ताते क्षेत्रक छीन भया बलहीन न गाता॥ जो मैं अपकारी हों न तर उपकारी सम समहुं हत। है परत दीठि जाकी सरस सदानन्द धरि धीर चित॥

सी इसके पेसे धैर्य से आश्चर्य ही होता है। हो, पर इसे अब नहीं खाऊंगा। अच्छा भला पृक्तुं तो यह कौन है?

राजा—नाड़ी सुख ते रुधिर हू सबत बहै बनि धार। श्वजहुं मांत मम देइ बिच कत निर्क करत श्रहार॥ महाराज देखत बहीं तृष्ति न भई तुम्हारि। क्वे निवृत्त किमि रिम रही भक्षण ते कख मारि॥

गरुड़—(आप हो आप) अहह !! क्या ऐसी दशा में भी अपने आणों को रखे हुये हैं? (अगट) मैंने अपनी चोंच से तेरे हृद्य से खोंच कर रुधिर पान किया सही, परन्तु अब तू अपनी धीरता से मानों मेरा रक्त पी रहा है, सो तू कौन है मैं भी सुनना चाहता हूँ।

राजा-तू भूव से पेसा विकत हो रहा है कि अभी सुनाने थेग्य नहीं है इस लिये मेरे मांस और रक्त से अपनी तृप्ति कर ो

<sup>1,</sup> अनुवादक-पंडित सदानन्द अवस्थी।

अधिकांश हिन्दू साहित्य—यद्दां तक कि वैद्यानिक साहित्य भी—पद्य में है पर कुछ उपन्यास तथा अन्य प्रन्थ गद्य में भी लिखे गये।

हर्षचरित के लेखक बाणतह ने काटम्बरी उपन्यास रचा जिसमें प्रधान चरित्रों के कई जन्म होते हैं। कथाकहने चाले तोते को लाने वाली चंडाल लडकी का कासम्बरी वर्णन इस तरह किया है। "वह इत्या गमन-शक्तिवाली इन्द्रनीलमणि की पतली सी लगती र्षंडाल लडकी थी. उसका श्याम रंग था, इस कारण वह दैत्यों से लिये गये अप्रत को हरण करने के लिये माया से मोहनी रूप धारण करने वाले-विष्णु का मानी अनुकरण करती थी। पैर की गांठ तक पहुँचते हुये नीले अधीवस्त्र से उसका शरीर दका हुआ था और उपर उसने लाल हुपट्टा ओढ लिया था। इनसे वह पेसी लगती थी मानी—सूर्य की किरणें जिस पर पडी हों पेसी-नील कमलों की एक भूमि हो। एक कान में पहने हुये कर्णभूषण की प्रभा से उसके गाल गोरे दिखाई देते थे, इस कारण वह-उदय होते हुये चन्द्र-बिम्व की किरणों से व्याप्त मुख वाली-मानो रात्रि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने तिलक रूपी तीसरा नेत्र बना लिया था. जिससे मानो बह-महादेव के वेष के समान ही भीलनी का देव धारण करने वाली-पार्वती थी। नारायण के वक्षःस्यल में निवास करने से लगी हुई उनकी देह प्रभाके कारण काली पड़ी हुई मानो वह साझात् लक्ष्मी थी। कुपित हुये महादेव की श्राम्न से जलते हुये कामदेव के धुए से मिलन हुई मानो वह रित थी। कामावेश में आये हुये बलराम के हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यमुना थी। उसके चरणकमलों पर बहुत गाढी लाल लाख के रंग से फल पसे बनाये गये थे। इनसे वह -तत्काल मारे हुये महिपासुर के रुधिर से लाल चरणवाली-दुर्गा के समान लगती थी। लाल उँगलियों की प्रभा से उसकी नखिकरणें लाल हो गई थीं। उसके चरणों में जो फल पत्ते कढ रहे थे उनकी परछाई जमीन पर पडती थी। इससे ऐसा लगता था मानी बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श श्रासहा होने के कारण वह फल पत्ते विद्याती हुई उनपर चलती है। नुप्र मिला में से निकलते हुये श्रव्छे पीले रंग के प्रकाश से उसका शरीर रंग गया था-जिससे पेला लगता था मानो भगवान अग्नि ने, केवल उसकी कान्ति का पक्षपात कर और प्रजापित की आज्ञा की लोप कर, उस जाति को पवित्र करने के लिये, उसके शरीर को श्रालिंगन किया है। उसकी कमर में तागडी की लड पडी थी। वह कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियों की माला और रोमावली रूपलता की क्यारी के समान लगती थी। बडे बडे मोतियों की स्वच्छ माला उसने गले में पहन रक्खी थी। वह ऐसी लगती थी मानों उसे यम् वा जान कर गंगा मिलने के लिये आई हो। शरद के समान उसके कमलनयन प्रफुल्ल थे; वर्षा ऋत की भांति उसके केश घन थे: मलयाचळ के मध्यभाग के समान वह चंदनपल्लवों से भूषित थी; नक्षत्रमाला के समान वह चित्र श्रवणाभरण से अलंकृत थी; लक्ष्मी की भांति वह हस्त-स्थित कमल-शोभा थी; मूर्छा के समान वह मन को हर लेती थी; बन भूमि के समान वह अक्षत रूप सम्पन्न थी; देवाङ्गना के समान अकुलीन थी; निद्रा की भांति वह नेत्रग्राहिणी थी। वन-कमिलनी की भांति वह मातंगकुल से दृषित थी; उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता था, इस कारण वह मानो निराकार थी; उसका केवल दर्शन ही हो सकता था, इस कारण वह मानो तसवीर थी; चैत्र मास की पूष्य-समृद्धि की तरह वह विजाति थी। कामदेव के पुष्पधनुष की डोरी के समान उसकी कमर मुद्दी में आने के योग्य थी और ऊबेर की लक्ष्मी के समान बहु अलको झासिनी थी॥"

शिकारियों के हमले के बाद जावालि ऋषि के जिस आश्रम में शरण पाई थी उसका चित्रण तोता करता श्राधम है। "वह मानों दसरा ब्रह्मलोक था। उसके चारों श्रोर बन थे। उनमें बहुत से बृक्ष लग रहेथे। वे फूल फलों से छद रहेथे। वहां ताड़, तिलक, तमाल, हिताल और मोलसिरी के वृक्ष बहुत थे। नारियलों पर इलायची की बेल चढ़ी हुई थी। लोघ, लवली श्रौर लोंग के पत्ते हिल रहे थे। आम की मंत्ररी की रज ऊंची उड रही थी। भ्रमरों की भनकार से आम के चुक्षों में शब्द हो रहा था। उन्मत्त कोकिलाओं का समूह कोलाहल कर रहा था। फूले हुये केवड़े की रज की देर से वहाँ के बन पीले दीखते थे। सुपारी के लता हपी हिंडोले में बन देवियां भूलती थीं। . . . . . बालक स्वर से पाठ पढते थे। बार बार सुने हुये वषटकार शब्द का उच्चा-रण करने से तोते दाचाल हो रहे थे। असंख्य मैना वेद का घोष कर रही थीं। जंगली मुर्गे वैश्वदेव में दिया हुआ बलि खाते थे। . . . . . वहाँ मिलनता केवल यज्ञ-धूम में थी, चरित्र में नहीं: मुखराग नोतों ही में था, कोप में नहीं: तीक्ष्णता दर्भाद्व में ही थी, स्वभाव में नहीं: चंचलता केले के पत्तों में हो थी, मन में नहीं: चक्षराग कोकिलों में ही था, परिश्वयों में नहीं; कंठप्रह कमंडल ही में था, रतिविलास में नहीं: मेखलांवध बत ही में था, ईर्षाकलह में नहीं: होम की गायों के स्तन का ही स्पर्श होता था, स्त्रियों के नहीं: मुर्गों का ही पक्षवात होता था, विद्या-विवाद में नहीं; अग्नि की प्रद-क्षिणा में ही भारित होती थी. शास्त्रार्थ में नहीं: दिव्यकथात्रों में ही वस्तु संकीर्तन होता था, धन-तृष्णा में नहीं; रुद्राक्ष की माला की गणना होती थी, शरीरकी नहीं, मुनि-बालों का नाश यज्ञ-दीक्षा में ही होता था, मृत्यु से नहीं: रामानुराग रामायण से होता था, यौचन से नहीं; मुख पर भंगविकार बुढ़ापे में ही होता था, धनाभिमान से नहीं; इसी प्रकार शक्तिवध महाभारत ही में था: वायु प्रलाप प्राणी में ही था: द्विजपतन बढापे में ही होता था: जाड्य उपवन के चन्दन वृक्षी में ही था: अति श्राप्त में ही थी: गति सुनने का शौक मुगों ही को था; नत्यपक्षपात मोरों ही का था। भोग सांप ही को था। श्रीफल का प्रेम बंदरों ही को था; श्रीर श्रधोगति केवल दृक्षों के मूल की ही थी"। अपने प्रेमी चन्द्रापीड को देख मरा समभ कर कादम्बरी धीरज दिलानेवाली सखी मदलेखा से कहती है "... अपने को केवल आंस बहाने कादम्बरी का निवेदन से हलका बना कर क्यों में पतित करूं? रुदन से मैं स्वर्ग में जाते हुये देव का अमंगल क्यों कहं! चरखों की धल के समान, उनके चरणों का श्रवगमन करने को तत्पर हुई में हर्ष के स्थान पर भी रुदन करूं-ऐसा मुक्ते क्या दुख है ! . . . जिसके लिये कल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरु जनों की अपेक्षा नहीं की, धर्म का अनुरोध न किया, जनापवाद का भय न किया, लज्जा का त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजनों को खेद दिया, अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को दःखित किया और उसके साथ जो

 महल के आंगन में छगे हये-मेरे पूत्र के समान-छोटे से आम के पौधे का जैसा मैंने विचारा था वैसा ही मालती लता के साथ त स्वयं विवाह करियो। मेरे चरण के तल के स्पर्श से बढे हुये अशोक बक्ष में से कर्णपूर के लिये भी पत्ता मत तोड़ियो। . . . मेरे महल में सिरहाने की तरफ रक्ला हुआ मेरा कामदेव-पट फाड डालियो। . . . . विवारी कालिंदी मैना तथा परिहास तोते को पिंजरे में रहने के दुःख से छडा दीजियो । मेरी गोद में सोनेवाली नकुलिका को त श्रपनी ही गोद में खलाइयो। मेरे पत्र-बाल हिरन-तरलंक को किसी तपीवन में भिजवा दीजो। मेरे हाथों से पाला हुआ चकोरों का जोडा कीडा पर्वत पर जिसमें मर न जायं पेसा की जियो। .... जिसे घर में रहने की आदत नहीं है ऐसी जबरदस्ती लाई गई विचारी बनमानुषी को बन में ही छुडवा दीजियो। क्रीडा पर्वत किसी शान्त तपस्वी को दे दीजिया। मेरे वस्त्र तथा भूषण आदि का ब्राह्मणों को दान कर दीजियो; परन्तु बीणा को तो अपने ही उत्संग में प्रेम से रिखयो और जो कुछ तुभी अच्छा लगे ले लीजियो ।"

#### कला

निर्माणकला में भी यह युग बड़े मार्के का है। मत्स्य, स्कन्द, प्राप्त, नारद, लिङ्ग और भविष्य पुराणों में एक निर्माणकला या अधिक अध्याय भवनिर्माण, मूर्तिनिर्माण, नगर्द्यवस्था इत्यादि पर दिये हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र और शुक्रनीति में भी निर्माण की बहुत सो बातें लिखी हैं। संस्कृत में शिव्य-शास्त्र, वास्तुशास्त्र और जित्रशास्त्र कई सौ हैं। इस सारे शास्त्र को ६ ७ ई० सदी के लगभग मानसार

अनुवादक—पं० ऋषीश्वरनाथ सह ।

में क्यारेवार लिखा है। मानसार ( अध्याय १ ) कहता है कि यह विद्या ऋषियों को इन्द्र, बृहस्पति, नारद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ह में कहा है कि गांव के चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीवाल होनी चाहिये. चार सदर फाटक और उनको मिलाने के लिये सडकें होनी चाहिये। जहां जहां बस्ती हो वहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी चाहिये। सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहने के लिए मिलने चाहिये। चएडालों के स्थान श्रीर मरघट गांव के बाहर होने चाहिये, खास कर उत्तर-पच्छिम की तरफ। भयंकर देवताओं के मंदिर भी दीवाल के उस पार होने चाहिये। शहर ब्राठ तरह के होते हैं—राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्वाट, कुब्जक, पट्टन । मानसार ने क्षेत्रफल के हिसाब से कुल ४० तरह के शहर और गाँव माने हैं। शहर के चारो तरफ दीवाल और खाई होनी चाहिये, सदर दर्वाजे, सडक नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांच में। बाज़ार, दूकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीब से नियमानुसार होने चाहिए ( अध्याय १० )। मानसार ने चक्रवर्ती, महाराज, नरेन्द्र, मण्डलेश इत्यादि के महलों के नौ प्रकार बनाये हैं। राजसिंहासन और मुकट भी नौ तरह के थे (४१-४२)। नाट्यगृह और मंच भी नौ तरह के होते थे जिनके लिए व्योरेवार नियम दिये हैं (४७)।

दिक्खन में वर्तमान निज़ाम राज्य में अलूरा की गुज़ाओं में मूर्तियों की बहुत सी पिट्टियाँ हैं। ७०० ईं इस्रा के लगभग यहां दशावतार की और बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। कैलाश मंदिर के लंकेश्वर विभाग में शिव का ताएडव नृत्य दिखाया है। मावप्रदर्शन के लिहाज़ से यह मूर्ति वड़े मार्के की है। नृत्य में

शिव इतने मस्त हैं, इतने ग़र्क़ हैं कि अपने को भूल गये हैं, नृत्य ही नृत्य रह गया है। एक दूसरी मूर्ति में शिव सात लोकों को तीन कृदमों से नाप रहे हैं।

श्राठवीं सदी के लगभग बम्बई बन्दर के पास वर्तमान ऐली
फ़ेन्टा टापू में भी कुछ देवताश्रों की बड़ी
श्रम्य दृष्टान्त मूर्तियाँ हैं पर उनमें कलाका चातुर्य बहुत नहीं
है। बम्बई प्रान्त के थाना ज़िले में अमरनाथ
या अम्बरनाथ के ११ वीं ई० सदी के ब्राह्मण मंदिर में चारों श्रोर
स्तम्मों पर ब्रह्मा, सरस्वती श्रादि देवी देवताश्रों की मूर्तियां श्रम्बी
हैं। इसी तरह काठियावाड़ में थान के सूर्यमंदिर में लगभग ७ वीं
ई० सदी की मूर्तियां गुफ़ार्क्यों की सी हैं और बहुत श्रम्बी वनी हैं॥

### तेरहवाँ अध्याय

# अन्तिम काल

### ८-१२ ई० सदी।

सातवीं सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनैतिक इतिहास में फिर विभाजक शक्तियों की प्रवलता हो गई मितम काल। थी। उत्तर-पिट्छम से आनेवाले मुसलमानों की विजय तक अधिकतर यही हालत रही अथवा यों कहिए कि राजनैतिक विच्छेद के कारण वारहवीं सदी में उत्तर भारत को मुसलमानों ने विजय कर लिया और तेरहवीं सदी में दिक्कन पर भी छापा भारा। सामान्यतः आठवीं सदी से वारहवीं सदी तक हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का अस्तिम काल माना जा सकता है। इस काल के राजनैतिक इतिहास में कोई पकता नहीं है अर्थात् घटनाचक का कोई पक केन्द्र नहीं है। केवल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घटनाओं का संकेत किया जा सकता है। स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में आपस की लड़ाई बहुत हुआ करती थी।

आठवीं ई० सदी में कजीज एक विस्तृत राज्य की राजधानी था
पर अ४० ई० के लगभग कश्मीर के राजा
कन्नीज लिलतादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नीजनरेश को हरा
कर और गही से उतार कर मार डाला। कन्नीज
को अपने राज्य में मिलाना कश्मीरराजाओं की शक्ति के बाहर था पर
कुछ दिन बाद लिलतादित्य के लड़के जयापीड़ ने कन्नीज के दूसरे

राजा बजा युध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा। उसके बाद इन्द्रायुध सिंहासन पर बैठा पर ८१० ई० के लगभग उसे मगध के
राजा धर्मपाल से हार खानी पड़ी। तथापि मगधराज ने भी कलौज को
अपने शासन में नहीं मिलाया। चकायुध कलौज की गदी पर बैठा
पर अब के तीसरी दिशा से विपत्ति आई। गुर्जर प्रतीहार राजा नाग
भट्ट ने जिसका राज्य राजपूताना में धा और जिसकी राजधानी
भिल्माल थी कलौज पर धावा किया और चकायुव को गदी से उतार
दिया। जान पड़ता है कि इस बार कलौज गुर्जर प्रतीहार राज्य में

मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो

सामाज्य। गया। इस प्रकार फिर एक साम्राज्य की सृष्टि हुई। यद्यपि इस नये साम्राज्य को एक बार

दिक्खत के राष्ट्रकूटों के सामने सिर भुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन तक श्रीर बढ़ता ही गया। नागभट्ट के बाद रामभद्र गद्दी पर बैठा श्रीर ८३४ ई० के लगभग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका लड़का हुश्रा मिहिरभोज जिसने लगभग ८४० ई० से ८६० ई० तक शासन किया। उसका राज्य पूरबी पंजाब से लेकर मगध, काठिया-वाड़, गुजरात श्रीर माल्या तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने लगभग ८६०-६०८ ई० तक राज्य किया। उसके लड़के भोज द्वितीय ने कोई दो बरस राज्य किया। तत्पश्चात् महीपाल लगभग ६१० से ६४० तक गद्दी पर बैठा पर श्रव साम्राज्य का हास होने लगा।

राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय ने ६१६ ई० में

हाल। कन्नीज पर श्रधिकार कर लिया। कुछ दिन वाद महीपाल ने कन्नीज तो ले लिया पर साम्राज्य

के कुछ सीमाप्रान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल (लगभग ६४० ई०-६५५) त्रौर विजयपाल (लगभग ६६० ई०-६६०) के समय में भी साम्राज्य का कुछ हास हुन्ना। विजयपाल के उत्तराधिकारी राज्यपाल के समय में बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं। मुसलमानों के श्राक्रमण श्रारंम हुये। पञ्जाब के राजा जयपाल के श्रनुरोध से

मुसलमान प्राक्रमण। कत्नीज को राजा, चन्देल राजा और कुछ स्रम्य राजाओं ने मिलकर लगभग १६१ ई० में गृज़नी

के अमीर सबुक्तिग़ीन का सामना किया पर वह हार गये।

१६७ ई० में सबुक्तिग़ीन का लड़का सुल्तान महमूद गृज़नी
के तज़्त पर वैठा। उसने हिन्दुस्तान के पेश्वर्यशाली मंदिर
श्रीर नगरों को लूटने के लिये कोई १७ हमले किये। १०१६

ई० में उसने कन्नीज पर धावा किया। राज्यपाल

महमूद गुज़नवी। के छक्को छूट गये, कुछ करते धरते न बना, तुरन्त ही घुटने टेक दिये। कन्नौज के सातों

किले एक ही दिन में महसूद के हाथ में आगये। जब ख़ूब लूट मार कर के महसूद गृज़नी लीट गया तब और हिन्दू राजाओं ने कायर राज्यपाल पर अपना कोध उतारा और उसे मार कर जिलोचनपाल को गहो पर बैटाया। महसूद ने तुरन्त ही इसका बदला लिया पर १०३० ई० में उसके मरने पर पिछ्छमी एंजाब को छोड़कर बाक़ी हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साट बरस तक कन्नीज में पुराने चंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० ई० में गहरवार राजा चन्द्रदेव ने कन्नीज पर अधिकार किया। इस

का शासन वर्तमान युक्तप्रदेश के अधिकांश

गहरवार साग पर श्रीर शायद दिल्ली पर भी था। यही वंश कुछ दिन बाद राठौर कहलाया।

सदा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवर्तन होते रहे पर बार-हवीं सदी के लगभग अन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊंचा रहा। अन्तिम राजा जयचन्द्र की अजमेर के चौहान रायपिथीरा पृथ्वीराज से ऐसी लटपट हुई कि वह कजीज को और अपने साथ श्रीर हिन्दू राज्यों को भी छे डूबा। अपनी लड़की संयोगिता के स्वयं- खर में जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को न बुलाया वरन् उसकी प्रतिमा बना कर द्वारपाल की जगह खड़ी कर दी। अपमान सहना पृथ्वीराज को स्वीकार न था; खल चळ से वह राजकुमारी को ले भागा। उधर अफ़ग़ानिस्तान में गृज़नवी वंश के बाद ग़ोरी वंश की प्रभुता जम गई थी। शहाबुद्दीन ग़ोरी ने जिसे सुद्दम्मद ग़ोरी भी कहते हैं हिन्दुस्तान जीतने की ठानी। पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचन्द्र ने साथ न दिया वरन् ग़ोरी का रास्ता साफ़ कर दिया। ११६१ ई० में पृथ्वीराज ने ग़ोरी को परास्त किया पर ११६२ में बह ऐसा हारा कि उसका सारा राज्य ग़ोरी को हाथों में चला गया। जयचन्द्र के भी दिन आ गये थे। ११६४ ई० में ग़ोरी ने कजीज भी जीत कर अरने साझाज्य में मिला लिया।

राजनैतिक महत्त्व में कजीज के बाद दूसरा नम्बर मगध्य का है। हर्षवर्धन के बाद मगध्य और बंगाल में मगध्य बहुत से छोटे छोटे राजा राज करते रहे जिससे बड़ी गड़बड़ हुई और जनता को बहुत हानि पहुँची। ७३०—७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने मिलकर गोपाल को महाराज बनाया जो बौद्ध था और जिसने बहत

१. कनीत के इतिहास के लिये ताम्पत्र और तिक पेतिहासिक पित्रकाओं में मिलां के प्राचन्द्र और पृथ्वीराज की कथा बहुत नमक मिर्च मिला कर चन्द्र-वरदाई ने हिन्दी अथवा यों कहिये हिन्दी के डिंगल रूप में पृथ्वीराजरासी में लिखी है। क्योरेवार इतिहास के लिये देखिये चिसेन्ट ए सिनथ, बालीं हिस्ट्री आफ़ इंडिया, (चीया संस्करण) पृ० ३९०—४०३। सुसलमान आक्रमणों के लिये हलियट और हाउसन, हिस्ट्री आफ़ इंडिया ऐज़ टोक्ड वाई इट्स भोन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये।

से मठ बनवाये। गोपाल के बाद धर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग श्चपनी प्रभाता बंगाल से कन्नीज और दिल्ली तक फैनाई। इस समय के लगभग इस पाल वंश साम्राज्य की राजधानी मगध में पाटलियव थी। धर्मवाल ने संगा किनारे विक्रमशिला में बौद्ध मठ और विद्या-पीठ की स्थापना की जिसमें १०७ मंदिर थे और छः बडी बडी पाठशालाएं थीं, सैकडीं धर्म, विया इत्यादि शिक्षक और हजारों विद्यार्थी थे। पाल राजाश्री ने धर्म और विद्या को पूरा आश्रय दिया श्रीर मृर्तिकला पर्व चित्रकला को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संप्रामों के कारण इनके राज्य की सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वीं ई॰ सदी के बीच में तो कुछ बरस के लिये कन्नीज के महेन्द्रपाल ने मगध को अपने ही शासन में मिला लिया पर साधारणतः बारहवीं सदी के लगभग श्चन्त तक इनकी प्रभुता मगध और कुछ अन्य प्रान्तों पर बनी रही। नवीं सदी में इस बंश के महाराजाधिराज देवपाल के सेना-पति लबसेन ने आसाम और कलिंग को जीता। १०२३ ई० के लग-भग मगध के महीपाल और कांची के चोल राजा राजेन्द्र का संघर्ष हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१३ ई० में महीपाल ने कुछ बौद्ध गुरु भेज कर तिब्बत में बौद्धधर्म का पुन-रुद्धार किया। ११ वीं सदी के बुरे शासन और राजद्रोह से राज्य का बल बहुत घट गया। जब ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना-पति बङ्तियार ख़िलजी ने २०० घुड़सवार बढ़ितयार ख़िलजी का लेकर विहार नगर पर छापा मारा तो राज हमला की सेना से कुछ करते धरते न बना। बिल्त-यार ने किले पर अधिकार जमा कर सारा नगर लूटा और मठ के सारे बौद्ध भिक्षत्रों की इत्या की। धोड़े दिन बाद ही और मठ भी तहस नहस कर दिये गये और अपनी जन्मभूमि से धौद्धधर्म सदा के लिये मिट गया ।

पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर ११ वीं सदी में एक नया सेन वंश उत्पन्न हुआ बंगाल जिस ने वंगाल पर प्रभाग जमाई। यह लोग ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ११०८ ई० के सेन वंश लगभग चल्लालसेन गही पर बैठा। उसने शायद वर्णव्यवस्था का किर से संगठन किया; ब्राह्मण, वैद्यां श्रीर कायस्थों में कुलीन बरुशलसेन प्रधा चलाई: एक और अराकान तक श्रीर दसरी श्रोर नेपाल तक ब्राह्मण धर्म के उपदेशक भेजे श्रीर हर तरह से ब्राह्मणधर्म की प्रोत्साहन दिया। इसी समय के लग-भग बंगाल में तंत्रवाद का दौर दौरा हुआ जिसमें मंत्रों से सिद्धियां की जाती थी, अनेक देवी देवता पूजे जाते थे और तरह तरह की अनोखी रस्में ਜੰਬ होती थीं। तांत्रिक प्रन्य भी बड़ी संख्या में बने और उनकी परिपादी अब तक मिटी नहीं है। बल्लाल-सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणसेन गढी पर बैठा। उसने न्याय और उदारता के लिये लक्ष्मण सेन देश भर में यश पाया और संस्कृत साहित्य की बड़ी सेवा की। इसी समय जयदेव ने गीतगोबिन्द की रचना की। पर अन्य हिन्द राजाओं की तरह सेन भी सैन्यसंगठन और कौशल में अन्य देशों से पीछे पड गये थे। यहां भी धार्मिक पन्थ और जाति के भेटों और बन्धनों ने देशमक्ति और देशसेवा

मगध के लिये पत्रिका, इलियः और दावलन पूर्ववत् देखिये। विलेट स्मिथ, पूर्ववत् पू० ४१२-२०॥

का भाव बिटकुल दवा दिया था। परलोक की तथारी में इस लोक की अवहेलना हो रही थी। जिस सुगमता से मुहम्मद गोरी के सेना-पति विस्तियार ख़िलजी ने बंगाल पर विजय पाई उसका दूसरा

उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं न

मुसलमान विजय मिलेगा। बिहार को जीत कर लगभग ११६६

ई० में बिह्तियार ने बंगाल में प्रवेश किया।

सेना को ज़रा पीछे छोड़ कर यह अठारह घुड़सवारों के साथ मिदया नगर में घुसा। निदया के लोग इतने भोने भाले और बेख़बर थे कि समभे कि यह घोड़े बेबने आये हैं। किसी ने कोई रोक थाम न की। घुड़सवार तेज़ी से राजा के महल पर जा पहुँचे। यहां भी किसी के कान में आकामण की भनक न पड़ी थी। किसी की समभ में न आया कि यह परदेशी कौन हो सकते हैं? विकृतयार ने तलवार खींच कर महल वालों पर वार किया। राजा इस समय भोजन कर रहा था। तलवार चलने पर हक्का चक्का रह गया, नंगे पांव महल के पिछले काटक से अपनी जान वचा कर भागा। महल की लियां, बच्चे, नौकर चाकर, धन दौलत—सव चिकृतयार के हाथ आये। इस बीच में उसकी सेना भी आ पहुँची। निर्या के बाद शेव बंगाल तुरन्त ही मुसलमानों के शासन में आ गया ।

मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा दिन तक रही।

मालवा

नवीं ईस्वी सदी में यहां परमार वंश का राज्य स्थापित हुआ था जिसकी राजधानी धारा थी। परमार वंश के दो राजा वड़े नामी हुये। ६७५ ई० से ६६५ ई० तक मुंज ने राज्य किया और संस्कृत साहित्य की बडी उन्नति की।

बहुत से कवि श्रीर लेखक उसके द्वार में

मु ज

बंगाल के लिये पूर्वतत् प्रन्थ श्रीर पत्रिका देखिये ।

थे और वह स्वयं किंच था। ६ बार उसने चालुक्य राजा को हराया पर अन्त में वह स्वयं हारा और मार डाला गया। मुंज से भी अधिक यशस्वी है राजा भोज जो मुंज का भतीजा था और जिसने १०१८ ई० से लगभग १०५६ ई० तक राज्य किया। संस्कृत

लेखकों ने उसे दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि भोज दी है। परम्परा के अनुलार, उसने योग, दर्शन, उयोतिष्, वैद्यक, अलंकार इत्यादि पर

बहुत से प्रन्थ छिखे। राजनीति पर उसने युक्तिकल्पतर की रचना की जिसमें न्याय, शासन, सेना, जहाजु, भवन, इत्यादि इत्यादि की विवेचना विस्तार से की है। भोज के दर्बार में बहुत से कवि थे जिनमें से एक का नाम कालियास था। भोज ने बहुत सी पाठशालाएं खोलीं और हर तरह से विद्या का प्रवार किया। उसके मरने पर पक कवि ने क्लोक बनाया कि आज धारा निराधार हो गई. सरस्वती निरावलम्ब हो गई और सब पंडित खण्डित हो गये। विद्या के अलावा भोज ने खेतीबारी में भी प्रजा की वडी सेवा की। २५० वर्गमील से अधिक भोजपुर नामक एक भीछ बनवाई जिसका घेरा और बांघ ऐसा था कि पहाडियों से आनेवाला सारा पानी जमा हो जाय। खेतों की सिंबाई में इससे बहुत मदद मिलती थी और वर्षा न होने पर तो मानो यह अमृत की भील थी। और राजाओं की तरह भोज को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत युद्ध करने पड़े। अन्त में वह गुजरात और चेदि के राजाओं से हार गया और उसके राज्य की सीमा संक्रचित हो गई। तेरहवीं सदी के आरंभ में सिंहासन तोमर वंश के हाथ में चला गया और उनके वाद चौहान श्राये। १४०१ ई० में मुखलमानी ने मालवा जीत लिया।

पूर्ववत् । बिंसेंट स्मिथ, पूर्ववत् प्र ० ४१०-१२ । युक्तिकल्पतरु का संस्करण कलकत्ता भ्रोरियण्टल सीरीज़ में हैं ।

चेदि राज्य जिसका संवर्षण मालवा से हुआ था वर्तमान मध्य प्रदेश में था। यहां कलचुरि वंश का शासन चेदि था। ११वीं ई० से गांगेयदेव कलचुरि (लगभग १०१५-४० ई०) ने साझाज्य बनाया,

१०१६ में तिरहुत पर प्रभुता जमाई, १०३५ में मगध पर हमला किया और आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगभग १०४०-१०५० ई०) ने गुजरात के राजा से मिल कर भोज को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्वयं उसे जेजाक के राजा की तिंवर्मन् चन्देल से मुँह की खानी पड़ी। कलचूरि वंश का प्रभाव बहुत कम हो गया और बारहवीं सदी के अन्त के लगभग राज्य रीवा के बघेलों के हाथ में चला गया। तेरहवीं सदी के वाद मुतलमनों का प्रभाव प्रारम्भ हुआ पर पहाड़ों, घाटियों और जगलों की ब्रोट में बहुत से हिन्दू राजा बहुत दि तक बिल्कुल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे।

वारहवां सदी तक चेदि राजाओं ने जेजाक भुक्ति अर्थात् वर्तमान बुंदेल खंड के चंदेल राजाओं से घनिष्ट केजाक भुक्ति सम्बन्ध रक्ता था। इस वंश की भ्रभुता भी नवीं सदी में प्रारम्भ हुई थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चंदेल राजा अपने पड़ोसियों से बराबर लड़ा करते थे, कभी हारते थे और कभी जीतते थे। दसवीं सदी के पूर्वमाग में यशोवर्मन् ने कालिंजर का मज़बूत किला अपने अधिकार में कर लिया और दूर दूर तक अपना यश मंदिर फैलाया। उसने खजुराहे में एक मंदिर बन वाया। यशोवर्मन् के लड़के धंग ने ६५० ई०

१. पूर्ववत् । विंसेंट स्मिथ, पूर्ववत् प्र० ४०५-४०९ ॥

से ६६६ ई० तकराज्य किया और खजुराहें में बहुत से मंदिर बनवाये जो अब तक मौजूद हैं। चंदेल राजाओं ने महोबा,कालिंजर इत्यादि नगरों में भी बहुत से मंदिर बनवाये एवं अन्य हिन्दू राजवंशों की तरह सिचाई का यथोचित प्रबन्ध किया। प्रहाड़ियों को काट कर या बेर कर पत्थर के पेसे लम्बे और मज़बूत बांध बनाये कि बहुत सा

पानी आप से आप जमा हो जाता था और भील बड़ी बड़ी भीलें बन जाती थीं। यह भीलें निचार्ड के लिये जितनी उपयोगी थी उतनी

ही देखने में भी खुन्दर थीं। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिनती ही न थी। आज भी उनमें से बहुत से मौजूद हैं या कम से कम उनके खंडहर देखे जा सकते हैं। धंग ने पक्षाब के राजा जयपाल के साथ गृजनी के अमीर सबुक्तिग़ीन का सामना किया था और हार खाई थी। उसके लड़के गंड (१६६ ई० १०२५ ई०) को कुछ युदों के बाद महसूद गृजनवी के सामने सिर मुकाना पड़ा। पर ११ वीं सदी के उत्तर भाग में कीर्तिवर्मन् चंदेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर वंश का

उद्धार किया, श्रौर जेजाक भुक्ति के श्रनेक प्रदेशीं

कीर्तिवर्मन्

मुसलमान विजय

पर अपना भंडा फड्राया। चंदेल राजा भी आसपास के और दूर दूर के राज्यों से

लड़ाइयां किया करते थे, कभी उनको जय

होती थी और कभी पराजय। १२०३ ई० में

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन पेवक

ने चंदेलों को हराया और कालिंजर छोन लिया। पर खुंदेलखंड में हिन्दूराजा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ वरावर राज्य करते रहे और अब भी राज कर रहे हैं ।

१. पूर्ववत्।

उत्तर की ओर एक नया राज्य दिवली में स्थापित हो चुका था। दिल्ली नगर ६६३-६४ ई० में बसाया गया था। यहां १०५२ ई० में तोजर बंश के राजा अनंग-दिक्छी पाल ने मथरा या और किसी स्थान से चौथी ई० सदी की एक लोहे की कीली ला कर गाड़ी थी। यह कीली अपने हंग की निराली है और अब तक कुत्वमीनार की बगुल में मौजूद है। इससे प्रगट होता है कि सोलह सौ बरस पहिले हिन्दुओं ने लोहे की चीजें बनाने में आश्वर्यजनक उन्नति की थी। १२ चीं सदी के लगभग दिव्ली प्रदेश अजमेर के चौहान राज्य में मिल गया। अजमेर का प्रश्वीराज राय-धालमेर विधौरा दिवली का भी शासक था। उसने चंदेलों को और गहरवारों को नीचा दिखाया और ११६१ ई० में तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी को ऐसा हराया कि वह सीधा अफ़गानिस्तान भाग गया। हिन्दु राजनैतिक

अफ़्रग़ानिस्तान भाग गया। हिन्दू राजनैतिक पृथ्वीराज कार्क्यों में माना है कि पृथ्वीराज ने गोरी को सात बार हराया और फ़ैद कर कर के छोड़

दिया पर इतिहास से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । एक बार उसने अवश्य गोरी को भारी शिकस्त दी पर १९६२ ई० में गोरी किर पक बड़ी भारी सेना लेकर लौटा। अब के हिन्दुओं की हार हुई, पृथ्वीराज केंद्र हो गया और मार डाला गया, और अजमेर तथा दिल्ली मुसलमानों के वश में आ गये। बन्दबरदाई के पृथ्वीराजरासो से और मुसलमान इति-

पराज्य हासकारों से प्रगट है कि चौहान राजा के पास गोरी से भी ज्यादा फ़ौज थी। यह भी लिख है कि उसके सिपाही बीरता में किसी से कम न थे, सदा हथेली पर जान लेकर लड़ते थे। तो उनकी हार क्यों हुई ? रासो से तो नहीं पर मुसलमान इतिहासकारों के युद्धवर्णनों से यह समस्या हल हो जाती है। हिन्द सेना में शुरता थी पर उनकी कार गा सैनिक शिक्षा प्राने ढंग की थी श्रीर सैन्य संगठन बहुत दोषपूर्ण था। हिन्दुस्तान के बाहर सैनिक विद्याओं में बहत उन्नति हो चकी थी. नये नये ज्यहीं का आवि-प्कार हो चुका था, सैन्यविन्यास के नये ढंग प्रयोग में आ रहे थे, नई तरह की कवायद हो रही थी और इन उपायों से सेनाओं का बल बढ रहा था। पर हिन्दुओं को इनकी खबर न थी। वह अभी तक प्रानी लकीर पीट रहे थे। एक बात में तो वह खास कर कमजोर थे। १३ वीं १४ वीं सदी के फारसी इतिहासीं से यह नतीजा निकलता है कि मुसलमान सेना की विजय बहुधा घड-सवारों की विजय थी। उत्तर पच्छिम देशों के **बुड़**मवार घोड़े यों ही अच्छे होते हैं: फिर खिला पिछा के उनको खुब तैयार करते थे और खब सिखाते थे। हिन्दुओं के घोड़े उतने अच्छे नहीं थे और वह उनको यथेष्ट शिक्षा भी न देते थे। अगर उनको जमाने की रफतार का पता होता तो वह उत्तर-पव्छिम से घोडे मोल ले सकते थे. उनकी ठीक देखरेख कर सकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे। पर पूर्वजी की रीति के वह ऐसे दास हो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवर्तन-

शील समय के अनुकुल न बनाया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे।

१. पृथ्वीराज के लिये देखिये चन्द्वरदाई इत पृथ्वीराजरासो। पर यह प्रचलित विश्वास अममूलक है कि चन्द पृथ्वीराज का समकालीन था। रासो की रचना कई सदियों में हुई थी भीर सोल्डवीं ईस्वी सदी तक भी पूरी न हुई थी। इसमें सप्तहवीं ई० सदी के प्रारंभ टक की घटनाओं का उच्लेख है। बहुत सी रचन मेवाड़ के आसपास हुई थी। समय के लिये कविराज श्यामलदात,

दिल्ली के पव्छिम में पंजाब में पक श्रौर दिन्दू राज्य था जिसकी राजधानी मिटेंडा में थी। सब से पहिले इसी पंजाब राज्य पर गृज़नी के श्रमीर सबुक्तिग़ीन ने ६८६-८९ ई० में लूटमार के दमले शुरू किये थे। टेंडा के राजा जयपाल को स्वभावतः को खाया। यह भी

मिटंडा के राजा जयपाल को स्वभावतः कोध आया। यह भी सम्भव है कि पंजाब के हिन्दू राजाओं को पास ही गृज़नी में प्रभाव-शाली मुसलमान राज्य की स्थापना अच्छो न लगती थी। ६८६ में

श्रकानिस्तान पर हमला जयपाल ने अफ़्ग़ानिस्तान पर हमला किया और लग़मान में डेरा डाला। सबुक्तिग़ीन अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आया। दोनों

जर्नल आफ दि पशियाटिक सुवायटी आफ बंगाल १८८६ भाग १ पृ० प-६पा श्यामलदास के मत की खंडन करने की चेष्टा मीहनलाल विष्युलाल पांड्या ने "प् डिफेन्स आफ़ पृथ्वीराजरासे।" (बनारस, १८८७) में की है। रासे। का संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीसभा ने प्रकाशित किया है। रास्रोसार नाम से एक सुपाठ्य संक्षेप श्यामसुन्दरदास का है। संक्षिप्त परिचय के लिये मिश्रवस्य इत हिन्दी नवरत्न अध्याय १ और मिश्रवन्यविनोद भाग १ पूर २२७-३३ भी देखिये। पृथ्वीराज के सम्बन्ध में श्रीर भी वीरकाव्य हैं पर रासी के टकर का कोई नहीं है। सुसलमान इतिहासकारों के वर्णन इलियट और डाउसन के संकलित अनुवाद हिस्टी आफ इंडिया ऐज़ टोल्ड बाई इटस भोन हिस्थेरियन्स भाग २ में मिलेंगे। फारबी इतिहास तबकातनासिरी विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद रैवर्टी ने किया है। कश्मीर से बह्रर ने पृथ्वीराजविजय नामक एक संस्कृत अन्थ का पता लगाया है। यह पृथ्वीराज का समकालीन मालूम होता है। इसका संक्षेप हरविलास साडों ने जर्नेल बाफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी १९१३ ए० २५९-८१ में दिया है। मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन के लिये देखिये विसेंट ए श्मिथ पूर्ववत् पूर्व ४००-४०५ । एविक्रम्सटन, हिस्टी आफ् इंडिया, पूर्व ३६२-६५ ॥

फ़ीजें संप्राप्त का अवसर देख रही थीं कि आंधी पानी और विजली के भयं कर त्फान ने पञ्जावियों के खक्के छुटा दिये। समफे कि देव हमारे प्रतिकृत है और हताश हो गये। शायद लड़ाई हुई और जयपाल हार गया। कुछ भी हो, जयपाल ने संधि का प्रस्ताव किया, ५० हाथी सबुक्तिग़ीन के। दिये और चार किलं और बहुत सा रुपया देने का वादा किया। पर हिन्दुस्तान लौट कर उसने अपना वादा तोड़ दिया। सबुक्तिग़ीन ने चढ़ाई को और जयपाल के। नीचा

दिखाया। ६६१ ई० के लगभग जयपाल ने पराजय कजीज, जेजाकभुक्ति स्रादि के राजाश्रों के साथ मिल कर सबुक्तिगीन का मुक्तिबला

किया पर फिर सब हार गये। १००१ ई० में सबुक्तिग़ीन के लड़के सुख्तान महसूद ने फिर जयपाल के। हराया। इन अपमानों से खिन्न होकर जयपाल ने अग्नि के द्वारा आत्मधात कर लिया। उसके छड़के

श्रानःद्याल ने गद्दी पर बैठकर श्रम्य हिन्दू भानन्द्याल राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने का प्रयत्न जारी रक्खा पर किर मुँह की खाई। थोड़े दिन में महसूद ने पंजाब को श्रपने राज्य में मिला लिया ।

प्राचीन समय के अन्तिम युगमें सबसे अधिक व्योरेवार राजनैतिक इतिहास कश्मीर का मिलता है। कश्मीर सीमाण्य से यहां कहहण नामक एक लेखक ने बहुत जांच पड़ताल करके १२ वीं सदी

इलिंगट और डाटबन, पूर्ववत् । एविफ्रन्सटन, हिस्ट्री आफ़ इंडिया, ई० वी कावेल द्वारा सम्पादित सस्करण) ए० ३२१-२० । विंसेन्ट स्मिथ पूर्ववत् ए० ३९६-९० रैवर्टी कृत नोट्स सान अफ़्ग़ानिस्तान भी देखिये । सुहस्मद हवीब कृत सहसूद साफ़ गुज़नी भी वपयोगी हैं ।

में पक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जा राजतंर-गिणी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन कहहण । काल के विषय में कल्हण ने जो लिखा है वर तो मुख्यतः किम्बदन्ती है पर आठवीं ईस्वी सदी से वह सुसम्बद्ध इतिहास देता है। इस सदी में राजा चन्द्रापीड और मुकापीड ललितादित्य नाम के लिये चीन सम्राट् को मानते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। लिलतादित्य कश्मीर का सब से प्रतापी राजा हुआ। उसने साहित्य, कला श्रौर गानविद्या को प्रोत्साहन दिया, श्रौर **छ**ितादित्य मार्तगृड का अनुपम मंदिर बनवाया जिसका अधिकांश भाग अब तक मौजद है ! उसने चारों ओर लडाइयां की, भूटियों को नीचा दिखाया. तिञ्बत को हराया और सिंध के किनारे तुकों को परास्त किया । हिन्दस्तान के मैदानों में उसने कन्नीज के राजा यशावर्मन् को जीता। उसके बाद जयापीड़ ने भो कश्मीर को हिन्द्स्तान की एक बड़ी शक्ति बताये रक्ता। पर उसका ब्रान्तरिक शासन उत्तराधिकारी बडी निर्दयता श्रीर श्रत्याचार काथा। अवन्तिवर्मन् (८५५ ८३ ई०) ने सिचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध कया। उस के बाद बहुत से राजा हुये जिनमें से कुछ ने प्रजा का बहुत उपकार किया और कुछ अत्याचार की मुर्ति थे। ६५० ई० से १००३ ई० तक एक रानी दिहा ने शासन किया पर वह भी अत्या-चार से बाज़ न आई। १३३६ ई० में मुसलमानों ने कश्मीर पर श्रधिकार जमा लिया?।

राजतरंगिणी का सत्र से श्रद्या संस्करण औरल स्टाइन का है।

कश्मीर के लिये राजतरंगिणी देखिये । संक्षिप्त इतिहास विसेन्ट एस्मिथ, पूर्ववत पृ० ३८६-८९ में हैं।

हिन्दू राज्यों पर अधिकार करनेवाले जिन मुसलमानों का

उटलेख अब तक हुआ है वह सब उत्तर-पिच्छम
सिंध से आये थे और अफ़्ज़ान या तुर्क थे। पर

बरव उन से कई सदी पहिले अरब मुसलमानों ने

पक प्रदेश को जीता था और कुछ दिन उस

पर शासन कियाथा। सातवीं ईस्वी सदी में पैगम्बर मुहम्मद ने अरबों को संसार की एक बड़ी धार्मिक और राजनैतिक शक्ति बना दियाथा। ६३२ ई० में पैगम्बर के मरने के बाद अरबों ने अपने खलीफ़ाओं की अध्यक्षता में पिशया कोचक, इराक, फ़ारस, काबुल, मिस्र और उत्तर अफ़ीक़ा जीते। ७१२ में एक और यूरोपियन देश स्पेन पर और दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंध पर उन्होंने हमला किया। खलीफ़ा बलीद के समय में इराक के हाकिम हजाज ने अपने भतीजे मुहम्मद बिन क़ासिम की अध्यक्षता में कोई सात हज़ार फ़ौज सिंध के राजा दिहर के विरुद्ध कुछ डूबे हुये अरब जहाज़ों का बदला लेने के लिये भेजी। इस समय दिहर की प्रभुता सारे सिंध पर, और वर्तमान दिक्खनी पंजाब पर थी पर उसके अधीन बहुत से राजा थे जो अनेक बातों में स्वतंत्र थे। यह संघशासन जो

देश भर में उत्तर वैदिक काल से प्रचलित था संबंधासन कुछ बातों में बहुत अरुछा था; स्थानिक स्वराज्य का एक रूप था, स्थतंत्र विकास के

लियं सदा श्रवसर देता था, साहित्य श्रीर कला की दृद्धि के लिए उपयोगी था, सभ्यता की प्रगति में सहायक था। पर इस से राज-नैतिक और सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार की किर्यलता से नेतृत्व में बाधा होती थी, किसी भी श्रसंतोषी श्रधीन राजा को शत्रु से मिल जाने का श्रवसर रहता था, देश क्या प्रान्त की एकता का भावभी निर्वल हो जाता था। ८ वीं सदी में श्रीर फिर ११ वीं सदी से जब हिन्दु हों को विदेशी आक्रवणों का सामना करना पडा तब संघशासन विपत्तिजनक सिद्ध हुआ। एक तो धार्सिकता और वर्णव्यवस्था ने सैनिक और राजनैतिक शक्ति. सामाजिक ददता और देशमिक का भाव पहिले ही कम कर दिया था दूसरे, देश में नाम के लिए भी राजनैतिक एकता तीन ही अवसरी पर हुई और सातवीं ई० सदी के बाद तो कभी नज़र ही न आई। तीसरे सैन्य संगठन और शिक्षण में हिन्दू राज्य संसार के पीछे रह गयंथे। चौथे, संबशासन प्रथा ने सामरिक वल और भी घटा दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत बड़ी २ सेनाए रखते हुथे भी छोटी २ विदेशी सेनाओं से अपने ही देश में बराबर हारते रहे। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल नगर को घेर कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी (की। नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिस कासिम का हमला का भंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहराता था। कासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार नगर का दारमदार इसी भांडे पर है। पत्थर फैंक २ कर उसने भांडे को नीचे गिरा दिया। मंदिर के पवित्र आंडे के गिरते ही साधारण लोग क्या, राजपूत सिपाही भी निराश हो गये। जल्द ही देवल पर अधिकार कर के कालिम ने खुब लेट मार की, बहुत से बाह्यगों को मुसलमान बनाया देवल और फिर बहुत से लोगों का बध किया। धागे बढकर उसने कुछ और किले और नगर लिए और फिर राजधानी अलोर के पास स्वयं राजा का सामना किया। राजा के पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के बीच में राजा का हाथी चौंक कर भागा और पास की नदी में जा कदा । हिन्दू सेना में खलवली मच गई। राजा ने हाथी से श्रीर नदी से छुटते ही फिर युद्ध प्रारम्भ किया पर इस बीच में कासिम ने उसकी सेना का बल तोड दिया था। राजा श्रीर उसके हजारों

> युद सिपाही खेत रहे, यहुत से किंद में आये और बाकी भाग गये। इस लडाई के गुलान्त से

बाक़ा भाग गय। इस लड़ाइ क ग्रुसान्त स प्रगट है कि जो लोग ऐसे अवसरों पर घोड़े छोड़ कर हाथी की सवारी करते थे या जो सैनिक शिक्षा और नियम से इतने कोरे थे कि एक राजा के ओफल होते ही घवड़ा जायँ उनके लिए विदेशियों पर विजय पाना टेढ़ी खीर थी। संख्या में वह यहुत ज्यादा थे, चीरता में संसार में किसी से कम न थे पर शिक्षण, नियमन और संगठन के सामने न तो संख्या काम आती है और न चीरता। युद्ध के बाद ही शूरता और त्याग का रोमांचकारी दृश्य आँखों के सामने आया। परलोकगत राजा दृहिर का लड़का तो कायरों की तरह

भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया, पराजित सेना के बचे कुचे सिपाहियों को

रानी का नेतृत्व

इकट्टा कर के डांडल दिया, नगर की रक्षा का सब प्रवन्ध किया। विजय के उत्साह से

भरी हुई सेना को लेकर क़ासिम ने शहर का जा घेरा। रानी की अध्यक्षता में सिपाहियों ने क़ासिम के सब प्रबन्ध निष्फल कर दिये। पर शहर की आमदरफ़्त सब टूट गई थी, याहर से कोई चीज़ अन्दर न जाने पाती थी, भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ़ रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। जब खाने को कुछ न रहा और मूखों मरने की नौबत आ गई तब रानी ने और राजपूर्तों ने

आत्मसमर्पण के बजाय आत्ममरण का निश्चय

जीइर किया। उन्होंने उस जीहर का एक दृष्टांत दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास

में अनेक बार प्रयोग में आने को था। ढेर की ढेर लकड़ियां जमा

की गई; घी और चन्दन और दूसरे पदार्थ आये; हंसते २ रानी ने और दूसरी क्षियों ने आग सुलगा दी और बच्चों के साथ सब प्रसन्नता से जल मरीं। इधर पुरुषों ने के सिया बाना पहिन कर पक दूसरे से बिदा ली और फिर सब शतुओं पर टूट पड़े। एक एक कर के सब मारे गये पर किसी को आत्मसमर्पण की ज़रा कल्पना भी न हुई। जौहर के भीषण घटनाचक के सामने ऐतिहासिक समालोचना भी खुप रह जाती है पर यह बताना आवश्यक है कि जौहर से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी। का सिम की फ़ीज आगे बढ़ती गई और एक के थाद दूसरे शहर और ज़िले

कासिम की प्रगति

पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राजा उससे जा मिले। शीघ्र ही अर्थात् ७१४ ई० में सारे सिंध और दिक्षन पंजाब पर अरबों का शासन स्थापित हो गया। जैसा कि साधा-

भरव शासन

रणतः विजय में होता है, अब तक अरवों ने बड़ी निर्दयता से काम लिया था। पर विजय के वाद अपने शासन में

निद्यता से काम लिया था। पर विजय के बाद अपने शासन में उन्होंने बड़ी सहनगीलता दिखाई। बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल ख़राज लेकर वह सन्तुष्ट हो गये। उद्योगियों और व्यापारियों को उन्होंने कोई क्षति न पहुँचाई और न हिन्दु यों के धर्म पर चलात्कार किया। कासिम के पूछने पर ख़लीफ़ा ने परवाना भेजा कि हिन्दू अपने टूटे हुये मंदिरों को फिर से बना सकते हैं; अपनी सब रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं; बाह्यणों की ज़मीन और राया वापिस कर दिया जाय और पहिले को तरह तीन फी सदी कर उनकों पूजा पाठ के लिये दिया जाय। इस तरह ब्राठवीं सदी में अरबों ने

भारत राज्य का शन्त

सिंध पर हुकूमत की पर पिच्छम में आपसी भगड़ों से ख़लीफ़ाओं का बल कम होने से वह सिंध में भी निर्वल हो गये। हिन्दओं ने आसानी से उनको बाहर निकाल दिया। नवीं सदी से बारहवीं सदी तक फिर उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा जैसा कि सातवीं सदी तक था। जिन कारणों से ८वीं सदी में हिन्दू राजाब्रों का परा-

त्रय हुआ था उन्हीं कारणों से १२वीं सदी दूसरी मुसलमान के अन्त में यह फिर हारे और सिंध छः सी वन्सों के लिये मुसलमानों के अधिकार में

चला गया। पितिली पराजय से हिन्दुओं ने कोई सबक न सीखा था। बारहवीं सदी तक तो वह उसे बिल्कुल भूल गये होंगे। किसी हिन्दू प्रन्थ में अपन बिजय का संकेत नक नहीं है, ऊपर जो वर्णन किया है वह सब अपन लेखकों के आधार पर है।

यह तो हुआ उत्तर भारत के इस समय के राजनैतिक इतिहास का दिग्दर्शन। अब दिख्लन के अर्थात् नर्मदा दिख्लन आरेर कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों के इतिहास पर एक नज़र उल्लि है। उबी ईस्बी सदी तक की घटनाओं का उल्लेख पिछ ने अध्याय में हो चुका है। आउवीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों का प्रावश्य हुआ और दसवीं सदी के लगभग अन्त तक उनका ही दौर दौरा रहा। स्ट्रकूट चारो ओर के राजाओं से वह युद्ध करते रहे और अधिकतर जीतते रहे। ११४-१६ ई० में तो इन्द्र तृतीय ने कलीज पर छापा मारा। राष्ट्रकूटों के राजत्व में चीत धर्म का वहत हास हुआ, जैन धर्म की कहीं कहीं वृद्धि हुई और

कहीं कहीं घटी हुई, ब्राह्मण घर्म का प्रावल्य धर्म हुआ। चिष्णु, शिव और दूसरे देवताओं के बहुत से मंदिर यने। ७६० ई० के लगभग

अरब विजय के लिये देखिये, इलियट और डाउसन, पूर्ववत् भाग । । संक्षिप्त वर्णन के लिये एक्फिन्स्टन, हिस्ट्री आफ् इंडिया, पृ० ३०१-१७ ॥

बुष्ण प्रथम ने इल्रा में कैलाश मंदिर बनवाया अथवा यो कहना चाहिये कि चट्टान काट कर निकाला । साहित्य की भी बहुत बहती हुई । ब्राह्मणों और जैनों ने, विशेष कर दिगम्बर सम्प्रदाय के जैनों ने, बहुत से संस्कृत अन्ध साहित्य रचे जिनमें से बहुतेरे अवतक मौजूद हैं। ६७३ ई० में राष्ट्रकट बंश के स्थान पर एक नया चालक्य बंश बैठा जो कल्यानी के चालुक्य नाम से प्रसिद्ध है। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राजाओं करुयाची के चाळका से बहुत से युद्ध किये और कभी कभी बेतरह हार लाई। बारहवीं सदी के अन्त में इस चालुक्य बंश का अन्त हुआ श्रीर साम्राज्य टट गया। कछ चरसी तक पव्छिमी प्रदेशी पर यादव-वंश ने देवगिरि राजधानी से और दक्खिनी प्रदेशों पर होयसल वंश ने द्वारसमुद्र राजधानी धारामी वंश से शासन किया। १२६४ ई० में देहली खल्तान के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दिवखन पर हमला किया और बेखबर राजाओं को नीचा दिखाते हुये धुर दक्षिन तक खुब लुट मार की। देहली के तस्त पर बैठने के बाद आला-उद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफर को मसलमान विजय १३०६ ई० में फिर दक्कियन जीतने को भेजा। मलिक काफ़र भी समुद्र तक जा पहुंचा। चौदहवीं सदी में दिक्खन में मुसलमान राज्य स्थापित हो गये। केवल पहाड़ों और घाटियाँ

में थोड़ी स्वतंत्वता से कुछ हिन्दू सदीर राज करते रहे । उत्तर

<sup>5.</sup> दिखली राज्यों के लिये ताज्यपत्र लेख एपित्राफिया इंडिका, इंडियन ऐस्टि-केरी इत्यादि में हैं। संक्षित इतिहास विंतेंट स्मिथ कृत ग्रली हिस्ट्री भाफ़ इंडिया (चौथा संस्करण) ए० ४४६—५५ में देखिये। मुसलमान विजय के लिये इलियट और डाइसन पूर्ववत, भाग ३ देखिये।

की तरह दिक्लन को भी मुसलमानों ने बहुत जल्दी और बहुत सुगमता से जीता। कारण वहीं थे जिनका उल्लेख पहिले कर चुके हैं। १२६४ में एक छोटी सी सेना लेकर अलाउद्दीन ख़िलजी का भुर दिक्लन तक पहुँच जाना यही प्रमाणित करता है कि बीच के राज्य संसार की प्रगति से वेख़बर थे, एक दूसरे की सहायता न करते थे, शासन और सैन्यसंगठन में निर्वल थे।

धुर दक्किलन में सातवीं सदी के बाद भी पाएडव, चोल, केरल श्रीर परलव राज श्रापस में पहिले की तरह धुर दक्खिन खूब लडते रहे। कभी इसकी जीत हुई, कभी उसकी, कभी इस राज्य की सीमा घटी, कभी उसकी। ७४० ई० के लगभग जब परलव राजा चालुक्यों से हार कर निर्वल हो गया तब चोल वंश का प्रभाव खुब बढा। आदित्य चोल (लगभग ८८०-६०७ ई०) ने परलव राजा अपराजित को पराजित किया और चोल वंश को घर दक्छिन में प्रधान बना दिया। ६८५ ई० के लगभग चोल चोल राजराजदेव गही पर बैठा। उसने कृष्णा नदी के दक्षित में लगभग सारे देश पर अपनी प्रभुता जमाई। उसने उत्तर में राजशान चालक्यों को हराया और समुद्र पार १००५ ई० के लगभग लंका को, और १०१४ ई० के लगभग अरव सागर के लझडिव, माहिडव म्रादि टापुओं पर भी विजय पताका फहराई। यह बताने को आवश्यकता नहीं है कि राजराज के पास बड़ी भारी नौसेना थी श्रौर लडाई के जहाजों का बहुत अच्छा प्रबन्ध था। अन्य हिन्दु नरेशों की तरह राजराज ने बहुत से मंदिर बनवाये। सब से बड़ा मंदिर तंजीर का था जो आज तक

मौजूद है। मदूरा, रामेश्वरम् कांची ख्रादि के मंदिरों की तरह तंजोर मंदिर भी बहुत बड़े घेरे में है, नगर

तंजोर मंदिर सा मालूम होता है। दक्खिनी मंदिरों के चारो ब्रोर ऊंची दीवाल होती थी; अन्दर

तालाब होते थे; बहुत से देवी देवताओं के लिये बहुत से देवालय होते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देवालय होता था और चारों ओर सब दीवालों और छतों पर, गोपुरम् पर और छतों के नीचे पत्थर की अनगिनित मूर्तियां होती थीं। इन सब टक्षणों का बहुत अच्छा और ऊंचे दर्जें का उदाहरण राजराज का तंजोर मंदिर है।

१०१८ ई० के लगभग राजराज का देहान्त हुआ श्रोर उसका सड़का राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर बैठा। राजेन्द्र ने श्रपनी थल सेना

भौर जल सेना के बल से अपना प्रभाव दूर राजेन्द्र प्रथम दूर के देशों पर फैलाया। १०२३ ई० के लगभग

राजन्द्र प्रथम दूर क दशा पर फलाया। १०२३ इ० क लगभग बंगाल के राजा महीपाल को नीचा दिखाया,

१०२५-२० में बर्मा देश के विशाल पीगू प्रदेश को जीता और तत्प-प्यात् बंगाल की खाड़ी के अन्डमान और निकोबर द्वीपसमूहों को अपने साम्राज्य में मिलाया। अपनी राजधानी के लिये उसने गंगे-कोंड बोलपुरम् नामक एक नया नगर बसाया जो धन, पेश्वयं और सौन्दर्य में उस समय संसार के किसी भी नगर का सामना कर सकता था। नगर का प्रधान मंदिर बड़े घेरे का था और सुन्दर से सुन्दर मूर्तियों का आकर था। राजा ने नगर के पास ही एक बड़ी अलि बनाई जिसका बांध सोलह मील लम्बा था और जिस से बारों ओर के प्रदेश की खेती की सिंचाई होती थी। दिक्सन में तालाब बनाने की प्रधा बहुत थी; सब ही राजाओं ने सिंचाई के लिये छोटे छोटे और बड़े बड़े तालाब बनवाये जिनके खंडहर आज भी हर तरफ़ नज़र आते हैं। १०३५ ई० में राजेन्द्र के मरने पर उसका लड़का राजाधिराज गद्दी पर वैद्वा। उसने श्रीर उसके उत्तरा-बक्ताधिकारी धिकारियों ने चालुक्यों से तथा श्रीर राजवंशों से बहुतेरे युद्ध किये। ११ वीं ईस्वी सदी में

सुम सिद्ध धर्ममचारक रामाजुज हुये जिन्होंने वेदान्त में विशिष्टाद्वैत मत का उपदेश दिया और वैष्णुव धर्म की वृद्धि की। रामाजुज का प्रभाव जल्द ही दिक्खन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू धर्म तथा तत्त्वज्ञान में अब तक दृष्टिगोचर है। साधारण साहित्य और कला की भी वृद्धि इस समय दिक्खन में बहुत हुई। ११ वीं सर्दी से तेरहवीं सदी तक धुर दिक्खन का राजनैतिक इतिहास पुराने कम के अनुसार चलता रहा। चौदहवीं सदी में मुसलमानों से मुकाबिला हुआ। देहली के ख़िलजी और तुगलक सुल्तानों ने दिक्खनी राजाओं को आसानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं आपस के भगाड़ों के कारण निवंल होने से वह धुर दिक्खन पर अपनी पूरी सत्ता कभी नहीं जमा सके। चौदहवीं सदी के उत्तर भाग

विजयनगर

मं हरिहर और बुका ने पक नये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जो कृष्णा नदी से समुद्र तक फैल गया और जिसका शासन

पुराने हिन्दू सिद्धान्तों के ब्रमुसार होता रहा। विजयनगर साम्राज्य दिक्खन में मुसलमान बहमनी राज्य से ब्रौर १६ वीं सदी के प्रारंभ में उसके टूटने पर बीजापुर ब्रौर गोलकुंडा के सुल्तानों से बराबर की टकर लेता रहा। पर १५६५ ई० में दिक्खनी सुल्तानों की संयुक्त सेना ने तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर सम्राट् को ऐसा हराया

> कि साम्राज्य सदा के लिये ट्रट गया। धुर दक्खिन का बहुत सा भाग सुल्तानों ने अपने राज्यों में मिला लिया और शेष भाग पर छोटे

ध्वंस

मोटे हिन्दू राजा राज करते रहे। स्पष्ट है कि धुर दिक्सन पर मुसलमानों का प्रभाव सब से कम रहा। दिक्सन-पच्छिम में दुष्यनकोर राज्य सदा हिन्दुओं के ही हाथ में रहा'।

## राजनैतिक विचार और संगठन

प्राचीन समय के अन्तिम युग में राजनैतिक इतिहास का
यह कम रहा। अब इस युग की अर्थात्
अतिम युग की सभ्यता आठवीं सदी से बारहवीं ईस्वी सदी तक की
सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है।
सब से पहिले राजनैतिक संगठन और राजनैतिक विचार के
सम्बन्ध में दो चार बातें कहनी हैं। इस समय उत्तर के राजनैतिक संगठन में कोई नये ढंग नहीं निकले और न कोई ख़ास
तरक्की हुई। इधर उधर थोड़ा अन्तर अवस्य
साजनैतिक संगठन
बीर दिवार
के मालतिमाधय, महावीरचिरत और उत्तर-

रामचरित से मालूम होता है कि राजा यह किया करते थे, कोई यह रानी के बिना पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शूद्रों को येद पढ़ने या तय करने की मनाही थी। आठवीं सदी के लगभग माध के शिशु-पालक्थ में मंडल, साम्राज्य और गुप्त दूत भेजने का सिद्धान्त है।

श. जुर त्किकत के इतिहास के लिये शिलालेख और तालपत्र लेख इंडियन वृंदिक्वेरी, एविप्राफिया इंडिका, साउथ इंडियन इन्स्किप्शन्स, महास एविप्राफिस्ट्स रिपीर्ट, एविप्राफिया कर्नाटिका इत्यादि में हैं। इत्यास्मा आह्यंगार कृत प्रोट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्बेडर्स, सोतेंज़ आफ़ विजयनगर हिस्ट्रो इत्यादि देखिये। आर० स्तुएल, ए फार्गाटन एम्पायर, और मेतर, इंडिया इन् दि फिक्ट्रोन्स सेंखुरी भी उपयोगी हैं। संक्षिस इतिहास विंतेंट ए सिमथ, पूर्ववत पु॰ ४०८-९९ में है।

इसी समय के लगभग विशासदत्त ने मुद्राराक्षस में कुटिलनीति का अच्छा चित्र खींचा है। त्राठवीं श्रीर नवीं सदी में जैन कवि जिनसेना-चार्य ने श्रीर उसके मरने पर गुणभद्राचार्य ने श्रादिपुराणशीर उत्तर-

पुराण में जैन मत के श्रनुसार कुलकरों और बादिश्राण तीर्धेकरों के चरित लिखे हैं। कुलकरों ने लोगों को श्रकति के बदलते डिये दृश्यों को समभाया

और उनके अनुसार अपना जीवन पलटने का आदेश किया। पहिले तीर्थंकर ऋषभदेव ने तीन वर्ण-क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्थापित किये और उनके कर्तव्य बताये। कुछ दिन वाद उनके समय में ही उनके पुत्र

चक्रवर्ती भरत ने तीन वर्गों में से योभ्य श्राह.
वर्ग व्यवस्था
की क्ष्मित मियों को ले कर ब्राह्मण जाति बनाई श्रीर
उनका कर श्रीर दंड से मुक्त करके प्रजा के
सम्मान का पात्र बनाया। कहा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं;
ब्राह्मण कह्नाने वाले श्रीर लोग कोरे पाखंडी
स्वाक कर्नव्य हैं। जैन श्रादिपुराण से बराबर ध्वनि निकलती है कि राजा को श्राधिक, मानसिक
भीर श्रध्यात्मिक वार्तों में प्रजा का नेता होना चाहिये।

जैन हरिवंशपुराण में राजा श्रेणिक (बौद्ध पंथों का विभिन्नसार)
बहुत से जैन मंदिर बनवाता है श्रीर उसकी
देखा देखी सामन्त, मंत्री श्रीर प्रजा भी मंदिर

बनवाते हैं । इससे भी ज़ाहिर है कि हिन्दू राजा प्रजा की धार्मिक उन्नति का प्रयत्न किया करते थे। सुध्रमंस्वामिगणभृथ के श्रीप्रश्नव्याकरणाङ्गम् से मालूम होता है कि ज़मीन्दारी संघ-श्रासन सब तरफ प्रचलित था; सामन्त माण्डलिक भी कहलाते थे; राजा, सेनापति, पुलिस श्रीर कर वस्त्र करने वाले कभी कभी प्रजा पर बहुत श्रत्याचार करते थे । चन्द्रप्रमस्रि के प्रभावकचरित में और वाड़िमसिंहस्रि के गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामिला में भी इसी तरह की राजनैतिक फलके हैं। श्रजुयोग-द्वारस्त्रम् में और हरिभद्द के धर्मविन्दु में राजनिक पर ज़ोर दिया है।

दसवीं ई॰ सदी भें जैन सोमदेवस्रि ने महाभारत, मनु, विसष्ट श्रीर ख़ास कर कीटल्य के श्राधार पर नीतिवाक्यामृतम् में राजनीति का पूरा वर्णन सूत्रों में किया। वह कहता है कि राजाओं श्रीर मंत्रियों में

सब से ज्यादा ज़रूरत ज्ञान की है। मंत्री ब्राह्मण,

सामदेव सूरि

क्षत्रिय या वैश्य होने चाहिये। पर विदेशियों को कभी मंत्री न बनाना चाहिये; सेनापतियों

को नीति पर कभी अधिकार न देना चाहिये क्योंकि वह लड़ाई पर हमेशाकमरबांधे रहते हैं। राजा को खेती बढ़ानी चाहिये, बाज़ार की देख रेख करनी चाहिये, चीज़ों के दाम मुक़र्रर करने चाहिये, अधिका-रियों और प्रजा के तथा दूसरे राजाओं के भाव और कर्म का पता लगाने के लिये दूनों को यति, ब्रह्मवारी, ज्योतियी, वैद्य, सिपाही, सौदा-गर, गायक, नट, जादगर, इत्यादि के भेष में चारो ओर भेजना चाहिये।

१, जैन हरिवंशपुराण, १ प्र १४८ ४९॥

२ श्रीप्रश्नव्याकरणांगम् १। ७॥ ३। ११-१२॥

इ. नीतिवाक्यास्त्रम् के राजनैतिक विचारों के लिये ख़ास का देखिये सूत्र, ६२-६६, ७६-८०, ८४-९०, ९३-९५, ९८-९००, १०२-९०५ ६०६-१५, १२०-६७, ४९-१६०-६३, १७०-८४, १९०-९७, ६४६-५०, २९५-३०५॥

सोमदेव के दूसरे प्रस्थ यशांस्तलक सम्पू में भो, विशेष कर तीसरे आश्वास में, इसी तरह की कुछ वातें हैं। अन्य साहित्य साहित्य के कुछ और प्रस्थ हैं जिनसे थोड़ी सी राजनेतिक वातें मालूम होती हैं और केचल ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्तिकरपत, वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, पश्चगुत का नवसाहसांङ्क्चरित, मेरुनुङ्गाचार्य का प्रवन्धेचिन्तामिष, सोम देव का कथासरित्सागर, विद्यापित ठाकुर की पुरुषपरीक्षा, श्रीहर्ष का नेषध, चरुलालसेन का भोजप्रवन्ध, धनपाल की (अपसंश्र) भविसत्तकहा इत्यादि। इस काल में स्मृतियों के टीकाकार बहुत हुये—जैसे मेथातिथि, विज्ञानेश्वर। इन्होंने पुराने धर्म की क्याख्या तो की है पर उस धर्म को नई परिस्थितियों के अनुकूल भी बनाया है।

सनाया है।

भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रकृत शासन के बारे में भिन्न भिन्न पुस्तकों श्रीर ताझपनों से कुछ वातें मालूम सिंध पड़ती हैं। सिंध के बारे में श्ररव लेखक सुलेमान ने सिटसलतुत्तवारीख़ में श्रीर इक्त ख़ुर्ववा ने किताबुटमसालिक बटममालिक में, श्रटमसूदी ने सुक्छल् ज़हव में, श्रल् इद्रीसी ने जुज़्हतुल्मुश्तक में लिखा है कि हिन्दुस्तान में श्रर्थात् सिंध श्रीर चारों ओर के प्रदेश में बहुत से राजा थे पर बह सब बटहरा श्रर्थात् बटलमीराय की सत्ता मानते थे। चाचनामा या तारीख़ हिन्द व सिन्ध में लिखा है कि इस समय सिंध में सत्तर राजा थे जिनको एक श्रागामी लेखक मीर मुहम्मद मासूम ने तारीख़ुः स्विन्ध में ज़मीन्दार कहा है। इन श्ररव वर्णनों से उसी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा की ध्वनि निकलती है जो हिन्दू ताम्रपत्रों श्रीर

पुस्तकों से देश भर में ब्यापक मालूम होती है। चाचनामा से मालूम होता है कि राज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या मंत्री वज़ीर होता था जो अफ़्सरों को मुक़र्रर करता था। राजधानी अलोर में बहुत से महल और हवेली, बाग और कुज़, तालाब और नहर, और बेलों और फ़ूलों की क्यारियां थीं। राज्य चार सबों में बटा हुआ था जिनमें से प्रत्येक के जगर एक अध्यक्ष था। न्याय के लिये न्यायाधीश थे जिनको मुसलमान इतिहासकारों ने काज़ी कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तथ्यार रहती

थी, सिपाहियों को चेतन ठीक समय पर दिया जाता था 1

कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी से सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य के इने गिने इतिहास प्रन्थों कश्मीर में से है और जैसा कि कह चुके हैं बारहवीं सदी में कल्हण के द्वारा इस की रचना हुई थी। कश्मीर में मुख्यतः दो ही वर्ण थे—ब्राह्मण और श्रूद्ध । कुछ अस्पृश्य जातियां भी थीं। बहुत से ब्राह्मण पुरोहित थे जिन्हों ने अपनी धेलियां बना रक्खी थीं और जो पूजा पाठ और बत कशते थे। रोटो बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित और जनता कभी कभी जाति पात की अबहेलना स्वतंत्रता से करते थे। राजा से रोज़ दान लेना ब्राह्मण अपना हक समकते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच जातियों के साथ बहुत बुरा वर्ताव किया जाता था। अनेक राजा

अरब इतिहासकारों के लिये देखिये इलियट और डाउसन, पूर्ववत, भाग १, पु॰ १, ६-७, १३, २०-२१,७५, १३८-४०, २११-१२।

क्रीर दर्वारियों के चरित्र बहुत गिरे हुये थे। भूत प्रेत में बहुत विश्वास था १।

ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा कश्मीर में भी थी पर उतनी नहीं थी जितनी कि मैदानों में । कोई कोई राजा ब्राह्मणों शासन और बौद्धों को बहुत ज़मीन, द्रव्य, भोजन, वस्त्र इत्यादि देते थे; मंदिर या विहार बन्वाते थे; श्रकाल या श्रीर किसी श्रापत्ति के झाने पर अपने सारे ख़ज़ाने से प्रजा की मदद करते थे, और यों भी सदावत अस्पताल, इत्यादि बनवाते थे; मंदिरों की देख रेख करते थे; विद्या की दृद्धि करते थे; सिवाई का प्रवन्ध करते थे श्रीर धर्म का प्रचार करते थे वे। जयापीड़ ने बहुत दूर दूर से विद्वान खुला कर अपने द्रवार में रक्खे, राजाओं से ज़्यादा उनका श्रादर किया और उनको माला माल कर दिया। पर कोई कोई राजा बड़े अत्याचारी श्रीर ब्यसनी थे, मंदिरों और विद्वारों को लटते थे, प्रजा को कष्ट देते थे व

कल्ह्या, राजतरंतिया, ७। ६६०, ६६८, १६९७, ११, ६८, २००॥ ८। ७१०, ९०५, २६८३, ११०१॥ ४। ९६, ६०८॥ ५। ७३, ६८९ ॥ १। १६२, १४८, १६२॥

२. राजतरंगियी, ३ । २७, २९ ॥ ४ । १४३, ४४७ ॥ ४ । १३९, १४०, २५०, ४५१-२२ ॥ ७ । ४८ ॥

इ. राजतरंगित्योः १। ९९, १२१, १४५-४८ ॥ २। २७-३३, १३२ ॥ ३। ५, २७, २९, ८, ११-१४, ४६१ ॥ ४, १८९, २१२, ४८४, ४८९-९४, ६७३ ॥ ५। १३२, ३३, १२४, १५८, १६९ ॥ ६। ८९ ॥ ७। १०९६-९८ ॥ ८। २४३-४६, ३३१६-१७, ३३४३-४४ ॥

१. राजतरंगियी २ । १३२ ॥ ४ । १८९, ३४७, ६९५, ६२८, ६३९ ॥ ५ । ५२, १७०, १६-६५, १६६, १०६, ५८०, ६९६, १३४४, १०९०, १०८१, १०९०, १८५, १३९५-१७ ॥ ४ । १७५६, ८६८, १८६६, ६७६-८० ॥

राज की गड़बड़ों से तंग श्राकर ब्राह्मण बहुधा श्रमशन ब्रत करते हुये धरना देते थे। इन उपवासों से बनशन बड़ी हलचल मचती थी श्रीर राजा महाराजा-श्रों के श्रासन डोल जाते थे। अक्सर प्रजा के उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। पज इन से भी काम नहीं चलता था तब प्रजा कभी २ बगावत करती थो या अत्याचारियों की हत्या करती थीं।

सरकारो काम के लिये यहुत पहिले ही राजा जलौक ने अठारह कर्मस्थान या दफ़्तर कायम किये थे जो राजकर्यचारी न्याय, कर, सेना, पुलिस, परराष्ट्र, धर्म इत्यादि का प्रवन्ध करते थे। लिलतादित्य ने पांच और अफ़्सर कायम किये—जिनके नाम थे महाप्रतिपीड़, महासंधिविष्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन-भाग जो पञ्चमहाशब्द के नाम से प्रसिद्ध हुये। गृहकृत्य का मह-कमा महल के ख़र्च का और देवता, ब्राह्मण, परदेसी, गृरीब वगैरह के लिये दान का प्रवन्ध करता था।

राज की सेवा में बहुत से दिविर या लेखक थे जो बहुधा कायस्थ कहलाते थे और जिनको कल्हण ने कायस्थ अत्याचारी कह कर गालियां सुनाई हैं। गांव के मुखिया को प्रामकायस्थ कहते थे। इसी तरह हर एक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की आमदनी ज़मीन के अलावा सरहद, गढ़ी, पुल और बाज़ार में

१, राजतरंगियो, पा १७४॥ ६। ४३॥ ७। १०८८, १३, ४००-४०१,॥ ८। २५१३, ७१०, ८९८-९००, ९०३—९०७, ९३९—४०॥

२, राजतरंगिणी १। १७३॥ २। ११६, ५२८॥ ७। ६०२॥

माल पर कर से भी होती थी। गरीव आद्मियों से बेगार भी ली जाती थीं। ११ वीं दें० सदी के किश्मीरी किवि विद्यापित विद्युष के विक्रमांक-देवचरित से इतनी ही नई बात मालूम होती है कि कोई राजा बड़े दानी श्रीर उदार होते थे श्रीर यह तो प्रगट ही है कि कश्मीर के राजाश्रों से विद्या श्रीर साहित्य को श्रीरसाहन मिला। राजकुमारियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय के लगभग क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी, रामायणमंजरी, बृहत्कथामंजरी, बोधसत्त्वावदानकल्पलता इत्यदि ग्रन्थ लिखे जिनमें पुरागी रचनाश्रों का सरस मनोहर पद्य में संक्षेप है।

कश्मीर के पास चम्या रियासत में जो बहुत दिन तक कश्मीर की सत्ता मानती थी शिलालेख श्रीर ताम्रपत्र चम्या चहुतायत से मिले हैं। इनमें मंत्री की श्रमात्य श्रीर प्रधान मंत्री को राजामात्य या महामात्य कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद सिर्फ़ दीवानी मुक़दमे फ़ैंसल करता था। दिएडक श्रीर द्रख्यासिक भी न्याय के अफ़्सर मालूम होते हैं। क्षेत्रय खेती की रक्षा करता था। उपरिक, श्रीटिकक, गौटिमक, चौरोद्धरणिक, श्रष्टपटिलक या महाक्षपटिलक और कायस्थ यहां भी वही काम करते थे जो श्रीर

राज्यों में। महल के अफ्सरों में खएडरक्ष, छत्रह्वायिक और वेतकलि उटलेख योग्य हैं। सैनिक विभाग में हस्त्यग्रजकर्मवारी प्रवोध्यूवलव्यापृतक हाथी, घोड़े, ऊंट और पैदल का प्रबन्धकरते थे। विरियात्रिक भी एक फ़ौजी अफ्सर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियों के लोग भी थे जिनके अफ्सर अपनी ही जाति के होते थे। प्रादेशिक शासन में भोगिक या भोगपित और विषयपित के अलाजा निहेलपित और नरपित का भी जिक है जो जिलों के हिस्सों के अधिकारी मालूम होते हैं। यहां प्रामसमूह प्रधांत परगना के प्रादेशिक शासन अधिकारी को चाट कहते थे और उसके अधीन सहायक को भट। भोगिकों और विषयपितयों के सहायक विनियुक्तक कहलाते थे। दूत, गमागिक और अभित्वरमाण इधर उधर संदेशा ले जाते थे। कर और न्याय

उत्तरी मैदानों के शासन पर ताम्रपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता

है। इस समय के मगध के ताम्रपत्रों से सिद्ध

मगध होता है कि कभी कभी महाराजाधिराज प्रसन्न

होकर योग्य पुरुषों को दो पक गाँव देकर

राजा बना देते थे। कभी मातस्यन्याय अर्थात् राजनैतिक गड़बड़ से

तंग श्राकर राजा महाराजा किसी बहुत योग्य

डपाधि शासक को सम्राद् मान कर महाराजाधिराज

परमेश्वर परममहारक की उपाधियाँ देते थें।

का प्रवस्थ देश के और हिस्सों का सा ही था।

फोगल, एंटिकिटी ज़ आफ़ चस्का स्टेट, नं० १३, १५, २५, ३२॥ आर्कियोला-जिकल सर्वेरिपोर्ट, १९०२-१९०३ ए० २३९-७१॥ आई० ए० १८८८ ई० ए० ७ इत्यादि।

२, पुषिप्राक्तिया इंडिका, २। न० २७॥ ४। न० ३४॥ ५ न० २४॥

ज़मीन्दारी संबशासन की प्रथा इस समय पहिले से भी ज़्यादा प्रचलित मालूम होती है। बड़े सामन्तों के लिए और उपाधियां— महासामन्ताधिपति और राजराजानक—इस समय जारी हुई। राजकर्मचारियों में राजानक और राजपुत्र भी श्रक्सर गिनाये हैं जिससे मालूम होता है कि महाराजाधिराज या महाराज याराजा के पुत्र बहुआ ऊ चे पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मंत्रियों को बहुआ राजामात्य कभी कभी और महा-धमात्य कार्त्ताहितिक कहते थे। मगधके ताम्रपत्रों में दौः साधसाधनिक और चौरोद्धरणिक पुलिस अफ्सर हैं। दण्डशक्ति और दण्डपाशिक भी पुलिस अफ्सर हो

अर्फ्सर है। दएडशाक्त आर दएडपाशक मा पुलस अर्फ्सर है। सकते हैं पर बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं। शौदिकक और गौदिमक चुंगी और जंगल का प्रवस्थ करते थे।

, राज्यकार्थ दूत, खोल, गमागमिक श्रौर श्रभित्वरमाण इधर उधर खबरें ले जाते थे। सरकारी कृागज पत्र

लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। मुख्य लेखक ज्येष्ठ कायस्थ कहलाता था। कर वस्त करने वालों में पर्टा-धिकृत भी था जो ज़मीन की पैदावार का पर्टांश या पड्भाग जमा करता था। तरिक घाटों की देख रेख करते थे

करता था। तारक घाटाका देख रख करता थे। कर श्रीर घाट की चुंगी जमा करते थे। तदायुक्तक श्रीर विनियुक्तक छोटे कर्मचारी थे। अट

शायद सिपाही थे, चाट पुलिस कर्मचारी। मगध के अन्य लेखों में कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, जैसे क्षेत्रप-खेतों की रक्षा करने चाळा; आन्तपाल-सरहद की रक्षा करने चाला; कोहपाल या खरह-रक्षक-सैनिक या पुलिस अफ्सर। राज के हाथी, ऊंट, गाय बैल,

प्रावेशिक शासन मैंस, घोड़ी, घोड़ी, भेड़ बकरे इत्यादि के प्रबन्ध के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक शासन पहिले का सा ही रहा। भुक्ति और विषय के अलावा मंडल का भी ज़िक आता है जो ज़िले का हिस्सा मालूम होता है। दशश्रामिक शब्द से मालूम होता है कि दस दस गांवों के समूह
पर पक अधिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम, या
महामहत्तर अर्थात् बड़े आदमियों की सलाह से प्रवन्ध होता
था। करिएक कागृज़ रखता था। कहीं कहीं गुन समय के नाम
राजस्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक
तरह का न्यायाधीश थां।

११ वीं सदी के कजीज ताम्रपत्रों में अन्य अधिकारियों के अलावा प्रतीहार, अक्षाटलिक (कागृज़ पत्र रखने वाले), मिपज, नैमित्तिक (ज्योतिषी), अन्तः कशीज पुरिक भी हैं। पष्टन (नगर), आकर (खान), स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), और अपर (दूसरे) स्थानों के अफ़सरों का भी उल्लेख है। करों में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विषयदान राजकमैवारी जिले का कोई ख़ास कर है, तुरुष्कद्रश्र शायद उत्तर-पिच्छम के शतुओं लिए कोई कर है । १२ वीं ई० सदी के कजीज लेखों में जातकर और गोकर भी आये हैं।

यहां और दूखरे ब्रास पास के ताव्रवत्रों में सरकारी लेखक जो कायस्थ कहलाते थे, बहुत से हैं । १२ वीं सदी के कीर्तिपाल के

एपिप्रफ़िया इंडिकार। नं०२७॥४। नं०३४॥५ नं०२४॥३। नं० ३६॥१२ न०२०॥ इंडियन एन्टिकेरी ११ प्र०३६॥१५ प्र०३०६॥ १७। प्र०११॥

२. पुषिप्राफ़िया इंडिका, १४ नं० १५॥

इ. प्लिमाफिया इंडिका ४। जं० २१ ॥ ७ नं० २१ ॥ ८ नं० २४ ॥ १२ नं० २१ ॥ ६ प्रत्या चिक्रम प्लिकोरी १५ पृ० ६ ॥ १८ प्रत्य १ के आर्क्स प्रत्य प्रत्य १९०९ ई. ए० १०६६ ॥

ताख्यत्र में महापुरोहित, धर्माधिकरिएक, दैवागारिक, शंखधारि, पंडित, उपाध्याय, दैवज्ञ, बठक्कुर, महाक्षपटिलक, आण्डवर्गिक, करए-कायस्थ, महाद्वाधासिनक श्रीर महाताधिनक—यह अधिकारी भी लिखे हैं । बगाल के लेखों में और सब साधारण अधिकारियों के अलावा महाधर्माध्यक्ष (न्यायाधीश), महासुद्राधिकृत (टकसाल या सुद्रर का अफ़लर) महाव्यूहपति, महापरीलुपति (हाथियों का अफ़्रसर) महागएस्थ (फ़ीजीगणों का अफ़्रसर) महागएस्थ (फ़ीजीगणों का अफ़्रसर भी) हैं रे।

दूसरे राज्यों में भी बहुत कुछ पेसी ही शासनप्रणाली थी। यहाँ केवल कुछ विशेषता पंवताने की श्रावश्य-बड़ीसा कता है। उड़ीसा में महल के श्राफ्सर अन्त-रंग कहलाते थे। राज के कागृज़पत्रों की देख

रेख महाक्षयटलाधिकरणाधिकत के हाथ में थी। महाक्षयटिलक-भोगिक शब्द से अनुमान होता है कि यह अधिकारी कभी २ कर प्रवन्ध करने के साथ साथ किसी प्रान्त का शत्सक भी हो सकता था। बड़े प्रान्तों के शासक यहन्द्रोगिक कहलाते थे। कामकप

(श्रासाम) के वैद्यदेव के १२वीं सदी के श्रासाम ताम्रापत्र से मालूम होता है कि कभी र मंत्रियों के पद मीकसी से हो जाते थे "।

मालवा में दिक्किन की तरह बारह २ गांवों के समूह

पर पक पक शासक रहता था। ११ वीं

मालवा सदी के जयिसंह के ताम्रात्र में गांव

के मुखिया को पट्टकील कहा है। इस

१, प्रिमाफिया इंडिका ७ नं० १०

२. एपिप्राफ़िया इंडिका १२ नं० ३, १८॥ १५ नं० १५॥ १२ नं० ८॥

३. ई० आई० १४ नं० १ ॥ ३ नं० ४० ॥

४, ई० आई २। नं० २८॥

ताम्रपत्र में एक पट्टशाला—बहुत कर के पाठशाला—को दान दिया है ।

श्रातमोड़ा, मारवाड़, बुन्देलखंड, छत्तीसगढ़ और वस्तर (मध्य-प्रदेश) के ताम्रपत्रों में अधिकारियों की श्रम्य प्रान्त संख्या कम है जिससे प्रगट होता है कि यहां शासन का विकास कम हुआ था। श्रक्मोड़ा की ओर कुलचारिक अर्थात् कुलों के मुख्या भी कुछ अधिकार रखने थेरे।

१२वीं सदी के मारवाड़ लेखों से जान पड़ता है कि वहां गाँवीं और क्स्वों के ब्रादमी क्रपना मारवाड़ शासन पञ्चायतों द्वारा ब्राप ही कर लेते थे ै।

इस काल के देखों में भी व्यवसायियों की श्रेणियां अच्छा
स्थान रखती हैं। कभी २ दूर २ के गांवों के
श्रेणी एक ही व्यवसाय वाले लोग श्रेणी संगठित
करते थे श्रीर मंदिर इत्यादि बनवाने के लिये
अपने कपर कर लगाने थे है।

यह सब ताम्रपत्र दान के हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू राजा ज़मीन, रुपया, भोजन सस्त्र इत्यादि बहुत दान दान करते थे। सातवीं सदी की तरह श्रव भी बड़े २ विद्यापीठ थे। उदाहरणार्थ, नवीं

१. आई० ए० १४ ए० १५९ ॥ ३ मं० ७

रे, ईं॰ आरई॰ ३३। चं०ण॥ ३०। मं०प, ६, ३१, १७॥ ९ रॉ॰ २२॥ १ मं॰ प, २५, ३४। आरई॰ ए० १६ पु० ३० १॥

३. ई० आई० ११ नं० ४ (९,२१)॥ प्रिमिक्षियाङ्खिका, १ नं० २३॥

सदी के धर्मपाल के स्थापित किये हुये विकाशिता विहार में १०० मंदिर थे, ६ बड़ी २ पाठशालाएं थीं, विद्यागित १०८ शिहरू थे और हुल मिला कर ८००० स्नादमी रह सकते थे। कहावत थी कि विकासिला के दर्बान भी पंडित थे और विना शास्त्रार्थ किये किसी को अन्दर नहीं जाने देते थे '। राज दर्वारों में वैध, ज्योतिषी, पहलवान वगैरह बहुत रहते थे '। प्राकृत जैनप्रन्थ श्रन्तगड़दसाश्र में कहा है कि चम्पा में शहर और देहात के सभी लोग आनन्द से रहते थे। |कथा कहने वाले, पद कहने वाले, नाटक करने वाले,

नाचने गाने वाले, चिदूषक, पहलवान, नट, जीवन रस्सी पर खेल करने वाले बहुत थे। कृष, तालाव, भील, बाग बगीचे बहुतायत से

थे। बाज़ार और रास्तों में हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां राजा के स्नान का वर्णन वाल्यम्ह का सा किया है। राजकुमार ७२ विद्या सीखता है, जैसे लिखना, पढ़ना हिसाब, गाना, नाचना, बजाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, ज़ेयर कपड़ा वगैरह पहिनना, कुश्ती, तीरंदाज़ी, हथियार चळाना, हाथी घोडों की विद्या।

११ वीं सदी में संस्कृत के ग्रुसलमान पंडित अल्वेक्ती ने हिन्दू सभ्यता का विस्तृत वर्णन लिखा जो। श्राव्येक्तनी साधारण अवस्था के लिये बहुत उपयोगी है। वह कहता है कि वैश्यों और श्रूडों में ज्यादा फ्रूक वर्ण नहीं था; शासन क्षत्रियों के हाथ में था; अदालत में जहां तक हो सके चार गवाह

होने चाहिये। लोक परलोक की कहमें खाई

१. नन्दो लाल दे, जे० बी० ए० एस० १९०९ ई० ए० १॥

र, प्रिमाफिया इंडिका, १४ नं• १५ ॥

जातो थीं श्रीर पानी, आग, तराज़ू वगुरह की परीक्षापं भी होती थीं। अपराधों के लिये ब्राह्मण क्षत्रियों के विनस्कत वैश्य श्रीर शूद्धों को ज्यादा सज़ा दी जाती थी। शूद्धों को वेद पढ़ने श्रीर यह करने का श्रधिकार नहीं था। पर मनु के टीकाकार मेधातिथि से श्रीर यावहत्क्य के टीकाकार विद्यानेश्वर से श्रनुमान होता है कि सातवीं सदी की तरह इस काल में भी कुछ श्रक्षत्रिय राजा थे।

न्याय के सम्बन्ध में पुरानी बंगला के मानसमंगल और चिर्डिकाच्य के कवियों ने भी आठ परीक्षाएं लिखी हैं—धर्म, अन्ति, पानी, स्थान, अंगुठी, सांप, लोहा और तराज़्।

## द्विखन का संगठन

उत्तर और दिक्खन की सभ्यता में कोई बड़ा अन्तर नहीं था। देश के धमं, साहित्य, कला और आचार बिक्सन की सभ्यता के विकास में दिक्खन का भाग बहुत महत्वपूर्ण था। हिन्दू सभ्यता में जो परिवर्तन हुये बहु उत्तर की तरह दिखन में भी दिण्टगोचर हैं। यहां केवल दिक्सन की दो एक विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। दिक्खन में केन्द्रिक और प्रान्तीय शासन वैसा ही था जैसा कि उत्तर में । दिक्खन के राजदर्वारों में भी सैकड़ों पण्डित रहते थे; वहां भी राजा पाठशालाएं

अटबेरूनी [अनु० जेकाऊ] १ ए० ९९-१७०, १२५॥ २ ॥ ए० १३६, १५८-६२॥

२. एपिप्राफ़िया हॅडिका, ७ । नं० ६, २८, १३, २६, १८, १९, २५, ३३, ६ । नं० १६, ६, २, २४, ११, ८, ३१, ४, २१, १०, २६, १३ ॥ ५ । नं० १८, ३, २५, १०, १५ ॥ ८ । नं० ३३, ३१ ३ । नं० ९, ३, १०, २०,३५, ४०, १५ ॥

कूप, सराय वगैरह निर्माण कराते थें। वीरदबार चोल के पिथम्पुरम् ताम्रपत्रों में गांव का एक
हिस्सा वैयाकरण को, दो मीमांसक को, एक
वेदान्ती को, एक एक ऋग्वेद, यज्जवेद और सामवेद के शिक्षकों को,
एक पौराणिक को, एक एक वैद्य, नाई, विववैद्य, उगोतिषी इत्यादि को
विये हैं। विष्णु, कैलाशदेव और दूसरे देवताओं
विवा के मंदिरों को भी हिस्से दिये हैं । चालुक्य
राजा कुमारपाल ने जैन धर्म प्रहण करने पर
हेमचन्द्र के उपदेश के अनुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यादि
अपने राज्य में बन्द करा दिया था।

दिक्खन की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासन में है। नगर
प्राम और प्राम समूहों के शासन में पञ्चायतों
पादेशिक शासन का अथवा यों कहिये जनता का भाग बहुत
ज्यादा था। दिक्खन के पुराने स्थानिक स्वराज्य
का मुकाबिला दुनिया के किसी भी देश या प्रान्त के स्थानिक स्वराज्य
से किया जाय तो बहु घटिया न ठहरेगा । पपिप्राफिया इन्डिका,

इंडियन एन्टिकरी, पिपप्राफ़िया कर्नाटिका, साउध इंडियन इन्टिक प्यानस, मद्रास पिपप्रीफ़िस्ट्स् रिपोर्ट इत्यादि में जो हज़ारी शिला-लेख और ताम्रपत्र प्रकाशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर,

४ मं० ३०, ५०, ६, २४, २६ ११ । मं० १॥ १३ मं० १४, २१३॥ १५ मं० २१,॥ १७ मं० १० १६। मं० ८'९, ११.॥ १२। मं० ३१, १९॥ ९ मं० ३५ हंडियन ऍटिकेटी ११ष्ट०२०३॥ १८ प्ट० ३०९,॥ ४। प्ट० १२॥ ७१० १७,१८३,१८९॥ १२। प्ट०९३॥ १३१०१३८॥ २०प्ट०५७, १०६,४१७॥

१, एपिप्राफ़िया इंडिका, १५ न० २४॥

क पुषिप्राफ़िया इंडिका, ५ नं ० १०॥

ब्राम या प्रामसमूह के लोग प्रतिनिधि सभाव्यों के सक्ष्य जुनने धे धीर यह सभाषं सारा प्रवन्ध करती थीं।

प्रतिनिधि सभा जिल लोगों ने कोई बुरा काम किया हो, शासन का रूपया इंडम किया हो यो अपनी ध्रयोग्यता

सिद्ध कर दी हो वह सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। चित्र का निर्णय जनता स्वयं कर लेती थी। छोटी बस्तियों में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे के चित्र से खूब परिचित थे। चित्र के अलावा एक और बात मितिनिधियों में होनी चाहिये थी। या तो उनके पास लगभग हैं द पकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि वेद या ब्राह्मण का पाठ खुना सकें। निर्वाचन के लिये प्रस्थेक नगर या गांव के

कई हिस्से किये जाते थे और हर एक हिस्से निर्वाचन में निर्वाचन के योग्य आदमियों की एक

फ़ेहरिस्त बनाई जाती थी। इनमें से कुछ लोगी

का निर्वाचन सम्मिति से और कुछ लोगों का चिट्ठी डाल कर होता था। इस तरह एक बड़ी समिति बनती थी। इसमें से पांच पांच छः छः सदस्यों की उपसमितियां बनती थीं जिनमें से हर एक को कोई ख़ास काम सुपूर्व कर दिया जाता था और अधिकार

नियत कर दिये जाते थे। जैसे एक उपसमिति

अवसमिति तालाबों की देखमाल करती थी, उनकी मर-म्मत कराती थी, सफाई रखती थी। दखरी उप-

सिनिहसी तरह मंदिरों का प्रवन्ध करती थी। इन सब उपसिनियों में पञ्चवारवारियम् अर्थात् पञ्चायत उपसिनित प्रधान थी जिसमें शायद पांच सदस्य होते थे और जो सब मामलों की अध्यक्षता करती थी। यह उपसिनियां और सिनितयां सब स्थानीय मामलों का प्रवन्ध करती थीं। गांव या करवे की जमीन इनके हाथ में रहती थीं, यह निकम्मी ज़मीन को उपजाऊ बनाती थीं श्रीर ऐसा ज़मीन को थाड़े
लगान पर किसानों को देती थीं। जब कोई
कर्त व्यासणों को या मंदिरों को दान देने के लिये
ज़मीन ख़रीदना चाहता था तो स्थानीय उप-समिति जांव पड़ताल कर के ज़मीन का दाम तै करती थी। बहुधा गांव या कृस्चे की समिति स्वयं कुछ दान करती थी। पहुधा वह दूसरों के दानों का प्रयन्ध करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के लिये लोग रुपया या ज़मीन ज़्यादातर समिति के पास जमा कर देते थे।

सितियों को आमदनी कर से होती थी जो यह अपने दायरे में
लगाती थीं। यह कर कई तरह के होते थे
आमदनी जैसे ज़मीन पर या माल पर श्रीर कभी
कभी इनसे गांववालों को तकलीक भी
होती थी। उदाहरणार्थ, एक बार ब्याह पर कर लगा दिया गया
और एक बार नाह्यों पर। करों के अलावा गांववालों को कभी
तालाय, मन्दिर, सड़क हत्यादि बनाने के लिये मुप्त मेहनस करनी
पड़ती थी।

यह सिमितियां पुलिस और न्याय का काम भी करती थीं।
हनके कुछ कर्मचारी अपराधों का पता लगाते
पुक्तित थे, अपराधियों की खोज करते थे और मुक़दमें
के लिये उन्हें सिमिति के सामने पेश करते थे।
यदि जांच पड़ताल के बाद अपराध साबित हो गया तो सिमिति के
न्यायाधीश या राज्य के न्यायाधीश निर्णय करके दग्ड का फ़ैसला
सुनाते थे। दण्ड देने में नीयत का ख़याल
क्वाय रक्खा जाता था, जैसे अगर किसी से अनजान में
हत्या हो जाय तो प्राण्डण्ड नहीं दिया जाता

था। अगर कभी बहुत ज्यादा जुर्म होते थे जैसे अगर कभी डाकुआं के दल जनता को परेशान करते थे तो समिति राज्य से पुलिस या सेना की सहायता मांगती थी। याँ भी समितियाँ पर राज्य के अधि कारी एक नज़र रखते थे। यदि समितियाँ अच्छा प्रयन्ध न करें या किसी आदमी या वर्ग पर अत्याचार करें तो राज्य के अधिकारी हस्तक्षेप कर सकते थे।

दक्किन के राज्य प्रवन्ध में दो एक श्रीर वातें विशेष उठलेख योग्य हैं। खेती के लिये सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था । नहर, तालाव, बांध-मित्राई सैकडों क्या हजारों की तादाद में बनाये गये। इनके अवशेष अब तक मौजूद हैं। जैसा कि कह चुके हैं, राजाओं ने मंदिर भी बहुत से बनवाये जिनमें से कुछ तो संसार की अनोखी इमारतों में हैं। मदरा, तंजीर, रामेश्वरम, त्रिचनापली, चिदम्बरम, कुम्बेकोनम्, श्रीरङ्गम् इत्यादि के मंदिर बहुत लम्बे चौड़े हैं. प्रत्येक मन्दिर मन्दिरों का पक समृह सा है, मन्दिरों का पक शहर सा है। ऊंचे विशाल दर्वाजों पर और चारो स्रोर दीवालों पर देवी देवता, मनुष्यों और जानवरों की पत्थर की मृतियां बहुत घनी बनाई हैं। मृतियों के द्वारा कला ही कहीं कहीं रामायण, महाभारत या प्राणी की कथाएं बयान की हैं। कला के अलावा साहित्य को भी दक्षित्रनी राजाओं से बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं बहुत से राजा संस्कृत या तामिल या तेलेगू साहित्य साहित्य के मर्मा पंडित थे, विद्वानों को अपनी सभाओं में बुलाते थे, शास्त्रार्थ कराते थे, विद्वानों का क्यादर करते थे, उन्हें रुपया या जमीन देते थे। जो राजा स्वयं परिइत न थे, उनमें से भी बहुत से इसी तरह विद्वानों का सरकार

करते थे। पाठशालाओं को भी रुपये या ज़मीन की मदद दी जाती थी ।

## ्सामाजिक अवस्था

प्राचीन भारत के अंतिम काल की सामाजिक अवस्था का पता अरव लेखक अल्वेकनी से और संस्कृत साहित्य से लगता है। अल्बेस्नी कहता है कि चारों वर्ण के लोग गांव और शहर में पास ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय येद पढते थे पर पढाते न थे। श्रद्र, अगर चाहुँ तो, सूत का सामाजिक प्रवस्था जनेऊ पहिन लेते थे। वह यज नहीं कर सकते थे। पक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ भोजन नहीं करते थे ख्रीर दूसरे वर्ण वालों को वेवकृक समक्षते थे। शूद्रों से नीचे अन्त्यज्ञ थे जैसे मोची, जुलाहे, बाजीगर, केवट, मछुये जिन्हों ने अपनी श्रेशियां अलग बना रक्खी थीं ਰਗੰ पर जिनमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे से ब्याह कर सकते थे। उनसे भी नीचे हाड़ी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का गन्दा काम करते थे। ऊंचे वर्ण के श्रौर पढ़े लिखे श्रादमियों की भाषा साधारण लोगों की भाषा से अलग थी। वाल ब्याह प्रचलित था, सगाई माता विता तै करते थे, रहमें ब्राह्मण कराते थे, न दहेज था श्रीर न तलाका। पुरुष एक से लेकर चार ह्याष्ट तक शादी कर सकता था। घर के सब मामलों में स्त्रियों की राय ली जाती थे। राजाओं की विधवाएं अक्सर

दिश्विनी शासन के लिये जपर उच्लेख किये हुये शिलालेखों और ताम्रपन्नों के संप्रदों के भलावा देखिये कृष्णस्वामी भाष्यंगर, पुन्शेन्ट इन्डिया, पूर्व सम कन्टिस्यूशन्स भाफ़ साइथ इन्डिया दु इन्डियान करुवर।

सती हो जाती थीं पर बूढ़ी या पुत्रवती विधवाएं सती न होती थीं। स्वामी के मरते पर वारिस का धर्म था कि विधवा की पालना करे। पर बहुधा विधवाओं स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव न होता था। बहुत से लोग अपनी आमदनी के चार हिस्से करते थे-एक हिस्से से मामूली खर्च चलता था, दूसरा हिस्सा जमा कर दिया जाता था, तीसरा दान में दिया जाता था, चौथा अन्य श्रेष्ठ कामों में लगाया जाता था। कुछ श्रीर लोग थे जो कर देने के बाद श्रामदनी के तीन हिस्से करते थे: एक हिस्सा खर्च किया जाता था, दूसरा जमा किया जाता था. तीसरे के तीन हिस्से फिर किये जाते थे जिनमें से एक दान में दिया जाता था, और बाकी दो शेष धन की तरह खर्च किये जाते थे। हिन्द लोग दान श्रापत में तो बहुत कम भगड़ा करते थे पर विदेशियों से बड़ी घुणा करते थे। वह समभते थे कि हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारी रीति रिवाज सबसे देश का अभिमान अच्छे हैं। अपने देश का इतना गर्च था कि श्रीर सब को नीचा, तुच्छ, श्रीर हेय मानते थे। विदेशियों से श्रहग रहते थे। अव्वेरुनी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे रीति रिवाजों से इतने भिन्न हैं कि मानो जान बुक्त कर उल्टे बनाये हैं। कथासरित्सागर की कथाओं से मालूम होता है कि विद्या की प्यास छात्रों को दूर दूर नामी गुरुओं के कथासरित्सागर पास ले जाती थी । उत्सवों में या श्रीर

९ अव्वेरूनी अनु० ज़ैक्क, भाग १ ए० ५०१-१३२, १०७, १३६ ६३७, १४९, १८-२२, २७, ५१, ६१, १७९, १८१ ॥ भाग २। ए० १४०, १५४-५५, १६४॥

२. कथासरित्सागर १।३।

अवसरों पर कभी कभी शुवक युवतियों में प्रेम हो जाता था स्त्रीर गन्धर्व ब्याह होता था । पर ज़्यादातर सगाई माता

पिता ही करते थे । बहुत से समुदायों में

डवाह

लड़िक्यां पुरुष गुरुओं से पढ़तीथीं, संस्कृत का अध्ययन करती थीं। कहीं कहीं जवान लड़िक्यां अतिथियों की ख़ातिर करती थीं। सोमग्रभा की कथा में लड़की अपने बाप से

स्त्री

कहती है कि अभी मेरी शादीन करो।

कभी २ बहुत दहेज दिया जाता थां। कभी कभी किसी किसी समुद्राय में जाति पात का विचार किये विना ही शादी होती थीं। कभी कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मों के अनुपायी होते थे जिससे आपस में कुछ मनमुराव की सम्भावना रहती थीं। एक कथा में एक राजा कन्या की पैदाइश पर रंज करता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण समभाता है कि यह तो खु,शी की बात है। एक दूसरी कथा में भी एक राजा अपनी रानी से कहता है कि कन्या बड़े दुख की चींज़ है क्योंकि ज्याह करने में बड़ी कठिनाई होती हैं। कीतिसेना और उसकी सास की कथा से मालुम होता है कि सम्मिठित कुटुम्बों

१ कथासरित्सागर १।४,६॥ २।११॥ ७।३६॥ १२।६८॥

२. कथासरित्सागर ५२। १३॥

३, कथासरित्सागर १।६॥२।१३॥

४ कथासरित्सागर ३। १६॥

५. कथासरित्सागर ४।२१॥

६. कथासरित्सागर ३। १८॥ ५। २४॥

७ कथासरित्सागर ६। १८॥

८ कथासरित्सागर ६। २८॥

९, कथासरित्सागर ७। ३५॥

में कभी कभी सास पतोह में बड़े कगड़े होते थे। इसके मेम ने मेरा बेटा लट लिया—यह समक्ष कर कभी कभी सास पतोह पर बहुत अत्याचार करती थी । एक कथा में एक स्त्री के सती होने का हाल है । कोई कोई लड़िकयां जन्म भर कुमारी रहना पसन्द करती थीं । एक कथा में एक ज्ञान मर्छुमारी रहना पसन्द करती थीं । एक कथा में एक ज्ञान मर्छुमारी रहना पसन्द करती थीं । एक कथा में एक ज्ञान मर्छुमा एक राजकुमारी से व्याह करता है । यह भी मालूम होता है कि कभी बड़े बड़े आदमी—मंत्री म्रादि भी—नाचना सीखते थे । नाटक मंडिलयां जिनमें स्त्रियाँ भी पात्र होती थों इथर उथर घूमा करती थीं । शाद्र इत्यादि के लिये यहुत से राजा प्रयाग, काशी आदि तीथीं को जाया करते थे । कथा सरित्सागर में बहुत सी कथाएं हैं जिनमें राजा पुत्रों को गदी दे कर बानप्रस्थ हो के बन को जाते हैं।

रामकृष्णकवि के तापसवत्सराजनाटक से भी मालूम होता है
कि नाटक प्ररहितयां बहुत थीं जो इधर उधर
तापसवत्साज दौरा किया करती थीं। तपस्वी स्त्रियों के मठ
थे जिनमें संसार से तंग आकर राजकुमारियां तक शरण सेती थीं। मेरुतुङ्गाचार्य के प्रवन्धिचन्तामिण में
राजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मजी

के अञुसार जिससे चाहे व्याह करती हैं। राजा कवियों और विद्वानों का आदर करते हैं: सब लोग दान और तीर्थ की महिमा

१. कथासरित्सागर ६। २९॥

२. कथासरित्सागर १०। ५८॥

कथासरित्सागर १२। ६९॥

४, कथासरित्सागर १६। १०२॥

५, कथासरित्सागर ९। ४९॥

६ कथासरित्सागर १२।७४॥

कथासरित्सागर १२ । १०३ ॥

मानते हैं। एक मंत्री ज्योतिष् के सब प्रन्थ जलाना चाहता है क्पोंकि उनसे घोखा हुआ था।

ताम्रवत्रों से भी कुछ समाजिक परिस्थितियों का पता रुगता है। जोधपुर के प्रतीहार वाउक लेख से सिद्ध बनुकोम व्य ह हे ताहै कि अनुलोम अन्तर्जातीय व्याह कम से कम नवीं सदी तक कभी कभी होता था ।

मुसलमान लेखक इन्न खुर्दबा का भी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से ज्याह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं । कई तामण्यों में कायरुगों को बाह्मण या राकर कहा है ।

कई ताम्रपत्रों में कायस्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहा है । कायस्थ शब्द शुद्ध संस्कृत नहीं है। कायथ

कायस्य से बनाया गया है। कायथ का मूल ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता पर शायद स्कि-

धियोज् या स्क्युथीज् हो जिससे हिन्दुस्तान में किथियो या क्युथि वनेगा श्रोर जो बाहर से झानेवाली एक जाति का नाम था। इनमें कुछ लिखने वाले थे। प्रीस में स्किथियन लोग लेखक का काम करते थे। इनसे शायद किथियो = कायथ शब्द लेखक के अर्थ में प्रयोग होने लगा। शायद कुछ कायस्थ समुदाय स्किथियन जाति के रहे हों पर धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध जो कोई भी लेखक का काम करते थे कायथ = कायस्थ कहलाने लगे। धीरे धीरे इनकी कई जातियाँ बन गईं। १२ कायस्थ जातियाँ श्राज तक मौजूद हैं।

१. एपिप्राफ़िया इंडिका १८ न० १२॥

२. इल्यिट क्योर डाउसन पूर्ववत १ पृ०१६॥

३. एपियाफ़िया इण्डिका १ नं० ५,३८॥

यह घारणा लेखक को डा॰ ताराचन्द्र, ब्रिसिपल कायस्य पाडशाला यूनीवर्सिटी कालिज इलाहाबाद ने सुकाई थी।

ताम्च पत्रों में ऐसे बहुत से राजाओं का ज़िक है जो मंदिर
विहार वग़ैरह बनवाते थे, परिषद्ग, पाठशाला
राजा और समाज स्थापित करते थे , और विद्वानों की सभाएं
शास्त्रार्थ और बार्तालाप के लिए कराते
थे । वारहवीं ई० सदी में एक राजा आलणदेव ने अण्टमी,
एकादशी और चतुर्दशी को जीवहत्या की मनाही की थी, जो
हत्या करे या कराये उसे पाणदण्ड दिया जाय । ११ वीं सदी में
जैन लेखक अमितगितसूरि ने सुभाषितरत्नसंदोह और धर्म-परीक्षा
में ब्राह्मण वर्णव्यवस्था की कड़ी आलोचना की है।

पुराने बंगला काव्यों से समाजिक अवस्था के बारे में दो एक मनोरंजक बातें मालूम होतो है। एक ऐसी बरात का जि़क है जिस में ७४०० विनये, ३०० भाट, ४००० आतिशवाजीवाले और सैकड़ों माली, नाई, जुलाहे और गाने बजाने वाले थे। सैकड़ों मशालची थे। सोने चाँदी की ७९९ पालकियाँ थीं। दहेज भी बेतरह दिया गया। मैमनसिंह के किवयों में युवक युवतियों के प्रेम के उदाहरण हैं पर ज़्यादातर शादियां मां बाप ही कराते थे। ऊंची जातियों से विधवाओं के ज्याह की प्रधा उठ गयी थीं। विध-

वंगला साहित्य बापं ब्रत उपवास बहुत किया करती थीं। घर के और समाज के जीवन में स्त्रियों का प्रभाव अप्रव भी बहुत था। हितुस्तान के पूर्वी भागों में तन्त्रों का प्रचार बहुत बढ़ रहा था। कामक्रप तान्त्रिक पंथ के केन्द्रों में से था।

१, बदाहरवार्थ, एपिब्राफ़िया इंडिका १ नं० २५, ३९ ॥ २ नं० १० ॥

२. एपियाफिया इंडिका ११ नं० ४ (१२)॥

दासगुत, बनेल आफ दि डिपार्टमेंट आफ लेटर्फ, कलकता यूनीवर्सिटी भाग १४। १९२७ ई० ए० १-१४६॥

# धार्मिक विचार और साहित्य

इस काल में धार्मिक विचारों का केन्द्र दक्षिण में था। आउवीं सदी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का खंडन कर के ब्राह्मण

भर्म को बहुत बढ़ाया पर उन्होंने बौद्धों के

धर्म बहुत से सिद्धान्त ग्रौर रिवाज श्रङ्गोकार कर लिये। मुर्तिपूजा, श्रहिंसा, मट, तन्त्र—यह

बातें ब्राह्मण धर्म में बौद्धों से ऋाई हैं। सन्यासियों की व्यवस्था में भी शंकर ने बौद्धों का ऋनुकरण किया है। बौद्ध धर्म के। ऋाखिरी धका मुसलमानों के हमलों से लगा। हर जगह मुसलमानों ने मठ तोड़े जो बौद्ध धर्म के केन्द्र थे।

कह चुके हैं कि आठवीं ई० सदी के लगभग दिक्खन में जिनसे-नाचार्य ने और उसके मरने पर गुणभद्राचार्य जैन महापुराण ने, जैन महापुराण लिखा जिसके दो भाग हैं

ग्रादिपुराण ग्रौर उत्तरपुराण । जिनसेन कहता है कि जैन पुराण बहुत दिन से लिखे जारहे थें; प्रत्येक पुराण में लोक, देश, तीर्थ, गित और फल का वर्णन होता है; पुराने लेखों के ही आधार पर उसने श्रपना इतिहास लिखा है। जैन लोग छः छः कालों की दो महान् श्रङ्कनाएं मानते हैं—ग्रजुसपिंणी और अवसपिंणी। अनुसपिंणी में सुखम सुखम, सुखम, सुखम दुखम, दुखम सुखम, दुखम और दुखम दुखम—यह छः काल होते हैं। ग्रवसपिंणी में यही

काल दुखम दुखम से प्रारम्भ होकर उल्टे कम

सुखन-सुखम से चलते हैं। सुखम सुखम में श्रादमी मीलों लम्बे होते थे और करोड़ों बरस जीते थे।

रंग सोने का सा था, रूप वड़ा ही सुन्दर, और सुख परिपूर्ण था। करुपदक्षों से प्रकाश होता था और मन की अभिलापा के अनुसार भोजन, वस्त्र, ज़ेवर, फूल, वाजे, मकान इत्यादि मिलते थे। स्त्री के पक साथ ही दोसंतान होती थी—एक लड़का और पक लड़की जिनके जन्म के ज़रा बाद ही माता पिता मर जाते थे और जो ब्रागे पितपत्नी की तरह रहते थे। सुखम सुखम काल मानो अनिगित वरसों तक रहा। इसके बाद सुखम काल आया और कुछ परिवर्तन

हुये। कल्पवृक्षों की ज्योति कुछ मन्द हो जाने

सुखम से दो सूरज और दो चन्द्रमा बारी वारी से नज़र आये और फिर बहुत दिन के बाद तारे

दिखाई देने लगे। इन परिवर्तनों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर

प्रतिश्रुति ने ढाढ़स दिलाई और सब भेद सम-

कुलकर भाया। फिर करोड़ों बरस पीछे कल्पवृक्षों के कम होने पर और लोगों में भगड़ा होने पर

पांचवें और छठे कुलकर सीमन्तक और सीमन्यर ने वृक्षों पर निशान लगा कर सीमाएं नियत कर वीं। ११ वें कुलकर नाभि के समय में कलपवृक्ष विवकुळ लोग हो गये और बादळ, मेह, साधारण वृक्ष, बनस्पति, फल फूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे। नाभि ने ब्याख्यानों के द्वारा यह सब भेद बताया और पैदावार का प्रयोग

सिखाया। श्रव तो सारा जीवन ही बद्छ गया।

जीवन का विधान अन्तिम कुलकर स्त्रौर पहिले तीर्थंकर ऋषम-देव ने गांव श्लौर नगर बसाये, दो सौ, चार सी

ब्राठ सी गावों के समूह शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा ब्रीर उनके नीचे एक हज़ार छोटे छोटे राजा स्थापित किये; दण्ड ब्रीर जेलज़ाने का विधान किया; ब्रसि, मसि, कृषि, विद्या, वालिज्य और शिल्य—इन छः उद्योगों की व्यवस्था की; लोगों को गुणों के ब्रायस्था की श्रीर शहर जातियों में

चर्ण

श्रनुसार क्षत्रिय वैश्य, श्रौर शृद्ध जातियों में बांटा; श्रूदों के दो भाग किये, एक तो कारु जैसे नाई, घोबी, इत्यादि श्रौर दूसरे श्रकारु। कारु शुद्रों के फिर दो भाग किये एक तो स्पृश्य और दूसरे अस्पृश्य। पुराती भोगभूमि अब बिल्कुल कर्मभूमि हो गई। ऋषम के पुत्र चकवर्ती भरत ने तीनों जातियों से कुछ कुछ लोग लेकर ब्राह्मण जाति बनाई और उसे सब से बड़ा ठहराया। पर उसी समय ऋषभ को स्वप्न हुआ कि यह ब्राह्मण आगे जैन धर्म से पतित हो कर हिंसा श्रोर पाखंड में गिर जांयगे । उत्तरपुराण में बाक़ी तेईस तीर्थंकर श्रीर राम, कृष्ण, जीवंधर, श्रेणिक श्रादि महाप्रुषी के चरित्र हैं। यहां एवं अन्य जैन अन्धों में भी **उत्तरपुरा**या धर्म की वड़ी महिमा गाई है; श्रर्थ, काम, सुख सब का आधार धर्म है। धर्म ही आतमा की मुक्ति में धरता है। अहिंसा श्रीर वैराग्य की वडी प्रशंसा है। महापुराण की बहुत सी कथाओं से मालुम धर्भ होता है कि उस समय पर्दे का रिवाज नहीं था; पति पत्नी खाध २ मंदिर, बाग वगैरह जाते थे। कुछ जगह माता पिता अपने लडकों का ज्याह इस लिये जल्दी सामाजिक श्रवस्था करते थे कि कहीं वह वैरागी न हो जांय। नाचने गाने वाले बहुत थे और इधर से उधर यूमा करते थे। चक्रवर्ती भरत के राज्य में ३२,००० नाट्यगृह बताप हैं। याग बगीचे भी बहुत थे। आश्रमों और विद्याओं का वर्णन ब्राह्मण प्रन्थों के ढंग का ही है। व्याह्म स्वयंवर इत्यादि भी उसी ढंग के हैं। विद्याधर, ग्रन्सरा, गंधर्व इत्यादि का जीवन पूर्ण श्रानन्द प्रमोद का है?। हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में

१. श्रादिपुराण ३ ॥ १६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

२. ब्राहिपुराण ४ ॥ ५ ॥ ७ ॥ ८ ॥ १२ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १९-२२ ॥ २७-४५ ॥

ऋषभदेव के पूर्व भवों का भी वर्णन है जो एक तरह के जैन जातक हैं।

इस समय के विश्वास के श्रनुसार जैन साहित्य के चार भाग थे

(१) प्रथमानुयोग जो २५५४४२३१०४५००
जैन साहित्य श्लोकों में तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन
करता है, (२) करणानुयोग जिसमें विश्व का वर्णन है, (३) चरणानुयोग जिसमें मुनियों श्रीर श्रावकों
(गृहस्थों) के चरित्र का वर्णन है, श्रीर (४) द्रव्यानुयोग जिसमें
द्रव्यों का वर्णन है श्रर्थात् भौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अनुयोग में
बहुत से ग्रस्थ थे। एक श्रीर जैन पुराण का उल्लेख यहां उचित
है। हरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कछ परिवर्तन कर के

जैन हरिवंशपुराख इत्यादि जैन रूपान्तर किया है। यहां कौरव, पाण्डव श्रीर प्रज्ञा सब जैन हैं। यहां भी स्वयंवर है। द्रीपदी केवल श्रर्जुन से ब्याह करती है,

पाँचों पायडवों से नहीं। यहां भी सौतों में ख़ूव भगड़े होते हैं। महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी सुखम सुखम इत्यादि कालों का वर्णन है '। पदमपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण की कथा का तथा और बहुत सी कथाओं का जैन रूपान्तर और, कुछ बातों में, नया संस्करण है। उदाहरणार्थ, जैन कथा में रामचंद्र के बन जाने पर दशरथ का देहान्त नहीं होता, वह संसार त्याग कर बन को चले जाते हैं।

इस काल में बीसों किव हुये पर कालिदास क्या भारवि के टक्कर का भी कोई नहीं है। पुराने कियों काव्य की नकुल करते २. काव्य के नियमों की ज़ंजीरों की ज़ेबर मानते २, वह अपनी थोड़ी

१. हरिवंशपुराख ९॥

बहुत प्रतिभा से भी हाथ धो बैठे। उनमें जहां तहां अच्छा प्राच्य विन्यास है, प्रकृति का वर्णन कहीं २ बुरा गुण दोप नहीं है, श्रृङ्गार की दो चार अच्छी चोट हैं पर किवता में स्वाभाविकता न होने से सच्चाई नहीं है। केवल कुछ मुख्य प्रन्थों का उल्लेख करने की यहां आवश्यकता है। भीमक ने रावणार्ज्जनीय या आर्जुनरावणीय में रावण आर आर्जुन कार्तवीर्य का संप्राम रामायण के आधार पर वयान करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर में शिवस्वामी ने अवदानशतक से एक कथा लेकर कष्फणाभ्युद्य नामक एक बौद्ध काव्य किरातार्ज्जनीय और शिशुपालवध की शैली पर

लिखा । कश्मीर में ही अभिनन्द ने कादम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११ वीं सदी कुछ सन्य प्रस्थ में रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी, दशावतार-चरित और मेल ने श्रीकएठचरित लिखा। ११-१२ वीं ई० सदी में सध्याकर नन्दों ने रामपालचरित में ऐसी भाषा लिखी है कि पक साथ ही रामकथा भी और बंगाल के राजा रामपाल की कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराज ने राघवणाण्डवीय में रामायण श्रीर महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन श्रुतिकीर्ति ने भी एक पेसा ही राघवपाण्डवीय काव्य लिखा है। भाषा पर यह अधिकार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में कविता को फाँसी हो गई। जैन कवियों में दक्किवनी कनकसेन-वादिराज ने यशोधरचरित, माणिक्यसूरि ने उसी नाम का दूसरा काव्य, हरिचन्द्र ने धर्माभ्युद्य, देवप्रभसूरि ने पार्डवचरित श्रौर मृगावतीचरित, सुन्दरगणिन् ने महीपाछचरित, लोलिम्बराज ने हरिविलास श्रीर श्रमरचन्द्र ने बालभारत काध्य की शैली पर रचे। १२वीं सदी के लगभग श्रीहर्प ने भारवि श्रीर माघ के ढंग पर नैवधीय या नैवधचरित लिखा जो पांच महा-

कान्यों में गिना जाता है और जिसमें महाभारत के नलदमयंती उपाख्यान को कान्य का रूप दिया है। नैवधचरित आठवें सर्ग में नल के अकस्मात् प्रगट होने पर दमयन्ती कहती है:—

आप को देखते ही उठ कर में ने अपना आसन जो आप की ओर कर दिया, वह यद्यपि आप के योग्य नहीं है, तथापि उसको—आप और ही कहीं जाने की इच्छा भले ही क्यों न रखते हो—क्षण भर के लिये तो अलंकृत कीजिये (३३)।

कहिये तो सही, शिरीप की कलियों की कोमलता के भी

नळ ने अपना नाम तो न बताया पर कहा:—
अपने स्वामिवर्ग के संदेश को प्राणों के समान अन्तःकरण में
बड़े आदर से धारण कर के दिक्पाल देवताओं
नळ का उत्तर की सभा से मैं तुम्हारा ही अतिथि होने
आया हूँ (५५)। बस, रहने दीजिये; मेरा आदर

हो चुका । बैठिये, आसन क्यों छोड़ दिया ? मैं जिस काम के लिये तुम्हारे पास आया हूँ उस काम को यदि तुम सफल कर दोगी तो उसी सफलता को मैं अपना सर्वोत्तम आतिथ्य समकूंगा (५६) ।

नवें सर्ग में भेष बदले हुये नल के समकाने पर कि देवता उसे चाहते हैं पर बह अपने चाहे हुये नल को नहीं पा सकती दमयन्ती घबडाती है, रोती है और विलाप करती है:—

हे कामाने ! त शीध ही मेरे शरीर को भस्म कर के अपने यशः समृह का विस्तार कर। है विधाता! दूसरे दमयन्ती का विलाप की कामना भड़ करना ही तेरा कुलवत है ! त भी मेरे इन दृष्ट प्राणीं से तृप्त हो कर पतित हो जा! (८८) हे अन्तः करण ! वियोग रूपी ज्वाला से प्रज्वलित हो कर भी त क्यों नहीं बिलय को प्राप्त होता ? यदि त लाहे का है तो भी तप्त होने से तभी गल जाना चाहिये! . . तू कामवाणों से विध रहा है। श्रतएव तू बज्ज का भी नहीं। फिर तूही कह, तू किस वस्तु से बना है ? क्यों नहीं तू विदीर्ण हो जाता ? (८६) । हे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है ? क्यों नहीं भटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुमको स्रभ नहीं पड़ता कि तेरा घर अर्थात मेरा हृद्य, जहां तू बैठा है, जल रहा है? तेरा आ-लस्य देख कर आश्चर्य होता है (६०)। इस समय मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान जा रहा है। कहां तक सहन कहं! मुक्ते मृत्य भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नहीं छोडता और मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता। हाय हाय ! अपार दुखपरम्परा है ! (६४) हे प्रियतम ! तम्हारे लिये दमयन्ती कथाविशेष हो गई-यह तम पीछे से क्या न सुनोगे ? अतः हे नाथ ! यदि इस समय तुमको मुभ पर द्या नहीं आतो तो उस (समय) . . . . . तो श्रपनी दया के दो एक कर्णों से मुफे अनुगृहीत करना (६६) ।

\* \* \* \* \* \*

%-८ वीं सदी के लगभग अमरु ने भी एक शतक रचा जिसमें

मुख्यतः श्टंगार का विषय है। बिल्हण ने

अमरु
बिल्हण चोरपञ्चाशिका में प्रेम पर ५० पद
बनाये हैं। बंगाल में लक्ष्मणसेन के राज्य में

जयदेव ने राधाकुष्ण के प्रेम में गीतगोविन्द
जयदेव रचा जो सर्वेत्तम संस्कृत कविताओं में

गिना जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास,
चरित्र और विरह गाये हैं श्रीर प्रार्थनाएं की हैं। दो चार परों के

### गीतगोविंद

उदाहरण लीजिये :--

श्रहिमाम के प्रास वयार भले मलयाचलवाशी प्रशस लियो। तनताप मिटावनश्रास चल्यो तुहिनाचल जाय नहाय जियो॥ लिख फूले रसाल के मौलि पै मौल ह्वे मोदित कोकिल कूककियो। तिन की कल कोमल मन्द्रमदा मधुरी धुनि वानी में कानदियो॥

कः कः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः अर्थः स्त बासना बन्धन होकिर राधिका धरि हिये ब्रजनारि बिसारी । क्रूंड्रि इतै बत हारे हरी हिये ब्रागुरता उमड़ी खितभारी ॥ तापतचे रार मैनके घाव मिट्यो चित चाव करै दूग चारी । ऐसे कलिन्दसुतातट व्याकुठ गोकुठ चन्द्र चकोर तृपारी ॥

क चे उसासन श्वास बंध्यो मग ताकत बीतत सौक सवारो। कुञ्ज में जाइ सुदृाइ कडून फिरै फिरि देखि कै दौरि दुवारो॥ सेज संवारि बिहारि के हेतु निहारि अचेत ह्वै जात बिचारो। कामक बान ते कातर ऐसो निहारचो पियारी तिहारो पियारो॥

१. भावानुवाद - पं० महाबीर प्रसाद हिवेदी ।

भौंह कमान समान बनी अठकें फलकें गुनलें अनुमानों। बङ्कविलोकिन बायान को अपमान कियो अभिमान हिरानों॥ अङ्गन की छवि राधिका जीत्यो अनङ्ग थक्यो नहिं जात पलानों। जीतनहार हथ्यार दिये जगके हरके अरि हारिके मानों॥

\* \* \* \* \* \* \* \* \* पूजित है मनदार प्रयूनितें मानो महा जयराज शिरो के। कैधौं तिंदूरक खिद्धत खिद्धत किंदी निशङ्क है युद्ध करी के॥ पीड़ हत्यो कुवळय गजपीड़ लगे कथा शोधितधार मत्री के। होहु खखण्ड सहाय तुम्हें छवितों युजदण्ड प्रचण्ड हरी के॥ श्र

इस काल में फुटकर कविता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये। उदाहरणार्थ, कवीन्त्रवनसमुख्य में बहुत से

फुटकर किता कियों के पद्यों का संग्रह है जिनमें से कुछ बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। राजनीतिसमुख्यम,

चाणक्यनीति, वृद्धचाणक्य इत्यादि में सांसारिक मामलों पर बहुत सी नीति कही है। चातकशतक में जीवन के सिद्धान्त हैं।

इस समय के लाहित्य में कथाओं के अन्ध विशेष उटलेख के
योग्य हैं। कथा लिखने की प्रणाली देश में बौद्ध
कथाप्रन्थ जातकों के समय से चली अाती थी। इसमें
हिन्दुओं ने इतनी उन्नति की कि संसार में कोई

साहित्य उनकी बराबरी न कर सका और स्वयं उनकी कथाएं अनेक देशों में फैल गईं।

गुणाब्य की पैशाची छहत्कथा स्त्रो गई है पर बहुत से लेखकों ने उसका ज़िक किया है। बुद्धस्वामी ने श्लोक-बृहत्कथा संप्रह में छहत्कथा का संक्षेप किया है। दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र कृत बृहत्कथामजरी।

१. अनुवादक-पं रायचन्द्र नागर ।

सोमदेव के कथासरित्सागर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा । इस बड़े प्रन्थ में कथाश्रों के भीतर कथाएं हैं और फिर उनके श्रंतर्गत कथाएं हैं, यहां तक कि तह पर तह जमती चली गई है। कथा की कला—परिमाण, प्रसाद, रोचकता, सरलता कथावित्तागर —बड़े ऊंचे दर्जें को है। शैली का श्रजुमान पहिले लम्बक की तीसरी तरङ्ग के इन वाक्यों से कुछ कुछ हो जायगा। एक कठिन दिभिक्ष के समय ब्राह्मण यहदस्त राजा पत्रक से कहता है:—

श्री काशीपूरी में ब्रह्मदत्त नाम एक राजा हुये हैं। उन्होंने रात्रि के समय देखा कि हंस का एक जोाड आकाश में उड़ा जाता है जिसके शरीर में सोने की सी भलक है और सैकड़ों राज-हंस उस जोडे को चारों ओर से यों घेरे हैं मानो श्वेत बादलों का समृह विद्युत्वं के चारों श्रोर मएडल वांधे हों। राजा को उस जांडे के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा बढी कि उनका मन महल के सुखों में किसो प्रकार न लगता था। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने पक परम सुन्दर स्वच्छ तलाव वहां बनवाया और इस बात की डागी फिरवा दी कि हमारे राज्य में प्राणीमात्र को अभयदान दिया गया। कुछ दिनों के उपरांत हंसों का वह जोड़ा लौट आया। राजा उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये श्रीर जब उन हंसों को भी श्रभय का विश्वास हो गया तो समीप आकर बैठ गये। राजा ने पूछा कि श्चाप लोगों का शरीर सोने का क्यों कर हुआ ? तो वे दोनों मनुष्य-• बोणी से यों कहने लगे कि हे राजन ! हम दोनों पूर्व जन्म के कौबे हैं. बिल (भोजन) के निमित्त लडते लडते एक पवित्र शिवालय के शिखर पर गिर के मर गये। इसी कारण इस जन्म में हैस हुये और शिवालय में मरने के कारण हमारे शरीर में ख़वर्ण की सी चमक हो गई श्रौर हमें अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही। पेसी उनकी बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हो गये और चिरकाल तक उन्हें देख कर

यह युग नाटकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो पक अञ्झी रखना अवश्य हुई । विशासदत्त का नाटक मुद्राराक्षस बड़ा ज़ोरदार पेतिहासिक और राजनैतिक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र के नन्दवंश के पतन और चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुतमौर्य के उत्थान के बाद कुछ राजकीय कूटनीति सुद्राराक्षय की घटनाएं हैं। पहिले अंक में अपने ही घर पर चाणक्य अपनी खुली शिखा को हाथ से फटकारता हुआ आता है।

चाएक्य-बता ! कौन है जो मेरे जीते चन्द्रग्रप्त को बल से प्रसना चाहता है ?

> सदादंति के कुंभ को जो विदारै। लळाई नष्ट चन्द्र सी जीन भारै॥ जंभाई समै काळ सो जीन बाढ़ै। भळो सिंह को दाँत सो कोन काड़ी।

१. अनुवादक-श्री रामकृष्ण वस्मी।

श्रीर भी

कालसर्पिया नन्दकुल, कोष धूम सी जैन। श्रम हूं बांधन देत नहिं, झहा शिलामम कौन॥ दहन नन्दकुल बन सहज, ऋति प्रज्वलित प्रताप। को मम कोषानल पर्तेग, भयो चहत श्रव पाप॥

शारंगरव ! शारंगरव !!

(शिष्य आता है)

शिष्य-गुरु ती ! क्या आजा है ? चाणक्य-चेटा ! में बैठना चाहता हैं। शिष्य-महाराज ! इस दालान में बेंत की चटाई पहिले ही से बिछी है, आप विराजिये।

चाणुक्य—चेटा! केवल कार्य में तत्परता मुभे व्याकुल करती है न कि और उपाध्यायों के तुल्य शिष्य जन से दुःशीलता। (वैठ कर आप ही आप) क्या सब लोग यह बात जान गये कि मेरे नन्दबंश के नाश से कुद्ध होकर राक्षस, पिताबध से दुखी मलयकेतु से मिल कर यवनराज की सहायता लेकर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता है। (कुछ सोच कर) क्या हुआ जब में नन्दवंश की बड़ी प्रतिज्ञा कपी नदी से पार उतर चुका, तब यह बात प्रकाशित होने हो से क्या मैं इस को न पूरी कर सकुँगा? क्योंकि

> नवनन्दन को मूळ सहित खोद्यो छन भर में। चन्द्रगुप्त में श्री राखी निलनी जिमि सर में॥ कोष प्रीति सो प्क नासि कै एक वसायो। सत्र भित्र को प्रगट सवन फल लै दिखलायो॥

श्रथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नन्दों के मारने से क्या और चन्द्रगुप्त को राज्य मिलने से ही क्या ? ( यम का चित्र हाथ में लिये योगी का वेश धारण किये दूत स्नाता है ) दूत—स्नरे,

> श्रीर देव के काम नहिं, जम को करो प्रनाम । जो दूजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ॥ श्रीर

डल्टेते हूंबनत हैं,काज किये चति हेत। जो जम जी सब को हरत, सोई जीविका देत॥ जरुरों जलकर जागार विकास कर सार्वे।

तो इस घर में चलकर जमपट दिखा कर गायें। ( घमता है )

शिष्य—रावल जी ! ड्योढ़ी के भीतर न जाना ।
दूत—अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ?
शिष्य—हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जी का ।
दूत—(हंस कर) अरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे गुरुमाई ही का

घर है, मुक्ते भीतर जाने दे, में उसको धर्मापदेश करूँगा। शिष्य—(क्रोध से) छिः मूर्ख! क्यात् गुरुती से भी धर्म विशेष

शिष्य—(क्रीध से) छिः मूर्ख ! क्या त् गुरुती से भी धर्म विशेष जानता है ?

दूत — अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं।

शिष्य—(कोध से) मूर्ख ! क्या तेरे कहने से गुरुजी की सर्वज्ञता उड़ जायगी?

दूत—भला ब्राह्मण् ! जो तेरा गुरु सब जानता है तो वतलावे कि चन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता १

शिष्य—मूर्ख ! इसको जानने से गुरु को क्या काम ?
दूत—यही तो कहता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समफ्रेगा कि
इसके जानने से क्या होता है ? तू तो सूधा मनुष्य है, तू केवल
इतना ही जानता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहीं है।

जदिप होत सुनंदर कमल, उलटो सदिप सुभाव। जी नित पूरन चन्द सीं, करत बिरोध बनाव॥ ९ -

भट्टनारायण ने वेग्रीसंहार में द्रीपदी के अपमान के बाद महाभारत की कथा कही है। अनंगहर्ष मात्रराज अन्य साहित्य के तापसवत्सराजचरित में योगन्धरायण द्वारा वत्स और पद्मावती के व्याह कराने की

पुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुर्य ऋौर चमत्कार नहीं है। ८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनर्घराधव में फिर वही राम-कथा है। ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस श्रङ्कों के महानाटक बालरामायण में राम की अथवा यों कहिये रावण की कथा कही है। अधूरे बालभारत में द्रौपदी की कथा का ब्याह और दातकीड़ा का श्रंश है। कर्प्रमञ्जरी नाटिका बिल्कुल प्राहृत में है। विद्धशालभञ्जिका नाटिका में एक प्रेमकथा है। पर इन नाटकों में चरित्रचित्रण न तो स्पष्ट है और न अंचा है; भाषा क्रिष्ट है; कविता भी बहुत सरस नहीं है। क्षेमीश्वर के नैषधानन्द में महाभारत उपाख्यान की नलकथा है और चण्डकौशिक में सत्यहरिश्चन्द्र की कथा बिना किसी चातुर्य के दी है। इसके बाद के नाटक जैसे कृष्णामिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय, जय-देव का प्रसन्नराघव, जयसिंहसूरि का हम्मरीमदमर्दन, जैन रामचन्द्र कौमुदीमित्राणन्द, जैन रामभद्रमुनि का प्रबुद्धरीहिणेय. प्रव्हाद्नदेव का पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण कोटि के हैं। मुसलमान विजय के बाद भी बहुत से तरह तरह के नाटक-जैसे नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, ब्यायोग-लिखे गये पर सब प्रतिभा से श्रान्य हैं, यद्यपि इधर उधर कल अच्छा पद्य और चरित्रचित्रण मिलता है।

१, अनुवादक-भारतेन्दु श्री हरिश्चंद्र ।

#### कला

गुप्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई २ शैलियां निकलीं और बहुत सी इमारतें बनीं। आब गप्त काल के बाद पर्वत पर सफेद संगमरमर के जैन मंदिर वर्ण-भारतीय कला नातीत हैं। इनमें से विमलसाह का वनवाया हुआ आदिनाथ का मंदिर १०३१ ई० का है: तेजपाल का बनवाया हुआ दसरा मंदिर १२३० ई० का है। पर दोनों की शैली एक ही है श्रीर दोनों संसार की सब से सुन्दर इमारतीं में से हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियों पर शान्ति आब के जैन मंदिर श्रीर वैराग्य का भाव ख़ब दिखाया है। प्रत्येक मंदिर के दर्वाजे पर एक कमरा है जिसमें दस २ हाथी और सवार हैं। राजपताना की सिरोही रियासत में बसन्तगढ़ के सर्यमन्दिर में, जो बसन्तगढ शायद ७ ई० सदी का है, एक खिड़की से काई भांक रहा है। यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक है। उड़ीसा में पुरी, भूवनेश्वर और कानारक के मंदिर बहुत बड़े हैं। उनमें भी मूर्तियों श्रीर चित्रों की बहुतायत है। भुवनेश्वर में कोई पांच छ सी मंदिर हैं और **अवनेश्वर** मर्तियां हजारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं और केवल कामशास्त्रके इण्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंदिर दसवीं ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जो ११०० ई० के लगभग बना था एक माता श्रीर बच्चे की मूर्ति बड़ी सुन्दर श्रीर भाव प्रदर्शक है। कोनारक के १३ वीं सदी के सूर्य मंदिर में कुसी के ऊपर श्राठ पहिये हैं जिनमें से प्रत्येक १ फीट ८ इंच ऊंचा है। बाहर, सात विशाल घोड़े हैं। यह सूर्य के रथ के पहिये और घोड़े समक्रे जाते हैं। यहां पर हाथियों की भी विशाल मूर्तियां हैं।

चंदेलों ने भी बहुत से मन्दिर बनाये। बुंदेलखण्ड की वर्तमान छतरपुर रियासत में खजुराहो खजुराहो में ६००-११०० ई० के बोस से अधिक मन्दिर अब तक मौजूद हैं। इनका कड़ा पत्थर पेसा है कि उसकी मूर्तियां अच्छी तरह नहीं बन सकतीं। मूर्तियों के लिए रेतीले पत्थर से काम लिया है।

११ वीं ईस्वी सदी में महमूद गुज़नवी के सेवक अलउत्बी ने मथरा के मन्दिर का हाल इस तरही लिखा मधुरा का मंदिर है। "शहर के बीच में एक मन्दिर है जो श्रीरों से वड़ा और सुन्दर है, जिसका न वर्णन हो सकता है, न चित्र खींचा जा सकता है। सुल्तान (महमूद गुजनवी ) ने इसके बारे में लिखा कि 'श्रगर कोई इसके मुकाबिले इमारत बनाना चाहे तो एक अरब सोने के दीनार खुर्च किये बिना न बना सकेगा: योग्य से योग्य श्रीर तज्ञहबेकार से तज्ञहबेकार कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने में २०० बरस लगेंगे।' मुर्तियों में पाँच पेली थीं जो लाल सोने की बनी थीं, पांच २ गज़ लम्बी थी और हवा में लटक रही थीं। एक मूर्ति की आँखों में दो ऐसे लाल थे कि अगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हजार दीनार पाए। इसरी मर्ति में एक माणिक था जो पानी से भी ज्यादा साफ़ था और शीशे से भी ज्यादा चमकदार थाः तौल में ४५० मिस्काल था। एक इसरी मूर्ति के दो पैर तील में ४४०० मिस्काल थे। इन मूर्तियों से १८३०० मिस्काल सोना मिला। चाँदी की मूर्तियाँ २०० थीं। बिना तोडे हुये इनका तौलना नामुमिकन था।" मथुरा के मन्दिर इतने मज-बूत थे कि महमूद गृजनवी बड़ी कठिनता से उन्हें नष्ट कर सका।

कश्मीर शैली के मंदिर जो बहुधा ७५०-१२०० ई० में बनाये गये थे ज़रा छोटे हैं। कहीं २ इनके चारों श्रोर कश्मीर शैली भी दीवारें हैं। मार्चण्ड का मन्दिर जो लिलता-दित्य (७२४-७६० ई०) ने वनवाया था ६० फीट लम्बा और ३८ फीट चौड़ा है। इसके चारों श्रोर जो दीवारों को घेरा है वह २२० फीट लम्बा और १४२ फीट चौड़ा है। दीवारों के पास ८४ स्तम्भों का पक घेरा है जिनके बीच में मेहराब वगेरह बने हुये हैं। मन्दिर की सब छतें नष्ट हो गई हैं। इस लिये उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा श्रवन्तिवर्मन् (८५५-८८३ ई०) के बनवाये हुये वान्तपुर या अवन्तिपुर मंदिर में नक्काशी ज्यादा है पर कहीं उतनी नहीं है जितनी कि कश्मीर के दक्खिन प्रदेशों में।

नेपाल में इस समय भी लगभग २००० मन्दिर मौजूद हैं। यहाँ की शैली चीन की शैली से मिलती जुलतो है नैपाल पर हिन्दू शैली के भी कुछ तस्व सम्मिलित

हैं। नैपाल के मन्दिरों में छत ख़ास चीज़ है;

धीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता; वह तो मानों स्तरमी के बीच के पदें हैं। कुछ मन्दिरों में चत्रूतरे पर चत्रूतरे हैं जिनको सीढ़ियों पर द्वाथी, शेर, श्रौर वीरों की मूर्तियां हैं। सब से ऊंचे चत्रूतरे पर मन्दिर है जिसके कई खन हैं जो छोटे होते गये हैं।

उत्तर और धुर-दिक्खन की शैलियों के बीच की शैली बीच के देश की है। इस तीसरी शैली के बहुत से दिक्खन की कला। मंदिर दिक्खनी राजाओं ने बनवाये। चालुक्यों ने पष्टदक्त और बादामी में मंदिर बनवाये। दाष्ट्रकूटों ने भी बहुत हमारतें बनवाई। इनमें इलूरा का कैलाश

मंदिर सब से प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर पक इल्ला चट्टान लम्बाई में १६० फ़ीट श्रीर चौड़ाई में २८० फीट काट कर यह बनाया गया है। यह भी गुफ़ा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं श्रीर मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर बनाई हैं।

मैसर में हलवीद, बेलर इत्यादि स्थानी पर होयसल राजाओं के वहत से मंदिर हैं। यह मन्दिर तारे के आकार मैन्र के से हैं और इनकी जमीन पर बहत से चित्र वने हैं। वेळर का मंदिर १११७ ई० में होयसल राजा बेलिंग ने, जिसने जैनधर्म छोड कर वैष्णव धर्म मङ्गीकार किया था, बनवाया था । कुछ दिन पीछे हलबीद का मंदिर बना । इस की ५-६ फीट ऊँची कर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है। इस पर मुर्तियों को बहुत सी पड़ियाँ हैं। एक पड़ो में जो ७१० फीट लम्बी है हाथियों की कोई दो हजार मुर्तियाँ हैं। हाथियों पर सवार बैठे हैं और होरे, जंजीर, जेवर वगैरह सब बने हुये हैं। हाथियों की पही के ऊपर शार्दल अर्थात शेरों को एक ऐसी ही पट्टी है। इस के उत्पर एक पट्टी पत्थर की नक्काशी की है जिसमें तरह २ के अपूर्व सीन्दर्य के बेल बूटे हैं। इसके उत्पर घड़ सवारों की पट्टी है श्रीर फिर नक्काशी के बेल बुटों की पट्टी है। इसके बाद ७०० फीट की पटी पर रामायण के दश्य अंकित हैं। लंका विजय हो रही है पर्व राम के जीवन की अन्य घटनाएं हो रहा है। उसके बाद खर्ग के जन्त और पक्षियों की और मानवी जीवन के दृश्यों को पहियाँ हैं। इनके ऊपर पत्यर की जालियों को खिड-कियाँ हैं।

मद्रास प्रान्त के विलारी ज़िले के पिच्छिती हिस्से में तुङ्गभद्रा नदी
के किनारे कुछ पुराने मंदिर हैं जिनकी शैली
विकास मदिर द्वाविड़ शैली का एक क्यान्तर है। इनकी खास
बात है स्तम्मों की सुन्दरता और नक्काशी
की निषुणता। पत्थर में पेसे कौशळ से काम किया है कि आज

भी सुनार इस के नसूने पर सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं। मांगलां के सूर्यनारायणस्वामी मन्दिर की छत पर वेल बूटे और रेखा-गणित के आकार प्रचुरता से बनाये हैं।

बौद्धों की तरह जैनियों ने भी बहुत से स्तस्भ बनाये थे पर श्रव धोड़े से ही शेष रह गये हैं। दक्खिन कनारा

जैन स्तम्भ ज़िले में मंगलोर से कुछ दूर मूलबदी में दस म्यारह ईस्वी सदी के लगमग जैन मंदिर

के सामने ५२६ फ़ीट ऊंचा एक चिक्कने पत्थर का स्तम्म खड़ा किया गया। दिक्खन कनारा में इस तरह के लगभग २० स्तम्म और हैं। प्रत्येक स्तम्म पर पत्थर की नक्क़ाशी है, एक टोपी है और उसके ऊपर चोटी है। स्तम्म की शोमा अपूर्व है। मारतीय कला में इन स्तम्मों का दर्जा चहत ऊंचा है।

घुर दक्किलन में निर्माणशैली उत्तर से भिन्न थी। यहां गुम्बज सीधी होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं

धुर दिवलन की कला जो बहुधा नीचे से ऊपर की श्रोर छोटे होते जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी चोटी होती है।

प्रधान मंदिर के चारो श्लोर ऊंची दीवारों से विरा हुआ एक विशाल दायरा होता है जिसमें बहुत से छोटे छोटे मंदिर, तालाव श्लौर कमरे होते हैं। चार गोपुरम् या दर्वाज़े होते हैं जो कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं। दार गोपुरम् या दर्वाज़े होते हैं जो कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं। इन दर्वाज़ों, मन्दिरों श्लौर गुम्बजों पर प्रांरभ से ही मूर्तियां होती थीं पर धीरे धीरे मूर्तियां बहुती गई यहां तक कि पिछले मंदिरों में मुश्किल से कोई जगह ख़ाली है। दिक्खन में मंदिर सातवीं ईस्वी सदी से पाये जाते हैं। पल्लव राजाश्लों नेवर्तमान मद्रास से ३५ मील दिक्खन मामव्लपुरम् में सात रथ या पेगोडा बनवाये श्लौर कांजीवरम् में भी कई मंदिर बनवाये। परुत्ववों के बाद चोल राजाश्लों ने तंजीर, श्रिचनापली इत्यादि स्थानों में विशाल मंदिरों की रचना कराई।

# चौदहवाँ अध्याय

## हिन्दू सम्यता पर एक दृष्टियात

बारहवीं ईस्वी सदी के बाद हिन्दू सम्यता

हिन्दुस्तान के इतिहास का प्राचीन काल बारहवीं तेरहबीं सदी में अर्थात् मुसलमान विजय के समय हिन्दू सभ्यता की समाप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार बरस प्राचीन प्रगति से हिन्द सभ्यता स्वतंत्रतापूर्वक विकसित हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर में फैल रही थी, विदेशी श्रागन्तकों को हिन्दू बना रही थी। इसमें संदेह नहीं कि उसका सम्पर्क इसरी सभ्यतायों से रहा था और दूसरों का असर भी उस पर पड़ा था पर मुख्यतः वह अपने निराले मार्ग पर ही चलती रही और अपने ही ढंग पर विकसित होती रही। अपने देश की सीमा के भीतर उसे श्रभी तक किसी ऐसी विपत्ति या कठिनाई का सामना न करना पड़ा था जिसे वह जीत न सके। विदेशी श्राक-मणों के सामने उसे कभी कभी सिर भुकाना पड़ा था पर थोड़े ही दिन में या तो उसने चिदेशियों को, उदाहरणार्थ, ग्रीक, हुए श्रीर अरब लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैसे सिथियन, यूबी, कुशान आदि को बिल्कुल हुज्म कर लिया था। सच है कि वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दू समाज समावेश

सका पर दिन्दू सभ्यता की-धर्म, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज,

दूसरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न कर

कला, विज्ञान की—अमिट छाप उन पर शीव्र ही छग गई ब्रीर वह पुराने समुदायों की तरह विट्कुल उसी सम्यता के भाग हो गये। पर बारहवीं तरहवीं सदी में हिन्दू सभ्यता का मुकाबिला पच्छिम पशिया की पैसी प्रवल शक्तियों से हुआ कि सदा

बारहवीं सदी के बाद के लिये उसकी प्रगति बदल गई, उसका विकास उलट पुलट हो गया और उसका क्षेत्र

संकुचित हो गया। पैगम्बर मुहम्मद के समय से ही मुसलमानों में पेसा धार्मिक जोश था कि फ़ारस, श्रीस, हपेन, हिन्दुस्तान, चीन श्रादि किसी देश की सभ्यता उनको श्रपने में न मिला सकी। इस्लाम ने ख़्दा की एकता, मुहम्मद की पैगम्बरी, क़ुरान की सच्चाई, बेहिश्त श्रीर दोज़ज़, वगैरह के पेसे कड़े श्रीर साफ़ सिद्धान्त रक्खे थे श्रीर लोक परलोक के लिये ऐसा निश्चत सुसम्बद्ध तस्वज्ञान बना लिया था कि वह किसी भी सभ्यता का मुक़ाबिला कर सकता था। दूसरे, हिन्दुस्तान में श्रा कर भी मुसलमानों ने दूसरे मुसलमान देशों से राजनैतिक श्रीर मानसिक सम्बन्ध क्रायम रक्खे। श्रमर इस्लाम

संसारव्यापी या पशियाई धर्मन रहता और

इस्लाम का बल केवल भारतीय धर्म हो जाता तो शायद कई सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा

जाता। पर पिच्छम पशिया के सम्पर्कों की बदौलत इस्लाम ने, हिन्दू धर्म का कुछ प्रभाव प्रहण करने पर भी, अपना व्यक्तित्व न छोड़ा। तीसरे, मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू सम्यता के लिये असम्भव था कि इस्लाम को अपने में मिला सके। अस्तु, अब अपने इतिहास में पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने यह स्थिति प्रगट हुई कि वह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने में असमर्थ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राज-नैतिक प्रभुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को आत्मरक्षा के नये नये उपाय हूंढने पड़े। श्रव तक ऐसी समस्या हिन्दुश्रों के सामने न आई थी। इसको हल करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ पुराने जाति पाँत और छुत्राछूत के नियम बहुत कड़े कर दिये, पुरोहितों का प्रभाव और भी बढ़ा दिया, दर के मारे वह कुछ पुराने

अत्म-रक्षा के प्रयत्न सिद्धान्तों से एेसा चिपट गया कि मानों वह जीवन के एकमात्र सार थे। इसके अलावा

चिदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू बनाने की बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी रक्षा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह आग्रह उस अनुकुलन शक्ति का नया निराला काथा जिसका प्रयोग हिन्दू समाज ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका मूलमंत्र आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तक हिन्दू सभ्यता ने बार बार, यद्यपि धीरे धीरे, किया था किन्तु इसका मूलमंत्र दूसरों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना था। नये अनुकुलन में बहुत ज़ार नहीं था पर ज़िद्द बहुत कड़ी थी। यहाँ दिष्ट भविष्य की अपेक्षा भूतकाल पर अधिक थी। आशाचाद की जगह भाग्य पर विश्वास था।

यह ज़रा श्रौर स्पष्ट होना चाहिये कि बारहवीं तेरहवीं सदी से हिन्दुश्रों के विदेशी सम्बन्ध प्रायः टूट विदेशी सम्पर्की का टूटना के बाहर था; श्रपने ही बसाये हुये उपनिवेशी

से सम्बन्ध रखना भी असम्भव था; विदेशी राजश्रों से वैसे सम्पर्क रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रगुत मौर्य, बिन्दुसार या अशोक, हर्षवर्धन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे। दूसरे देशों में अपनी सभ्यता फैलाने का उद्योग बिट्कुल बन्द हो गया। विदेशी व्यापार भी बहुआ हिन्दुओं के हाथ से निकल गया और साधारण विदेश-

यात्रा भी लगभग बन्द हो गई। शायद कई सौ वरस तक किसी हिन्दू ने हिन्दुस्तान के बाहर क़दम नहीं रक्खा। जातियों और सभ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ विचार और भाव पैदा होते हैं, जान या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, विद्या और जीवन की जो स्वाभाविक समाद्योचना होती है उससे हिन्दू समाज वंचित हो गया। जो कुछ परिवर्तन हुये वह देश के भीतर की मुसलमान सभ्यता के सम्पर्क से ही हुये पर जैसा कि ऊपर दिखा चुके हैं यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं हुआ। इस परिस्थित में हिन्दू सभ्यता की कुपमण्डूक की गति हो गई; स्वतंत्र विकास और प्रसार रुक गये, वल और प्रभाव कम हो गये।

पर कोई यह न समभे कि मुसलमान विजय के बाद हिन्दू सभ्यता मर गई। हिन्दू सभ्यता का अन्त तो मध्य युग कभी हुआ ही नहीं; यह आज भी जीती जागती मौजद है। तेरहवीं ई० सदी से

हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंभ होता है जो लगभग १८ वीं ई० सदी तक रहा। इस युग की हिन्दू सभ्यता की विवेचना इस पुस्तक की सीमा के बाहर है पर उस की समीक्षा के प्रयोजन से यह बताना ज़करी है कि बारहवीं तेरहवीं सदी की राज्य-क्रान्ति, पराजय और संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव बहुत कुछ स्थिर रहा।

सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि डालिये। जैसा कि पिछले अध्याय में कह चुके हैं, धुर दक्किन में

राजनात म हिन्दू प्रभाव मुसलमान श्राक्रमणों के बाद १४ वीं सदी के प्रारंभ में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य स्था-

पित हुआ जो १५६५ ई० तक क़ायम रहा। उसके पतन के बाद भी इधर उधर के प्रदेशों में भिन्न २ हिन्दू राजा राज करते रहे। १९०-१८ वीं सिदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्पर्क अप्रेज़ों से और फरासीसियों से हुआ। अठारहवां सदी को कूटनीतियों का और लड़ाइयों का उठलेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ वों सदी के अन्त में वर्त-मान मद्रास प्रान्त अप्रेज़ों के हाथ में आया पर उन्होंने पुराने

हिन्दू शासन की बहुत सी बात श्रंगीकार कर

धुर दक्किन लीं। उदाहरणार्थ, ज़मीन का जो बन्दोबस्त आज मद्रास प्रान्त में प्रचलित है वह

चोल श्रौर विजयनगर साम्राज्यों के सिद्धान्तों पर श्रवलम्बित है। श्रनेक परिवर्तन हो जाने पर भी प्रादेशिक शासन में श्राज तक हिन्दू चिन्ह मौजूद हैं। धुर दिक्खन में द्रावनकोर के श्रनावा मैस्र का एक बड़ा हिन्दू राज्य श्रौर कोचीन, पुहुकोटा श्रादि छोटे

छोटे हिन्दू राज्य आज तक मौजूद हैं।

कृष्णा नदी के उत्तर में चौदहवीं ईस्वी सदी में दिक्खनी मुसल-

मान शासकों ने देहली की ऋधीनता का

दक्षित निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अव-लम्बन किया। हसन गंगुकी अध्यक्षता में

चहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ जो १५१८ या यों कहिये १५२६ ई० तक कृत्यम रहा। जब यह भीतरी फूट के कारण टूट गया तब पांच मुसलमान सल्तनतें मगट हुई—विदार, बरार, श्रहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डा,—जो सत्रहवीं सदी के भिन्न २ वरसीं तक अर्थात् उत्तर के मुगुळ साम्राज्य में मिळ जाने के समय तक स्थिर रहीं। इनके श्रलावा कुछ उत्तर की ओर नर्मदा नदी के पास ख़ानदेश का मुसलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के

इतिहास में हिन्दू प्रभाव पग पग पर दृष्टिगोचर

सुसलमान राज्य

है। डिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कभी न मिटने पाये। जुमीन का बन्दोबस्त, कर, प्रादेशिक नियम,—जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद हैं। धार्मिक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू संगटन के प्रधान और सर्वोत्तम सिद्धान्तों में है यहाँ अधिकतर मानी गई। हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और कला को बहुत प्रोत्साहन मिला जिसके प्रमाण और परिणाम आज तक मौजूद हैं। यह भी याद रखना चाहिये कि हन मुसल— मान राज्यों की हज़ारों छोटी २ नौकरियों पर और बहुतेरे उंचे पदों पर हिन्दू मुकर्रर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ कृतयम रक्खी और साधारणतः हिन्दू प्रभाव को स्थिर रक्खा।

दिक्खन में एक प्रान्त ऐसा भी था जहाँ हिन्दू सदा थोड़े बहुत स्वतंत्र बने रहे और जहां से फिर सन्न-के।कन हवीं सदो में हिन्दू चिद्रोह और स्वाधीनता का भंडा उठा। श्ररव सागर और पव्छिमी घाटों के बीच में जो लम्बा और तंग पहाड़ी प्रदेश है यह कोफन कहलाता है। यहाँ के रहने वाले मराठा आधे स्वतंत्र और आधे परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशी ने नहीं किया था; बरन् सोलहवीं सदी में उनसे मेल कर लिया था। कुछ मराठों ने दक्खिनी सल्तनतों में नौकरी की, सेना श्रीर शासन में ऊंचे पद पाये श्रीर कभी कभी जैसे श्रहमद-नगर की निज़ामशाही सल्तनत में सिंहासन मराठा तक का बार बार निपटारा किया। जब १६ वीं सदी के अन्त में और सत्रहवीं सदी में आगरा और देहली के मुग़ल बादशाहों ने अर्थात् अकबर (१५५६-मगुळ हमले १६०५ ई० ) जहांगीर ( १६०५-२७ ई० ) शाह-जहां (१६२७--१६०८ ई०), और औरंगजेब (१६५८--१७०७ ई ०), ने दक्खिन को विजय करने के लिये अपनी पूरी

शक्ति से हमले किये और वड़ी बड़ी सेनाएं मेजीं तब मराठों ने सहतनतों की ओर से युद्ध कर के शत्रु को ख़्ब छकाया। स्वयं बादशाह जहांगीर ने अपने तुज़ुक अर्थात् रोज़नामचे में मराठों के बळ और कौशल की दाद दी है। पर मुग़ल साम्राज्य के पास इतना रूपया था और इतने क्षिपाही थे और इघर दिक्खन में आपसी फूट इतनी थी कि एक एक कर के दिक्खनी मुसलमान रियासतें जीत ली गईं। मराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी वह भी अप संकट में आगई। इस भयंकर परिस्थिति में मराठों ने अपने यल को बढ़ा कर संगठित किया और कान्तियों की गड़बड़ से लाभ उठा कर मुग़ल साम्राज्य को चिनौती दी। अनेक पराक्रमों के बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नीव डाली. १६९४ ई० में रायगढ में अपना

डाली, १६७४ ई० में रायगढ़ में श्रपना शिवाजी राज्याभिषेक पुरानी हिन्दूरीति के श्रमुसार कराया श्रीर १६८०ई० तक राज्य किया।

शिवाजी की शासनव्यवस्था में कुछ वातें दिक्खनी सहतनतों से श्रीर उनके द्वारा मुगल साम्राज्य तक से ली गई थीं। पर बहुत सी बातें पुरानी हिन्दू परम्परा की ही थीं। शिवाजी का श्रष्टप्रधान रामायण और महाभारत की याद दिलाता है। अमास्य, मंत्री, सिखित, सेनापित इत्यादि उपाधियां जो पुराने हिन्दू प्रन्थीं, शिलालेखों और ताम्रपत्रों में मिळती हैं एक बार फिर प्रचलित

हुई । मराठा सभासद में अठारह कारखानों मराठा शासन का वर्णन पढ़ते समय कौटल्य के अर्थशास्त्र का स्मरण होता है। प्रादेशिक शासन में भी

गांव का पाटिल पुराने श्रक्षण्यलिक या महा क्ष्पय्टिक का क्यान्तर है और कुलकर्णि करणिक का रूपान्तर है। शासन के सिद्धान्त भी पुराने हिन्दू सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। गुरु रामदास (१६०८-१६८२ ई०) ने शिवाजी के पुत्र सम्माजी को उपदेश दिया था कि महाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादन करो। धर्म की दृष्टि का ही उपदेश पुराने आवार्य हिन्दू राजाओं को दिया करते थे। मराटा शासकों ने मंदिर, धर्मशाला, पाटशाला, तालाव, बांध इत्यादि बनवाने में और कविता, गायन, कला, शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओं का अनुकरण किया। प्राचीन शासन प्रणाली की निर्वलता भी मराटा संगठन में हिन्दगोवर है। शिवाजी के बाद मराठों ने दिक्खन के अलावा मध्य भारत में, उत्तर भारत में और धुर दिक्खन में भी कई प्रदेश जीते और पक विशाल साम्राज्य की स्थिट की। इस साम्राज्य का आधार पुराने ढंग का संघ सिद्धान्त ही था। यड़ीदा में गायकवाड़, खान

लियर में सिंधिया, इन्दौर में होटकर, नागपुर

संवितिद्वान्त में भोंसला और पूना में पेशवा बहुत कुछ स्वतंत्र थे पर एक साम्राज्य में संयुक्त थे।

श्रापस में लड़ते भिड़ते थे श्रीर मेल भी करते थे। संघ प्रथा से अठारहवीं सदी में भी कुछ लाभ अवश्य हुये पर राजनैतिक और सैनिक नेतृत्व श्रीर शक्ति विखर जाने से वल भी कम होगया।

१७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठी

मराठों का हास की विशाल सेना अफ़ग़ानिस्तान के अहमद-शाह अन्दाली से हार गई और मराठों की

आधियत्य की आशायं सदा के लिये मुर्भागई । इसी कारण अठाहरवीं सदी के अन्त में और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में मराठा रियासतें एक एक कर के अप्रेज़ों से हार गई और या तो मिट गई या अप्रेज़ी साम्राज्य के अधीन हो गई । तथापि उनका इतिहास यह सिद्ध करता है कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक अंश भी वारहवीं सदी के बाद अनेक शतब्दियों तक स्थिर

रहा । यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गायकवाड़, होलकर श्रीर सिंधिया की रियासतें श्रव तक मौजूद हैं।

मध्यहिंद में भी बहुत से हिन्दू राजा बरोबर राज करते रहे श्रीर उनके बंशज श्रव तक मौजूद हैं। बुंदेल-मध्यहिंद खंड श्रीर बधेलखंड को देहली या श्रागरे के कोई मुसलमान सम्राट् पूरी तरह न जीत सके। यहां के शासन में परिस्थित के श्रजुसार परिवर्तन श्रवश्य हुये पर हिन्दू संगठन के बहुत से सिद्धान्त स्थिर रहें। सोलहवीं सदी के श्रन्त में श्रीर सत्रहवीं सदी के प्रारम्म में ओरखा के राजा बीरसिंह बुंदेजा ने पंडितों से बहुतरे संस्कृत प्रन्थ जैसे बीर-मित्रोदय रचवाये। इस ग्रुग के राजाशों के बनवाये हुये मंदिर,

श. मराठा इतिहास के लिए मराठा चिटियस विशेष कर सभासद देखिये। राजवाड़े, पारसनिस, सरदेसाई आदि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मौलिक सामग्री इक्ट्री की है। सुसम्बद्ध इतिहास के लिए सरदेसाई इत मराठी ग्रन्थ 'मराठा रियासत' देखिये। आदर्शों के लिए विशेष कर रामदास, दास बोध, दशक १०, सभास ६॥ फ़ारसी में तुख, क जहांगीरी, मोतमद ज़ां कृत इक्काळ-नामा, अट्डुल हमीद लाहीरी इत वादशाहनामा, मिर्ज़ मुहम्मद काज़िम कृत आलमगीरनामा, मुहम्मद साकृी मुस्तईद ज़ां इत मासिर आलमगीरी, ज़ज़ी ज़ां इत मुन्तज़बुल्जुवाब, सेंस्लमुताख़िरीन आदि में मराठों का कुळ हाल है। अग्रेज़ी में देखिये प्रांट डफ़, हिस्ट्री आफ़ दि मराठाज़, महादेव गोविन्द राखाई, राइज़ आफ़ दि मराठा पावर, किनकेड और पारसनिस, हिस्ट्री आफ़ दि माराठा पीपुल, यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर देसाई, मेन करेन्ट्स आफ़ मराठा हिस्ट्री। मराठा इतिहास का अनुसंआन इधर बहुत से विद्वानों के द्वारा हो रहा है।

ऊपर के बिल्जिखित फ़ारसी अन्य देखिये। इतरपुर खादि के राजनगरों में बु'देल, बचेल, इत्यादि के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से हस्तिलिखित अन्य हैं।। अंग्रेज़ी में देखिये पागसन, हिस्टी खाफ़ दि बु'देलज़।

तालाव, भ्रील, पुल वर्गेरह श्रव भी मौजूद हैं या कमसे कम उनके खंडहर दिण्टगोचर हैं।

उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियासतें बहुत दिन तक स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐसे अनेक राज्य कत्तर में थे। उड़ीसा और गोलकुंडा की सीमा पर खुर्दा नामक एक राज्य सत्रहवीं सदी के प्रारंभ तक स्वतंत्र रहा और पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता रहा'। कश्मीर के दिक्खन में पंजाब की सीमा के पास किष्टवाड़ भी सोलहवीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पच्छिम पंजाब में कांगड़ा ५२ घेरों के बाद १६२० ई० में ही मुसलमानों के हाथ आया!।

उत्तर-पूरव में बंगाल के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू ज़मीन्दारों ने अपना प्रभाव जमाया और अत्तर-पूरव में सत्रहवीं सदी तक द्वन्द मचाते रहे। यह बारह अद्वरंग कहलाते थे और इनका संगठन पुराने हिन्दू संघ का ही कपान्तर था, वरन् उससे भी ढोलाथा। इनके नेता प्रतापादित्य का उल्लेख बंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता

१, तुजु,क जहांगीरी ( राजत बीर बेवरिज ) १ ए० ४३३॥ वहारिस्ता-न ग़ैंबी ( पेरिस की हस्तिलिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जनंक बाफ़ दि बिहार ऐंड डड़ीता रिसर्च सुसायटी, जिल्द २ भाग १ ए० ५३-५६॥

२, मोतमद खाँ, इक़बालनामा, ए० १४३-४६ ॥ तुलु,क जहांगीरी ( राजसं और बेवरिज ) २ ए० १३७-३९॥ शाहनवाज खां, मासिर उक हमरा ( खलु० बेवरिज) १ ए० ४९०॥

३. तुज्ज,क जहाँगीरी पूर्ववत् २ ए० १८४॥ फतहकांगड़ा (रामपुर हस्तप्रति)। हल्जियः श्रीर डाडसन पूर्ववत् २। ए० ३४, ४४४-४५॥ ३। ए० ४०५-४०७, ५१५, ५७०॥ ४। ए० ६७, ४१५, ४५५ ॥

है'। श्रासाम और क्विविहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुग़ल सम्राट् शाहजहां और औरंगज़ेव के समय तक अर्थात् १७ वी ईस्वी सदी तक रहा'। नैपाल तो सदा ही स्वतंत्र

नैपाल रहा श्रीर उसकी शासन पद्धति में बहुत सी प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचित्तित रहीं रे। उन्नी-

सवीं ईस्वी सदी में जो क़ाजून, न्याय पद्धति और दण्डविधान नैपाल में प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत से भार अपने ऊपर ले रक्खे थे वह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं।

मध्य काल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या ऋर्थस्वतंत्रता का

केन्द्र था राजपूताना । बारहवीं-तेरहवीं राजपूताना सदी में मुसलमानी से हारने पर बहुतेरे राजपूत उस द्रदेश में चले आये जिसका

नाम उनके कारण राजपूताना हो गया। यहां उन्होंने आमेर, मार-वाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी न किसी रूप में श्रव तक मौजूद हैं। इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू

१. निखिलनाथ राय और सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापादित्य के जीवनचरित्र देखिये । निखिलनाथ राय कृत सुशिंदाबाद का इतिहास भी देखिये । रखालदास बनर्जी कृत बाङ्गालार इतिहास बहुत उपयोगी है । श्रमेजी में देखिये जेम्स व'इज़, जर्नल श्राफ़ द एशियाटिक सुलायटी खाफ़ बंगाल १८७४ ए० १९४-२१४॥ १८७५ ए० १८१-८३ ॥

२. देखिये गेट, हिस्ट्री आफ़, आसाम । सुधीन्द्र नाथ भट्टाचार्य कृत हिस्ट्री आफ़ सुगुळ नार्थ ईस्टर्न फ्रिटियर पालिसी में आसाम और कृच विहार के भाषा प्रन्थों और विम्वदन्तियों का सविस्तर उच्लेख हैं।

श. राइट, हिस्ट्री आफ़ नैपाल । नैपाल का पूरा और प्रमाणिक इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया हैं। जब लिखा जायगा तब उससे उत्तर की सरयता के इतिहास में बहुत सहायता मिलेगी।

राजनैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं। यहां छोटे बड़े बहुत से राज्य थे; संघ और ज़मीन्दारी के सिद्धान्तों पर राजनैतिक संगठन अवलम्बित था; आपस में ख़ूब लड़ाइयां होती थीं; धर्म में सहनशीलता थी; विद्वानों का मान था; राज्य की ओर से मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाव इत्यादि बहुत बनाये जाते थे; साहित्य, कला, गायन आदि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। यहां भी सैन्यसंचालन में पुरानी नीति का अवलम्बन करने से कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी। कुछ राजपूत रियासतों ने तो जल्द ही देहली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेवाड़

ने अनुषम वीरता से अपनी स्वतंत्रता की मेवाड़ रक्षा की। १५वीं सदी में और फिर १६वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के रानाओं ने राज-

पूताने के बाहर भी अनेक प्रदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना सांगा ने तो सीकरी की लड़ाई में पहिले मुगल सम्राट् बाबर से १५२७ ई० में टकर ली। अकबर बादशाह के समय में राना प्रताप ने जो साहस और शौर्य दिखाये वह संसार के इतिहास में ऋदि-तीय हैं। मेवाड़ का पतन १६१४ ई० के पहिले नहीं हुआ और तत्पश्चात् भी घरेलू मामलों में वह अन्य राजपूत रियासतों से अधिक स्वतंत्र रहा।।

श. राजपूताना के लिये नैयाली स्थात आदि माँलिक प्रंथ देखिये। कविराज श्यामलदास इत वीरविनोद बहुत अपयोगी है। इसकी एक प्रति काशी-नागरीप्रचारियोसिमा के पुरतक लय में है। राजपूताना में भी कहीं र प्रतियां मिल जाती हैं। टाड इन एनेस्त एंड एन्टिकिटीज़ आफ़ राजस्थान प्रसिद्ध है। गौरीशंकर होराचन्द ओका इत राजस्थान में बहुत सी नई बातें हैं। देवी प्रसाद मुंसिफ़ और विश्वेश्वरनाथ रेड के अनेक लेख भी उपयोगी हैं। फ़ारसी में वह प्रन्थ देखिये जिनका रस्लेख मराटों के सम्बन्ध

स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अलावा हिन्दू राजनैतिक प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी मुनलमान राज्यों पर मध्य काल में दृष्टिगोचर है। एक तो मसल-

हिन्दू प्रभाव मध्य काल में दृष्टिगोचर है। एक तो मुसल-मानों ने पुराने हिन्दू राजनैतिक शासन की

माना न पुरान हिन्दू राजनातक शासन का बहुत सी वार्तों को अंगीकार कर लिया। उन्होंने भी वैसे ही प्रान्त और जिले बनाये और कुछ २ वैसे ही अधिकारी नियुक्त किये; गानों को वैसे ही प्रवन्ध के अधिकार दिये; ज्ञमीन पर और आने जाने वाले माल पर वैसे ही कर लगाये। सोलहवीं सदी में उन्होंने धार्मिक सहनशीलता भी सीख ली यद्यपि औरंगज़ेव आदि कुछ सादशाहों ने आगे चल कर इस नीति को छोड दिया। जमी-

न्दारी संवशासन की प्रधा भी मध्य काल में

प्रधान रुक्षण कुछ २ मीजुद रही। बहुत से हिन्दू राजा या मुसलमान शासक भीतरी मामलों में स्वतंत्र

रहे। इसमें कोई संहें नहीं कि प्राचीन हिन्दू शासन में श्रीर मध्यकालीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर ज़ोर देना है कि उस सभ्यता के राजनैतिक श्रंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं हुआ। बादशाह अकबर के समय की पुस्तक आईन अकबरी के मुगल शासन के बर्णन की तुलना प्राचीन हिन्दू प्रन्थों से कीजिये तो कहीं २ विचित्र सामंत्रस्य दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि १६ शें सदी में शेरशाह के समय में श्रीर विशेष कर अवस्य, जहांगीर श्रीर शाहजहां के समय में बहुत से हिन्दू राजा और बहुत से अन्य योग्य हिन्द्य मुगल शासन में बहुत

में किया है। फारती इतिहासों के बहुत से अप्तों के अंतुवाद इिटबट और डाउदन में हैं। परलोक्ष्यत इटैलियन टैनीटोरी का डिस्टारिकल एंड बार्डिक सर्वे आफ् राज्यूताना अधूरा रह गा। अभी बहुत सी मीलिक ऐतिहासिक सामग्री अपनकाशित पड़ी है। उन्ने २ पदों पर नियुक्त हुये। उनसे भी हिन्दू राजनैतिक सिखान्तां कीं स्थिरता में बहुत सहायना मिली ै। मुगुल, साम्राज्य के द्वारा हिन्दू संगठन के कुछ तत्त्व अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी को भी अठारहवीं सदी के अन्त में और उन्नोसवीं सदी के प्रारंग में मान्य हुये और अब तक मौजुद हैं।

स्वतंत्र श्रीर श्रर्थस्वतंत्र हिन्दू राज्यों में संरक्षत साहित्य का पठन पाठन पहिले की तरह जारो रहा श्रीर साहित्य काव्य, श्रलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तरवज्ञान, गिणत, ज्योतिष् इत्यादि के बहुत से नये प्रस्थ भी लिखे गये। मुसलमान राज्यों में भी हिन्दुश्रों ने संरक्षत लिखना पढ़ना जारी रक्खा। इस मानसिक जीवन का व्योरेवार इतिहास यहां स्थानाभाव के कारण नहीं लिखा जा सकता पर यह स्पष्ट है कि मध्य काल का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। इस के कुछ प्रस्थ प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर बहुतेर हस्तप्रतियों के रूप में देश के लगभग प्रत्येक प्रान्त के पुस्तकभंडारों में देखे जा सकते हैं। इस साहित्य में मौलिकता बहुत नहीं है, प्रतिभा यत्र तत्र ही मिलती

१. इस विषय पर उन्हों अन्यों में सामग्री है जिनका हवाला राजपूतकीर मराटा इतिहास के सम्बन्ध में दिया है। ग्रुग़ल शासन के लिये वेनीप्रसाद, हिस्टी बाफ़ जहांगीर, अध्याय ५ और यहनाथ सरकार, ग्रुग़ल ऐड्मिनिस्टे-शन भी देखिये। क़ानूनगो ६त शेरबाह भी देखिये। मौलिक सामग्री में अबुकफ़ल्ल इत बाईन अकबरी, जहांगीर इत गुड़क और सुजान राय इत बुलासतुत्तवारीज़ विशेष कर वपयोगी हैं। अन्य फ़ारसी प्रम्थ भी जिनके अंश इलियट और डाउसन ने उब्हुत किये हैं देखिये। शाहनवाज़ कां के फ़ारसी प्रन्य गासिर-उल-वमरा में हिन्दू राजाओं और अफ़्सरों के जीवन की भी बहुत सी वार्ते लिखी हैं।

है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप श्रीर संकलन में इसने बहुत विद्वत्ता श्रीर चातुर्य दिखाया है।

नाटकों में वामनभट्टवाण का पार्वती परिणय जो १५०० ई० के लगभग लिखा गया था और गंगाधर का गंगादासमतापिवलास जो १५वीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उल्लेख के योग्य हैं। मिथिला में पद्मभट्ट ने एक नया व्याकरण रचा और भावदस्त मिश्र ने नैषध की टीका के अलावा अलंकार और रस पर एक महत्त्वपूर्ण अन्य रचा। स्मृतियों पर बहुत सी टीकाएं लिखी गईं जिनमें समय के अजुलार कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं।

तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा बहुत कुछ उठ जाने से, अनेक पिंडतों और किवयों देशभाषा के निराश्रय हो जाने से और अनेक ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मठों या पाठशालाओं के नष्ट

हो जाने या ट्रर जाने से संस्कृत का प्रचार कम होने लगा। १४-१५ वीं ईस्वी सदी में देशी भाषाएं जिनके विकास का निर्देश दसवें अध्याय में कर चुके हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। १५-१६ वीं सदी में बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि मीड़ साहित्यिक भाषा हो गई और अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने उनमें रचना की। अनेक मुसलमान सुन्तानों और वादशाहों से इन भाषाओं को आश्रय मिला और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन दिया। उदाहरणायं, अकवर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत से हिन्दी कवियों को दर्शर में चुलाया और सन्कारपूर्वक द्रध्य हिन्दी कवियों को दर्शर राजनैतिक परिस्थित में देशी भाषाओं

देखिये मिश्रवन्युविनोदः, शिवसिंहसरोजः प्रायसन, वनौनयुक्तर किररेचर आफ़ हिन्दुरसानः, रिपोर्ट आन दि सर्च आफ़ हिन्दी मैनस्किष्ट्यः, वेनी प्रसादः, पोसीविंग्स आफ़ दि इंडियन हिस्शरिककरेकड् स कमीशन १९२२ ॥

की उन्नति त्रनिवार्य थी। एक तो संस्कृत का प्रचार घटने पर हिन्दुर्ग्नो को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी। दूसरे,

हिन्दू-मुसलमानों में तत्त्वज्ञान और साहित्य

हिन्दू सुनलमान सम्पर्क का सम्पर्क श्रवश्यंभावी थी पर यह संस्कृत के द्वारा नहीं होसकता था। संस्कृत बोलचाल

की भाषा न थी। उसका ब्याकरण भी बहत क्रिब्ट है। हिन्द विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिश्रम केबाद कही संस्कृत के पंडित हो सकते थे। मसलमानों के लिये संस्कृत टेढी खीर थी। ११ वीं सदी में अल्बेरूनी और सोलहवीं सदी में फैजी और अन्दलकादिर बदायनी को छोड कर कोई मुसलमान संस्कृत के पंडित नहीं हुये। इस के विपरीत देशभाषाप आसान थीं, मुसलमान स्वभावतः उन्हें सीख लेते थे। श्रमीर खुशक, मलिक मुहम्मद जायसी, श्रव्दर रहीम खानखाना. ताज इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दी में श्रच्छी कविता की । स्वयं कवीर जिसकी वाणी और बीजक हिन्दी की सर्वोत्तम रचनाश्रों में हैं श्रीर कुछ श्रंशों में तो अनुपम हैं शायद मुसलमान जुलाहा था। मुसलमानस शासक, अमीर और विद्वान देशी भाषा की रचनाओं का आनन्द उठा सकते थे। अस्त, हिन्द-मुसलमान सम्वर्क का एक यह अवश्यक परिणाम हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत का स्थान देशी भाषात्रों ने बहुत कुछ प्रहण किया। सरदास, तलसीदास, चैतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम-दास इत्यादि की प्रतिभा संस्कृत को छोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रगट

संस्कृत का प्रभाव

हुई। परयह न समभना चहिये कि पुराने संस्कृत साहित्य, दर्शन और धर्म का प्रभाव जाता रहा। देशी भाषाओं की कविता पुराने विचारी

मिश्रवन्युविनोद में हिन्दी के बहुत से सुयुक्तमान कवियों के नाम और बनकी रचना के उदाहरण मिलेंगे।

श्रार भावां स भरी हुई है। इस्तिवास की बंगला रामायण पुरानी कथाश्रां का क्यान्तर है। तुलसीदास का रामचिरतमानस, केशवन्त्री समयन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि श्रन्थ वादमीकि रामायण श्रीर अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखे गये हैं। स्रदास के स्ररसागर का आधार श्रीमद्भागवत है। नन्ददास इत्यादि की कविता भी पुराने मिक्तकाव्य का स्मरण दिलाती है। कवीर ने भवितत हिन्दू धर्म की तीम्र आलोचना की है और पुराहितों को चहुत जली कटी सुनाई है पर उसकी रचना में उपनिषदों के कुछ सिद्धान्त ज्यों के त्यां रथके हैं। सम्भव है कि उसने उपनिषद स्वयं न पढ़े हों पर उनके सिद्धान्त कहीं न कहीं से उसके पास आ गये थे। रिदास, नानक, पीपा, सेन, इत्यादि में भी पुराने तत्वज्ञान और भक्तिसिद्धान्त की मात्रा कम नहीं है । इसी तरह बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के कम के

कबीर का एक संस्करण वेंकटेश्वर मेल वन्बई से निकला है, बीजक का सम्पादन भाइमद शाइ ने किया है। अयोध्यासिंह : पाष्याय का संकलन उपयोगी है। वेंबवेडियर मेस, इलाहाबाद ने कबीर की साखी प्रकाशित की है। सिक्वों के आदिप्रन्थ में कबीर के बहुत से पद हैं। एक नया संस्करण काशीनागरीभचारिणीसभा से प्रकाशित होने वाला है। कबीर के तत्वज्ञान और भक्तिरहस्य के लिये रवीन्त्रनाथ ठाकुर के संकलन की भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालोचना के लिये देखिये वेनीप्रसाद, वबार ए स्टडी, कबीर, हिज़ सांग, दुमारो, अहमदाबाद १९२६। वेनीप्रसाद, संक्षित दुरसागर, (इंडियनप्रेस, इलाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये।

इन कवियों की रचना सन्तथानीसंप्रह में देखिये। नानक के लिये खादि-प्रम्थ सब से उपयोगी हैं। जोधार, जैयुर इत्यादि के राजपुस्तकालयों में और व्यक्तिगत पुस्तकालयों में सन्त कवियों की रचनाओं की बहुत सी इस्तलिखित प्रतियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रवन्धु-विनोद और हिन्दी नवरत्न के खलावा शिवसिंइसरोज, काशीनागरी-प्रचारिणी सभा की इस्तप्रतियों की खोज की रिपोर्ट, प्रियर्सन इत हिस्ट्री आफ वर्नांक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान और के इत हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर भी देखिये।

जिल्लंघन नहीं किया है । गुजराती, मराठी, उड़िया इत्यादि के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इन सब भाषाश्रों में १५ वीं सदी से लेकर आज तक संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद भी बहुतायत से होते रहे हैं। प्राकृत, श्रपभ्रंश और देशी भाषाओं में जैनों ने सैकड़ों क्या हज़ारों ग्रन्थ रचे जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हो चुके

हैं और अधिकांश मंदिरों और भंडारों में जैन बन्ध इस्तप्रतियों के रूप में ही रक्खे हैं। इनमें से चहुत से तो प्राचीन पाली और संस्कृत जैन

व्रत्थों के भावानुवाद या छायानुवाद हैं श्रीर शेष प्रत्थों पर भी पुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई है। स्पष्ट है कि भाषा की श्रृंखला टूट जाने पर भी हिन्दू मानसिक जीवन की श्रृंखला मध्य काल में नहीं ट्रटी।

हिन्दू भाषा, साहित्य और दर्शन ने अपनी रक्षा की सामध्ये दिखाने के अलावा मुसलमानों पर भी बहुत प्रभाव डाला। कह खुके हैं कि हिन्दू-मुसलमान सम्पर्क की आवश्यकताओं के कारण मुसलमान स्वभावतः लोक भाषायें सीख रहेथे। हिन्दी में कुछ फ़ारसी और थोड़े से अरथी शब्दों की मिलावट से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त

उद्दं होगा कि हिन्दी ने वह रूप धारण किया जिसे उद्दं कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत

दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को आज कल लोग उर्दू कहते हैं वह प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उर्दू का ऐति-हासिक अनुसंघान हाल में ही प्रारम्भ दुआ है पर यह निविवाद सिद्ध है कि इसके पहिले कवि हिन्दो नाम से ही कविता रचते थे।

<sup>9.</sup> देखिये दीनेशचन्द्र संन, हिस्टी आफ् बंगाली लखेज ए'ड लिटरेचर।

बह यही समफते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं। उत्तर में ही नहीं किन्तु दिक्खन में भी यही अवस्था थी। हिन्दी और उद्दं का पार्थक्य जो आज कल दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ। मुसलमानों की इस हिन्दी या उद्दं किवता में हिन्दू विचार और भाव, पौराणिक और पेतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। किव का नाम न मालूम हो तो सहसा कोई नहीं कह सकता कि रचयिता हिन्दू था या मुसलमान ? हिन्दी उद्दं का पार्थक्य हो जाने पर भी होनों का व्याकरण एक ही रहा है और साधारण शब्द भी समान रहे हैं । उद्दं के कप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फैल रही है।

हिन्दू धर्म और दर्शन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर
बहुत असर किया—यह स्वाभाविक ही था।
मुसलमान धर्म हिन्दुस्तान के बाहर उपनिषद्, गीता श्रीर
वेदान्त के मूज सिद्धान्त पहुंच गये थे। ब्रह्म की सर्वक्यापकता, परमेश्वर की एकाग्र भिक्त, ब्रह्म में तल्लीनता,
"तस्वमसि", त्याग श्रीर तप—यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान
सिद्धान्तों से जा मिले। यहाँ श्रन्य सिद्धान्तों का भी संघर्षण हुश्रा
जो पारसी श्रीर ईसाई धर्मों के प्रभाव से श्रीर ग्रीक तत्त्वज्ञान की
कुछ विचित्र शालाओं के प्रभाव से पुन्छम पश्चिया में इधर उधर
प्रचलित थे। इस घनिष्ट सम्पर्क से मुसलमान संसार में सुक्ती
मत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्त्वज्ञान श्रीर साहित्य

इस विषय पर भव्दुल हक के व्याख्यान जो हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० से प्रकाशित होने वाले हैं उपयोगी होंगे। जहूँ साहित्य के हतिहास के लिये देखिये रामवाबू सक्सेना, हिस्ट्री भ्राफ़ जहूँ लिटरेचर। इसका जहूँ अनुवाद भी हो गया है।

पर अपनी छाप लगा दी। सुफी कवियों के उदगार हिन्दू भक्तों के से ही है-वही ईश्वरप्रेम है, वही एकाप्रता है, वही आत्मसमर्पण है, वही भाव, वही सफी मत उपमाएं हैं। हिन्दुस्तान में भी सूफी मत ने बहुत प्रसिद्धि पाई। इस के अलावा साधारण मुसलमान विचार भी हिन्दू तस्वज्ञान से श्रद्धता न बचा। हिन्दुस्तान में जो फ़ारसी श्रीर श्ररवी साहित्य रचा गया श्रीर जिसकी वैज्ञानिक श्रालोचना अब प्रारम्भ हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसल-मानों ने हिन्दू सिद्धान्तों की पसन्द किया। बादशाह अकबर श्रादि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेख मुबारक, अबुल फ्रेजी, अबुल फ्रज्ल आदि बहुतेरे विद्वान मुक्त कंड से हिन्दू धर्म श्रीर वेदान्त साधारण प्रभाव की प्रशंसा करते थे और तदनुसार अपने जीवन को चलाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमान था पर उसका बडा लडका दाराशिकोह चेदान्ती था। उसने अल्लोप-निषदु की रचना कराई जिसमें इस्लाम और हिन्दू तत्त्वज्ञान का मिश्रण है । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मुसलमान विजय के बाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अङ्गीकार किया था वह अपनी विचारपद्धति को श्रीर श्रपने पैत्रक विश्वासों को

इसकी प्रति ,खुदाबल् त श्रीरियंटल लाइब्रेसी, पटना, में हैं। हिन्दुस्तान के फ्रांसी श्रीर श्ररथी साहित्य के संप्रह हैदराबाद (दिवलन), रामपुर, टोंक श्रादि रियासतों के राजपुस्तकालयों में श्रीर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में भी हैं। बंगाल प्रियाटिक सुसायटी, कलकत्ता श्रीर ,खुदाब ,खूश श्रीरियंटल लाइब्रेसी, पटना, में भी बहुत सी इस्तप्रतियों हैं। लन्दन के ब्रिटिश-म्यूजियम श्रीर हंडिया श्राफिल के पुस्तकालयों में श्रीर भी ज्यादा सामग्री हैं।

विव्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वाराभी मुसलमान समाज में हिन्दू विचार फैलते रहे।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि अनेक अंशों में हिन्दू और मुसलमान सभ्यताएं पक हो गईं या कम से कम एक

मूर्तिकला दूसरे के बहुत निकट श्रा गई। मध्य काल की भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्वनि

निकलती है। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास अवश्य हुआ। इस्लाम में मूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति का ही विरोध हो गया था। मुसलमानों ने बहुत सी मूर्तियां तोड़ डाली, स्वयं उनके मूर्ति बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी। जब सहनशीलता का युग प्रारम्भ हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापूर्वक मूर्ति बनाने लगे पर विजयनगर साम्राज्य को छोड़ कर और कहीं उन्होंने इस

कला में कोई उन्नित नहीं की। वरन् इसके चित्रकला आदर्श गिरते ही रहे। अस्तु, मध्य काल की हिन्दु मूर्तिकला में कोई विशेष बात नहीं है

पर भवनिर्माण, चित्रण और गायन में हिन्दू प्रतिभा और सिद्धान्त ने नये नये पंथों पर पग रक्खा। सोलहवीं—सत्रहवीं सदी में चित्रकला के क्षेत्र में हिन्दू और फ़ारसी तत्त्वों के सिम्प्रण के नये चमत्कार प्रगट हुये। मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां चित्रकला के शौकीन ये, चित्रकारों को आश्रय देते थे और प्रतिभाशाली इतियों पर बड़ी उदारता से इनाम देते थे। उनके समय के बहुतेरे चित्र अब तक मौजूद हैं और अपने कौशल पर आश्चर्य दिलाते हैं। मध्यकाल में राजपून चित्रकला ने भी बहुत उन्नति की और आमेर, जोधपुर, इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हृदयग्राही चित्र अंकित किये गये।

इस युग में रचनात्मक प्रतिभा का सब से अधिक विकास भवन-निर्माण के क्षेत्र में हुआ। मुसलमान नरेशों को इमारत बनाने का शौक हमेशा से था। भवननिर्माण हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के थोड़े दिन बाद ही हिन्द और मुसलमान निर्माणिसद्धान्तों का सम्पर्क श्रीर मिश्रण प्रारंभ हुआ श्रीरनई नई रीतियों का आविष्कार हुआ। मध्य काल की हिन्दुस्तानी इमारते आज भी दर्शकों को चिकत करती हैं और सदा संसार की सर्वोत्तम इमारतों में गिनी जायगी। पुरानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू निर्माणसिद्धान्तों से इनकी त्तलना करने पर हिन्द प्रभाव स्वष्ट प्रगट होता है। उदाहरणार्थ. श्रागरे के पास सिं हदरे में श्रकवर की कुछ की इमारत हिन्द रीति की याद दिलाती है। देहली और आगरे के किले की इमारते. फतहपुर सीकरी के महल, लाहौर के मक्रवरे और आगरे का ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से ख़ाली नहीं हैं। राजपताना में शामेर आदि के महल भी बहुत करके उसी प्रधा का अनुकरण करते हैं जो उत्तर भारत के और प्रदेशों में प्रचलित थी । अस्तु, हिन्दूकला का इतिहास मध्य काल में पलट ज़रूर गया पर समाप्त नहीं हुआ।

चित्रों के नमूने .खुदाबल् स खोरियटल लाइनेरी, पटना, कलकत्ता।
प्रियाटिक सुसायटी आफ़ वंगाल के पुस्तकालय में, महाराजा वनारस,
नवाव रामपुर इत्यादि के पुस्तकालयों में एवं जयपुर, जोधपुर छादि के
अजायबलानों में हैं। देहली, लाहीर इत्यादि में व्यक्तियों के पास भी
बहुत से चित्र हैं।

<sup>9.</sup> मध्य क.ळ की कला के लिये फर्गुसन, हेवेल धीर विसेंट ए, स्मिध के वहीं प्रन्थ देखिये जिनका उच्लेख पहिले कर खुके हैं। अर्कियोलाजिकल सर्वें की रिपोर्ट और जर्नल आफ़ इंडियन घाँट एंड इन्डस्ट्री बहुत उपयोगी है बाउन, गुगल पेंटिंग भी देखिये।

उसके तत्व नष्ट नहीं हुये, वरन् श्रीर तत्त्वों से मिल कर नये नये क्यों में प्रगट हुये।

अब सामाजिक जीवन पर प्रक नज़र डालिये। मध्य काल में
पुराना हिन्दू संगठन कई ग्रंशों में अवश्य
सामाजिक जीवन वदल गया। कह चुके हैं कि ग्रन्य धर्मों श्रीर
जातियों से अपनी विलक्षण सम्यता की रक्षा
करने के लिये हिन्दू समाज ने जाति पांत के, खाने पीने कें, बंधन
श्रीर भी कड़े कर लिये, पुरोदितों को महिमा श्रीर भी बढ़ा दी।
स्वतंत्रता के समय में हिन्दू समाज का नेतृत्व राजा श्रीर पुरोहित

होतों के हाथ में था। मलजमान विजय के बाद वह नेतृत्व केवल

पुरोहितों के हाथ में ब्रा गया। सामान्य नेतृत्व रूप से कह सकते हैं कि पुरोहितों के नेतृत्व में सामाजिक जीवन को संकचित करने

वाली शक्तियां बहुत प्रवल हो गई। विदेशों से सम्पर्क चहुत कम हो गया था। जिन हिन्दुओं ने पशिया, यूरुप और अफ्रीका में अपने धर्म, तस्वक्षान और साहित्य, कळा का प्रचार किया था और समुद्र पार करके बहुत से देश और टापू आवाद किये थे वह अब विदेशपात्रा को ही पाप सममने लगे। छूत्राछूत का भेद तो पहिले भो था पर अब वह बहुत बढ़ गया। अन्तर्जातीय अनुनोम ज्याह पहिले ही कम हो गया था; अब बह कृरीब २ बिट्कुल मिट गया। स्त्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के अन्तिम काल तक बहुत गिर जुका था; पदां शुक्क हो गया था। १२ वीं सदी से जो राजनैतिक खलबल मची उसमें स्त्रियों की जोलिम

बढ़ गई श्रौर पर्दा बहुत कड़ा हो गया। स्वयं द्वियों का पद मुसलमानों में पर्दा बहुत होता था, उनके अनुकरण से भी उत्तर भारत के हिन्दुओं में यह मधा यलवान हो गई। पर्दे से स्त्री शिक्षा को गहरा धका लगा-यह स्वामाविक ही था। हिन्दुओं के बहुत से समुदायों में

बालन्याह पहिले ही प्रारंभ हो गया था।

बाल ब्याह स्मृतियों में उसका विधान है और पुराणों से भी उसकी ध्विन निकलती है। १३वीं सदी

के बाद स्त्रियों के पद के हास से, वर्णव्यवस्था की कठोरता से.

क बाद स्त्रिया के पद के हास सं, वणव्यवस्था को कठारता सं, और राजनैतिक गड़गड़ से बालव्याह और भी बढ़ गया और नन्हें २ बर्बो तक की शादियां होने लगी। इस प्रकार हिन्दू समोज की निर्वेलताएं बढ़ गई पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्राचीन समय के से ही रहे। मध्य काल में वर्णव्यवस्था को एक धका ज़कर लगा। अब तक हिन्दू न्याय में वर्णभेद का थोड़ा बहुत विचार श्रवश्य

किया जाता था; स्मृतियों में एक ही ब्रापराध न्याय के लिये भिन्न २ वर्णों के लिये भिन्न २ दण्डों

का विधान है। पर मुसलमान न्यायाधीश **इ**स

भेद को न मानते थें। उनकी दृष्टि में सब हिन्दू बराबर थे। सो, जहां वर्णव्यवस्था के श्रीर नियम कड़े हो गये वहां न्यायसम्बन्धी नियम मिट गये।

मध्य काल में हिन्दुओं के जीवन का साधारण भाव कहां तक बदल गया—इस आवश्यक प्रश्न का उत्तर जीवन का भाव देना सहज नहीं है। यह स्प्ररण रखना चाहिए कि प्राचीन युग में भी हिन्दू जीवन का भाव

सदा पक सा नहीं रहा था। कह चुके हैं कि ऋग्वेद के पहिले नी मंडलों के युग में जीवन का जैसा आनन्द और आड़ाद था वैसा आगामी काल में नहीं रहा। तत्यश्चात् बोद्ध और जैन धर्मी की प्रधानता ने कुछ और परिवर्तन किये। अन्त में बाहर से आने बाली जातियों की उथल प्रथल ने आशाबाद को निर्वल कर दिया। मध्य काल में राजनैतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनैतिक गड़-बड़ से, सामाजिक कुरीतियों के दृढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पर्क टूटने पर साधारण संकुचन से और पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य-

चाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और ग्रान्तरिक

निराशा सामाजिक निराशा प्रवल हो उठी। हिन्दुश्रों ने कर्म और संसार का जो सिद्धान्त निकाला

था और जो उपनिषदों के बाद सब को मान्य हुआ वह मानो दुधारी तलबार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके लिये यह आशावाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है। साहसी व्यक्तियों के चित्त में कर्मसिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम

ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मी

कर्म सिद्धान्त के बल से सय कुछ कर दिखायेंगे; जो कुछ हमारा हक है वह हमें ज़रूर मिलेगा; हमारा

पुरुषार्थ कभी निष्कल नहीं हो सकता। पर यदि आत्म-विश्वास नहीं है और साहस नहीं है तो कम सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं। तब यह धारणा होती है कि जो होना है वह होगा; भाग्य में जो लिखा लाये हैं वह भुगतना ही होगा; सुख दुख जो कुछ पड़े सब सहना होगा; हाथ पैर परकना व्यर्थ है। दैव पर निर्भर रहने का यह भाव मध्य काल में बहुत प्रवल मालूम होता है। रामचरित-मानस में रामचन्द्र के बनवास और दशरथ के मरण के वाद

हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सुनदु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेर सुनि नाथ॥

सूरदास भी कहते हैं कि कर्म की गीत टाले नहीं टलती। ऐसे वाक्यों से मध्य काल का हिन्दी या भाग्यवाद वंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं २ विपरीत साव भी हैं जैसे कि" दैव र आलसी पुकारा"। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि संस्कृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सैकड़ों वाक्य उद्घृत किये जा सकते हैं। पर पक श्रोर समस्त मध्यकालीन साहित्य को रिखये श्रीर दूसरी श्रोर समस्त प्राचीन साहित्य को रिखये श्रीर दूसरी श्रोर समस्त प्राचीन साहित्य को रिखये, तो मानना पड़ेगा कि मध्य काल में भाग्यवाद श्रीर निराशा की मात्रा श्रीधक है। एक संस्कृत कि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुषसिंह के पास लक्ष्मी श्राती है, "दैव देता है" यह तो डरपोक श्रादमी कहते हैं, दैव को छोड़ कर श्रपनी शक्त से पीरुप करो, यत्न करने पर सिद्धि न हो तो क्या दोष है ? आत्मावलम्बन के पेसे ओजस्वी कथन देशभाषात्रों के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं मिलते।

मध्यकाल में भगवदगीता की जो गति हुई उससे यह निष्कर्ष बहत स्पष्ट हो जायगा । गीता का उपदेश रण-भध्य काल में भगवत-भूमि में दिया गया था और अर्ज न से कठोर गीना यद कराने के प्रयोजन से दिया गया था। श्रीकृष्ण की गर्जना है कि उठो, जागो और भूतिकर्में। भें लगो। कर्म में ही तुम्हारा श्रधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को समर्पण करते हुये कर्म करो: निष्काम कर्म करो-यह गीता का सार है। गीता के सारे तस्वज्ञान, योग और भक्ति का परिणाम बही होता है जो श्रीकृष्ण का ध्येय था श्रर्थात श्रर्जन फिर गाएडीव धनुष को उठाता है श्रीर पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यों तो बहत सी बातें हैं किन्तु उपयुक्त ऐहि।सिक सम्बन्ध में पढिये तो प्रधान सिद्धान्त श्रनवरत कर्म का है। पर मध्य काल का वायुमंडल ऐसा था कि लोग गीता के तात्त्विक प्रयोजन को भूल गये। मध्यकाल के साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और बहुत सी टीकाएं भी मिलती हैं पर यहां धारणा है कि गीता योगध्यान श्रीर तत्त्वज्ञान की पुस्तक है। गीता के श्राधार पर कर्मयोग की दुंदुभी बजाना मध्यकाल का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी भावना होती है उसे शास्त्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे ही दिखाई देते हैं। हज़ार बरस तक हिन्दू गीता के मर्म को भूले रहे। गीता के रहस्य को समभाना चर्तमान बीसवीं सदी के नेता श्रों श्रीर लेखकों का काम था।

मध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी। पर
याद रखना चाहिये कि यह तमाम युग एक
परिवर्तन सा नहीं था। १३ वीं ईस्वी सदी से १५ वीं
ईस्वी सदी तक जो श्रवस्था थी वह १६ वीं
सदी में कुछ बदल गई एवं फिर सत्रहवीं सदी में कुछ श्रीर परिवर्तन
हुये। जब मुसलमान राज्यों ने धार्मिक सहनशीलता की नीति श्रंगीकार की, जब उन्होंने हिन्दुश्रों के लिए शासन के द्वार खोल दिये
श्रीर उसके बाद जब हिन्दुश्रों ने विप्लच कर के नये नये स्वतंत्र
राज्य स्थापित किये तब जीवन का भाव भी बदलने लगा। तथापि
सामान्यतः प्राचीन हिन्दू युग में श्रीर मध्य काल में वह अन्तर था
जिसका निर्देश श्रभी जगर किया है।

पर कोई यह न समफे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की उन्नति न की श्रीर मुसलमानों के सम्पर्क से मध्य काल में उन्नति हिन्दुश्रों को किसी तरह का लाभ न हुआ। प्रत्येक युग में बड़ी २ घटनाश्रों से तरह २ की लहरें पैदा होती हैं श्रीर तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। जैसे प्राचीन काल में जीवन श्रीर श्रान्दोलन की वहुत सी धाराष्टं थीं श्रीर कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकृत थीं वैसे ही मध्य काल में भी प्रगति के मार्ग तरह तरह के थे। उपर दिखा खुके हैं कि मुस्लल-

मानों के सम्पर्क से भाषा, चित्रकला श्रीर निर्माणकला में नये नये विकास हुये। देशी भाषाप श्रीढ़ साहित्यिक भाषा हो गई और बहुतेरे प्रतिभाशाली कथियों ने उनमें रचना की। इसका अधिकांश श्रेय उन प्रभावों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगट हुये थे। अगर बारहवीं-तेरहवीं सदी में राजनैतिक कान्ति न होती तो शायद लोक भाषा और साहित्यिक भाषा का पुराना भेद ज़रा भी कम न होता। लोक भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य उत्पिक्त के लिए ही नहीं किन्तु विषय के लिए भी मुसलमानों का

भक्तिवाद

ऋगी है। मुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त

है परमेश्वर की एकता । हिन्दू तस्वकान इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय में ही

पहुँच गया था पर ब्राह्मण धर्म में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया गया था जितना कि इस्लाम में। मुसलमान विद्वानों और तस्त्रकानियों के सम्पर्क से हिन्दूओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्या दा ज़ोर दिया। इस परिवर्तन का प्रतिविम्ब मध्यकालीन साहित्य में है। एक परमेश्वर की भावना हढ़ होने से एवं वेदान्त और स्पूर्ण मत के संवर्षण से भक्तिमार्ग के प्रवार में सहायता मिली। हिन्दी, वंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यकालीन साहित्य में सब से अच्छे ब्रन्थ भक्ति के ही हैं। हिन्दू मुसलमान धर्मों के सिक्षक से कुछ नये धार्मिक ब्रान्शिलन भी उत्पक्ष हुये। उदाहरणार्थ, १५ वीं—१६ वीं ईस्वी सदो में गुरु नानक ने सिक्षक धर्म चलाया जिसमें दोनों धर्मी के तत्त्वों का समावेश है।

गुरु नानक के लिये आदिप्रन्थ देखिये। इसका संस्करण बहुधा गुरुआुक्षों में है। देवनागरी अक्षरों में एक संस्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ। था पर अब वह दुल्याप्य है। अप्रेज़ी में फ़ान ट्रंप का अनुवाद बहुत ग़लत है। मेकालिफ़ का सिक्ख रिलीजन बेहतर है। हिन्दी में गुरु नानक की वाखियों का एक संकलन "संतवानी संग्रह" में भी प्रकाशित हुआ है।

अन्य धार्मिक कवियों और उपदेशकों में भी मुसलमान प्रभाव नज़र आता है।

राजनीति में भी मुसलमानों ने एक वड़ा भारी परिवर्तन किया जिस से देश की असीम लाभ हुआ। पिछले राजनैतिक संघी-श्रध्यायों से सिद्ध हुआ होगा कि हिन्द्स्तान जक शक्ति का राजनैतिक इतिहास संयोजक और विभाजक शक्तियों के संग्राम का चक है। जब संयोजक शक्तियां श्रधिक प्रवल हुई तब मीर्य, गुप्त, वर्धन इत्यादि साम्राज्य वने: जब विभाजक शक्तियों ने ज़ोर पकड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों में बट गया। प्राचीन काल के तमाम राजनैतिक इतिहास पर विचार कीजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालम होती हैं। मध्य काल में भी संयोग और विभाग का पुराना चक्र चलता रहा, देहली या आगरा के सुल्तानों या बादशाहों का भंडा कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया और कभी २ एक दे। प्रदेशों पर ही जैसे तैसे हिलता रहा। पर इस काल में पहिले की अपेक्षा संयोजक शक्तियां अधिक प्रवत हैं। साम्राज्यों का जीवन अधिक है, बल अधिक है। साम्राज्य का होना अब एक स्वाभाविक बात मालुग होती है। राजनैतिक पकता की पुरानी रुकावटे निर्वल हो रही हैं। अस्तु, मुसलमान नरेशों की राजनैतिक आकांक्षाओं ने और सामरिक वल ने देश की पक्पता बढाने में वड़ा काम किया और राष्ट्रीयता के उस भाव के लिये जमीन तच्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुन्ना।

राजनैतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू-पने का भाव भी बढ़ाया। जब तक देश में हिन्दूपने का भाव केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनकी कभी अपनी एकता का ध्यान न आया। बहु जानते थे कि हम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं श्रीर बढ़ कर हैं। ग्यारहवीं ईस्वी सदी में श्रव्बेरूनी ने देखा कि हिन्दुश्री की श्रपने ऊपर बड़ा गर्व है और दसरी जातियों के लिये वड़ा अपमान है। तथापि हिन्दुत्व का भाव बहुत निर्वल था। कुछ प्रादेशिक भाव थे, मत मतान्तर के भाव थे, वर्ण के भाव थे, जातियों के. उपजातियों के, उनकी भी शाखाओं के भाव थे पर हिन्दत्व की धारणा बहुत कमजोर थी। जब मुसलमान श्रा कर वस गये तब तारतम्य के द्वारा हिन्दूपने की वृद्धि हुई और हिन्दुओं ने समभा कि हमारी भी कोई एकता हो सकतो है। स्वयं हिन्द शब्द जो सिन्ध नदी के नाम से निकला है और जो मूल अर्थ में सिन्ध के श्रास पास रहने वालों का द्योतक है मध्य काल में प्रचलित हुआ । प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में हमने इस शब्द का प्रयोग केवल इस कारण किया है कि और काई शब्द ही नहीं है जो धर्म और वर्ण के भेदों को छोड कर देश के सब निवासियों का द्योतक हो। प्राचीन समय में हमारे देश में विचारही वर्ण और धर्म के भेदों के अनुसार चलता था। पराने स्मृतिकारों की कल्पना ने चीन श्रीर युनान श्रादि देशों के निचा-क्षियों की उत्पत्ति वर्णसंकरता के आधार पर लिख मारी। वर्ण के श्रवसार सब कुछ सोचने श्रीर लिखने की इस परिपाटी को उस समय धका लगा जब देश में बहुत से पेसे लोग श्रा बसे जिनके लिये वर्ण कोई चीज ही न था। उनसे अपना भेद देख कर हिन्दुओं ने हिन्दरव का भाव ग्रहण किया।

मुंसलमानों के आने पर हिन्दुस्तान का सम्पर्क पच्छिमी देशों से बहुत हो गयाः मध्य काल में वरावर आमद-साधारण जीवन रफ़्त होती रही और व्यापार भी ,खूब हुआ। हिन्दुस्तान में बहुत से नुष्टे फलों का चलन हुआ; नई तरह की मिठाइयां और पकान बनने लगे। इन सब के विदेशी नाम आज तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं कि इनको कोई विदेशी नहीं समभता। कई तरह के नये चस्त्र भी प्रचलित हुये जो श्रव सारे देश में और विशेष कर उत्तरी मैदानों में साधारण हो गये हैं। वाग बनाने की विद्या में भी बहुत उन्नति हुई। यह स्पष्ट है कि मध्य काल में हिन्दुओं ने श्रपने जीवन को नई परिस्थिति के बहुत कुछ श्रमुकुछ बनाया। निक्क वे तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त पुराने रूप में या परिवर्तित रूप में बराबर प्रचलित रहे। पुरानी श्रुंखला कभी ट्रुटने न पाई।

## अर्वाचीन काल

श्रवांचीन काल में भी हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिखाई है श्रीर श्रजुकूलन की शिक का भी परिचय अवांचीन काल दिया है। यूरुप के इतिहास में अवांचीन काल १५ वीं—१६ वीं ईस्वी सदी से प्रारंभ होता है क्योंकि उस समय वहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानस्कि परिवर्तन एक साथ हुये श्रीर जीवन का एक नया भाव प्रगट हुआ। पर हिन्दुस्तान के इतिहास में श्रवांचीन काल श्रठारह्वीं सदी के अन्त में श्रथवा यों कहिये उन्नीसवों सदी के प्रारंभ में शुरू होता है। श्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश संसारव्यापी मानसिक, श्राधिक और राजनैतिक शक्तियों के चक्क में पड़ णया। क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के सब अमंगें को धीरे २ ह्याप लिया। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सभ्यता का वह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो श्रव तक जारी है श्रीर जिसका श्रन्तिम परिवाम मुविष्य के गर्म में छिया है।

पूर्वी और पिच्छमी सभ्यताओं का सम्पर्क और संघर्षण जी शाज पशिया के सब देशों में दिखाई पारस्परिक प्रभाव देता है विश्वव्यापी महत्त्व की बात है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण-अर्थात रेल, जहाज, विमान, तारा, बेतार, छापा इत्यादि के कारण-अब एक सभ्यता दसरी सभ्यता पर बडी तेजी से ग्रौर बड़ा गहरा प्रभाव डाल सकती है। संसार की सब जातियां एक दूसरे के निकट आ रही हैं और कहीं एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घृणा कर रही हैं. कहीं सीच विचार के वाद कुछ विदेशी तस्वों का अपने संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य में हिन्दस्तान की सभ्यता क्या रूप धारण करेगी-यह निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता। पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजह हैं और उन की हजारों बरस की स्थिरता यह आशा विलाती है कि भविष्य में भी ऐसे ही या किसी परिवर्तित हुए में मौजूद रहेंगे। यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक हिन्दुओं में पुराने धमं प्रवलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का चलन है, पुराने साहित्य का अध्ययन होता है और जीवन की दिष्ट भी बहुत कुछ पुरानी सी है। परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं पर इनसे हिन्दू सभ्यता की निर्वलता नहीं किन्तु शक्ति ही प्रगट होती है।

हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल बनाने की शक्ति पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको अनुकूलन जीवित रक्खा था और आज भी यही शक्ति उसको धामे हुये हैं। गत सौ बरस में यह अनुकूलन अनेक क्यों में प्रगट हुआ है। धर्म और समाज के क्षेत्र में बहा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि के आन्दोलन

इस अबुकूलन के द्योतक हैं। सारे समाज में विदेश यात्रा, खानपान,

जाति पांत, व्याह की श्रायु इत्यादि के बारे में जो भाव बदल रहा है वह भी श्रमुकूलन का प्रमाण है। वारों श्रोर राजनैतिक जागृति हो रही है। श्राचार में कुछ नई नई वार्तों पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस श्रमुकूलन में भी पुरानी सभ्यता के तस्व हिस्साचर हैं। वेदों के या उपनिपदों के कुछ सिद्धान्तों के श्राधार पर नये धार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीवन के नियमन के लिये गीता श्रादि के नये श्रर्थ हो रहे हैं। समाज सुधारक भी बहुधा किसी न किसी पाचीन वाक्य की दुहाई दिया करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ठाछर और दूसरे कवियों में प्राचीन श्रध्यात्मविद्या और तस्वज्ञान का प्रभाव सर्वत्र दिष्टगोचर है। हिन्दू तस्वज्ञान का प्रभाव के नेचे श्रा दुक्त हैं। कुछ पड़ रहा है। शापनहायर, डायसन, वर्गसन श्रादि प्रसिद्ध यूरोपियन तस्वज्ञानी हिन्दू तस्वज्ञान के प्रभाव के नीचे श्रा चुके हैं।

## समीक्षा की आवश्यकता

जो सभ्यता कम से कम चार हज़ार बरस पुरानी है और श्रव तक जीती जागती मौजूर है, जो हिन्दुस्तान हिन्दू सभ्यता का पेसे विशाल देश के सब मार्गो में प्रचलित रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर

में फैले हैं, ब्रौर जिसने स्थिरता, अनुकूछन और परिवर्तन का जवलंत संयोग दिखाया है वह अवश्य ही संसार की प्रधान सम्यताओं में गिनी जायगी। सब पृष्ठिये तो वह विवक्कल अनोखी और अनुपम है। मिस्न, वैविछन, ऐसिरया, मीडिया, फ़ारस, प्रीस और रोम में भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं प्राचीन काल में उत्यन्न हुई पर वह सब काल के गाल में समा गई। आज कल जो सभ्यताएं यूरुग या अमरीका या पच्छित प्रियो में प्रचलित हैं वह बहुत नई हैं। चीन की सभ्यता अवश्य बहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू

सभ्यता का सा नहीं रहा और उसपर बाहर से असर भी बहुत पड़ा है। संसार के इतिहास में हिन्दू सभ्यता का एक विलक्षण स्थान है।

इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किसी पक्षगत की श्रावश्यकता नहीं है। इसका स्थान सदा ऊंचा रहेगाः अतएव इसकी समालोचन समीक्षा में पश्चपात से किसकने का कोई कारण नहीं है। पर श्रभी तक हिन्दू सभ्यता की निष्पक्षपात समीक्षा बहुत कम हो पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको समभने में ही श्र-समर्थ रहे हैं और इधर उधर की बहुत सी निर्मृत बातें लिख गये हैं। हिन्दुओं को स्वभावतः अपनी सभ्यता का इतना गर्व रहा है कि उनको वह सब गुणों से परिपूर्ण और सब दोषों से रहित मालुम होती है। अपनी जाति या इतिहास का अभिमान तो सारे संसार में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह चिशेष प्रवल है। एक तो वर्तमान पतन के समय म पुरानी श्रेष्ठता और परिपूर्णता के चिंतन से कुछ मानसिक संतीय होता है। दूसरे, लोग आशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा कारण जितनी अंत्री ठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन वर्तमान काल की उन्नति को मिलेगा। अस्त, कई हिन्द इतिहास-कार पाचीन समय में वर्तमान यूरोपियन ढंग की सामाजिक व्यवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। यह प्रयत्न पाठकों को भी बहुत स्नहाते हैं पर पक्षपात से हानि इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक तो राष्ट्रीय उन्नति का आधार पेतिहासिक सत्य ही हो सकता है, कल्पना नहीं । जो व्यक्ति अपनी निर्वलताओं को पहिचानने से ही इन्कार करता है वह कभी २ घोखा खाता है। जो

देश अपनी भूलों को भुलाता है और उनके स्थान पर अेष्ठता की कल्पना करता है वह अवश्य ही घोखा खायेगा। प्रत्येक देश को अपना इतिहास ठीक २ जानना चाहिये और सत्य घटनाओं से ही स्याभिमान, आत्मविश्वास, शिक्षा और चेतावनी ग्रहण करनी

इतिहास की उपयोगिता चाहिये। सच्चे निष्पश्चपात इतिहास के द्वारा ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथार्थ विचार हो सकता है। यही इतिहास का उपयोग है। जहां खींच-

तान होती है वहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती है। दूसरे, पक्षपातपूर्ण इतिहास वहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता। मौलिक सामग्री का अध्ययन करने वालों का विश्वास उससे जाता रहेगा और तरह र के संदेह पैदा होंगे। एक वात और है। अगर हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वधा परिपूर्ण थी, अगर उसमें कोई दोष न था, कोई निबंदता न थी, तो देश का पतन क्यों हुआ। अगर परिपूर्णता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित अवस्था के बाद क्या न होगा? किर भविष्य के लिये थया आशा है? सच तो यह है कि पतिहासिक सत्य को उल्लंधन करके अपनी सभ्यता को दोषरहित समभ्यता भीषण निराशावाद है, एक तरह की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षा विना किसी पक्षपात के और विना किसी भय के होनी चाहिये—विशेष कर वर्तथान समय में जब संसार संगठन के मूल आधार और सिद्धान्तों पर बहस कर रहा है।

सभ्यता के लक्षण

सभ्यता क्या है ? सभ्यता की अध्या यों कहिये सभ्यता की प्रगति की कसौटी क्या है ? समाजशास्त्र एवं सभ्यता की कसौटी नीतिशास्त्र के इस अत्यंत जटिल प्रश्नकी पूरी मीमांसाके लिये यहाँ स्थान नहीं है । पर इतना

कह सकते हैं कि सभ्यता को एक कसीटी प्रकृति की अर्थात् प्राकृतिक शिक्तयों की विजय है। पशु, पक्षी सदा प्रकृति के अधीन हैं। आँधी पानी, गर्मी सदीं, अकाल इत्यादि से वह अपनी रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते। जंगली आदमी पशुनों से अच्छे हैं पर प्रकृति की चोटें उनपर भी बड़े ज़ोर से पड़ती हैं और वह यथेष्ट कप से अपना सवाव नहीं कर सकते। बाढ़ आये तो वह पानी में वह जाते हैं, स्था पड़े और शिकार भी न मिले तो वह मर जाते हैं, जानवरों से भी उनको बहुत डर रहता है, उनकी कल्पना के भूत प्रेत भी चारों ओर से उन्हें सताते हैं। स्रज, चन्द्रमा और नक्षत्र, मेह, आंधी और विजली, पृथवी और पहाड़, नदी और समुद्र आदि को देवता समभ कर वह पूजते हैं और प्रसन्न करने की प्रयत्त उनसे रक्षा का पूरा प्रवन्ध करने की और उनकी जीतने की अर्थात् उनसे रक्षा का पूरा प्रवन्ध करने की और उनकी शक्ति से अपना काम निकालने की चेष्टा नहीं करते। जैसे २ ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रकृति पर विजय होती जाती है। यह सभ्यता जाता है, वैसे वैसे प्रकृति पर विजय होती जाती है। यह सभ्यता

की एक कसौटी है और इसका मूलमंत्र है ज्ञान।
प्रकृति पर विजय दो एक उदाहरणों से यह सिद्धान्त स्पष्ट हो
जायगा। अज्ञान की अवस्था में आदमी नदी से

पानी पी सकता है पर श्रीर कुछ नहीं कर सकता। वह नदी से डरेगा श्रीर श्रगर बहुत साहस करेगा तो ड्रथ मरेगा। पर ज्ञान होने पर श्रादमी किश्ती बना कर नदी को सुगमतापूर्वक पार कर सकता है; पुल बना कर श्राने जाने की क्कावट को लगभग बिल्कुल दूर कर सकता है; नदी से खेत सींच सकता है; नहर काट कर दूर दूर तक सिंवाई कर सकता है; नदी की धारा से पनचकी चला सकता है श्रीर विज्ञली बना कर रोशनी, पंखे श्रीर मशीन का प्रबन्ध कर सकता है; नदी के किनारे बड़े २ नगर बसा सकता है श्रीर

नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। 'यह सच है कि कभी २ नदी का वेग ऐसा बढ सकता है कि गांव श्रीर नगर डूब जांय, पुल श्रीर किश्ती बह जांय और चारों ओर हाहाकार मच जाय। द्रष्टान्त पर एक तो ऐसा बहुत कम होगा और दूसरे इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विजय अभी पूरी नहीं हुई। जैसे २ ज्ञान बढ़ता जायगा श्रीर उसका उपयोग होता जायगा वैसे २ विजय की मात्रा भी बढती जायगी। आंधी, मेह पर भी ज्ञान के द्वारा विजय होती है अर्थात ज्ञान के उपयोग से मजबूत मकान बनाये जाते हैं और पानी के बहाव का यथोचित प्रबन्ध किया जाता है। ज्ञान के द्वारा पृथिवी पर खेती होती है। खान खोद कर बहुत सी धात निकाली जाती हैं और उद्योग, व्यापार, रहन सहन इत्यादि का सारा इन्तिजाम होता है। गणित और भौतिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भाप और विजली की जीत कर रेल, तार, बेतार, जहाज इत्यादि चलाये गये हैं, हजारों चीज बनाने के लिये पुतलीघर स्थापित किये गये हैं। प्रकृति की यह सब विजय ज्ञान के द्वारा होती है। इससे कष्ट दर होता'है और सुल, पेशवर्य के साधन बेहिसाब बढ़ सकते हैं। अस्त, प्रकृति पर मानवी विजय को सभ्यता की एक कसीटी मान सकते हैं।

पर उस ज्ञान के अलावा जिससे प्रकृति पर विजय होती है

पक्त और तरह का ज्ञान भी है। प्राकृतिक
बाज्यात्मिक जिज्ञासा शक्तियों के पीछे कोई चेतन शक्ति है या नहीं ?

इस तमाम विश्व को रचने वाला और इसका
नियमन करने वाला कोई है या नहीं ? आर है तो मनुष्य में उसका
कोई अंग है या नहीं ? आर है तो इस अप्राकृतिक पदार्थ का
सम्बन्ध विश्व के स्वामी से किस प्रकार का है ? मरने के बाद

क्या होता है ? यह प्रश्न जिस विषय से सम्बन्ध रखते हैं वह शायदे श्रज्ञेय है, जैसा कि हवर्ष स्पेन्सर का विश्वास था; शायद वह हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। पर मानवी मस्तिष्क इन अवश्यं-भावी प्रश्नों की यों ही नहीं छोड़ सकता। वह विश्व की समस्या की तह पर पहुँचने का प्रयत्न करता है और

तस्वज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। जो लोग इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और

परलोकसम्बन्धी प्रश्नों को निरा विद्ग् हावाद समफते हैं वह भी कभी २, जैसे मृत्यु के दृश्य के सामने, हुक बक्के रह जाते हैं और श्रास्तरच के रहस्य की ओर भुकते हैं। सार्थक हो चाहे व्यर्थ हो, श्राध्यात्मक जिज्ञासा मिटाये नहीं मिट सकती। संसार में सेंकड़ों क्या हज़ारों सिम्न भिन्न श्राध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं और निकल रहे हैं। इनके पारस्परिक सत्यासत्य का निणंय कोई नहीं कर सकता पर यह परीक्षा श्रवश्य की जा सकती है कि किस जाति ने तत्वज्ञान में कितनी गम्भीरता और युक्ति से काम लिया है। तत्त्वज्ञान से चाहे भौतिक सुत्र की चैसी यृद्धि न हो जैसी मौतिक ज्ञान से होती है पर वह एक दूसरी तरह के सुख का साधन है। उससे श्राभ्यंतिक शान्ति मिल सकती है या कम से कम यह संतोष हो सकता है कि हमने यथोचित श्रवसंयात कर लिया। श्रस्तु, प्रास्तिक ज्ञान के श्रलावा श्राध्यात्मक श्रवसंयान, श्रथवा यों कहिये तत्त्वज्ञान, भी सभ्यता की एक कसीटी है।

पर पक्तमात्र ज्ञान के अप्रधार पर किस्तों भी सभ्यता की श्रेष्ठता या परिमाण का निर्णय नहीं किया जा ज्ञान का संकट सकता। यह एक कसौटी है, पूरे निश्चय की सामग्री नहीं है। सम्भव है कि कोरे ज्ञान-संचय का अन्तिम परिणास सभ्यता का नाश ही हो अर्थात इतना क्कान इकट्टा हो जाय कि सभ्यता उसे सम्हाळ न सके और उसके बोफ से चूर २ हो जाय। आज पिच्छमी सभ्यता इसी संकट के सामने खड़ी है और पिच्छमी सिद्धान्त और राजनीति इस दुविधा में पड़े हैं कि यह वैज्ञानिक सभ्यता इस शताब्दी में ही लोप हो

जायगी याघोर संकट से छुटकारा पा कर और पश्चिमी सम्यता की भयं कर स्थिति निक स्थोन इतनी हो सुकी है और लड़ाई

की तथ्यारी में हत्या के ऐसे २ रोमांचकारी श्राविष्कार हो चुके हैं कि अगर फिर १६१४—१८ का सा विश्वव्यापी युद्ध हो तो विमान, वस्व और मैस के द्वारा राजधानी तथा उद्योग, व्यापार, विद्या और कला के सब नगर मिनटों में सदा के लिये मिटाये जा सकते हैं। आज यह सम्भावना यूह्य के सामने हैं कि विज्ञान सभ्यता को मिटा दे और फिर आप भी मिट जाये। आज गहरे गर्स के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी है कि मनुष्य ने ज्ञान तो बहुत संवय किया है पर उसका टीक प्रयोग नहीं समफा है अर्थात् उसका ज्ञानवल असामाजिक, पाशविक वृत्तियों के हाथ में है। इससे प्रगट होता है कि ज्ञान और प्रकृतिविज्ञय यथेष्ट नहीं है। सभ्यता की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को जीतना काफ़ी नहीं है, मनुष्य को अपनी भीतरी प्रकृति भी जीतनी चाहिये। मानती प्रकृति में कई प्रवृत्ति हैं जिनका नियमन व्यक्ति

भानवी प्रकृति पर विजय समाज के सामंड

के जीवन की शान्ति और सुख के लिये एवं समाज के सामंजस्य और संवृद्धि के लिये आवश्यक हैं। कोध, मान, लोभ, ईर्ष्या और

निहुरता से व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन स्वार्थपूर्ण और क्लेशमय बना सकता है। इनको जीतना अर्थात् इनके। वेग को सामाजिक संवृद्धि के मांगीं में परिखत कर देना सभ्यता के लिये आवश्यक है। अगर यह प्रवृत्तियां उच्छृंखल होकर जीवन पर अपनी ही प्रभुता जमा लें तो मानवी समाज द्वेष और संप्राम का केन्द्र हो जाय और समाज के सुख में और उन्नति में बड़ी बाधा हो। इसके विपरीत अगर आहिसा, स्नेह, और सहानुभूति की प्रधानता हो यह लोक स्वर्ग के तुव्य हो सकता है। आज तक कोई समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमें केवल बुरी प्रवृत्तियों अथवा यों कहिये असामाजिक प्रवृत्तियों का या केवल अच्छी अर्थात् सामाजिक प्रवृत्तियों का या केवल अच्छी अर्थात् सामाजिक प्रवृत्तियों का सम्मथ्य रहा हो। इतिहास में सदा दोनों तरह की प्रवृत्तियों का सम्मथ्य रहा है पर किन प्रवृत्तियों का माजा कितनी है—यह सम्यता की एक कसीटी है।

समाज के खुख के छिये यह श्रावश्यक है कि ब्यक्ति एक दूसरे को क्षिति न पहुँचाएं पर इसके श्राताचा समाज की सेवा समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है कि ब्यक्ति समाज की सेवा करे श्रायति श्रापने मानसिक, औद्योगिक, राजनैतिक या और तरह के प्रयत्नों से सामाजिक संवृद्धि की चेष्टा करे।

यह सामाजिक सहयोग अत्यंत श्रावश्यक श्रीर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि समाज के बहुत से काम इतने विशाल श्रीर किन हैं कि बहुत से आदिमाणित विचार श्रीर प्रयत्न से ही पूरे हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सामाजिक श्रवस्था की समीक्षा श्रीर उन्नति के उपाय हूं इता, राजनैतिक जीवन में ऊंचे श्राद्शं स्थापित करना श्रीर सब के हितों की सेवा कराना, सामाजिक न्याय को सर्वव्यापी बनाना—यह काम तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुत से स्त्री पुरुष सार्वजनिक जीवन में सिमालित हों श्रीर स्वार्थ श्रीर पश्चपात से रहित हो कर समाज को सेवा करें। शिक्षण में, श्राधिक जीवन में, एवं जीवन के दूसरे विभागों में भी सहयोग श्रीर सेवा

के भाव की आवश्यकता है। जो सभ्यता यथेष्ट संख्या में निष्काम समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात् जो अपने आदर्शी और परिस्थितियों के द्वारा समाजसेवा का भाव जागृत कर सकती है और स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेगी और सफळ कहलाने के योग्य होगी।

संसार में बहुत से ब्यक्ति हैं जो धनी और विद्वान, सच्चरित्र और समाजसेवी होते हुए भी सुखी नहीं हैं। सामजस्य वाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है पर भीतर ही भीतर वह घोर

अशान्ति के शिकार हैं। इसी तरह अनेक समाज हैं जिनके पास विद्या और वैभव की बहुतायत है और समाजसेवकों की भी कमी नहीं है पर वह असंतोष और क्लेश में फँसे हैं। इसका कारण क्या है? यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर पहुँचेगा कि सुख और शान्ति के लिये आन्तरिक सामंजस्य की आवश्यकता है। किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति का अत्यधिक माबस्य, हो जाय और अन्य शक्तियां अविकसित पड़ी रहें तो

जीवन अधूरा रह जायगा श्रौर पूर्ण सुख व्यक्तिगत श्रौर संतोष दूर भाग जायगा । श्रगर कुछ चित्तवृत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय श्रौर

अन्य वृक्तियों की अयहेलना की जाय तो आन्तरिक जीवन एक नीरव संग्राम का क्षेत्र हो जायगा। व्यक्तित्व की पूर्णता इसमें है कि सब शक्तियों और वृक्तियों का यथोचित विकास और प्रसार हो, उनमें पारस्परिक विरोध न हो किन्तु बुद्धि के द्वारा उन सब का सामंत्रस्य और संगठन कर दिया जाय। व्यक्तिगत जीवन के सामंजस्य के लिये एक बात बहुत ज़क्सी है। मजुष्य सामाजिक जीव है। समाज न हो सामाजिक तानंतस्य तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरण पोषण हो सकता है न शक्तियों का विकास हो सकता है। मा के दूध के साथ बचा सामाजिकता का पान करता है। धीरे धीरे वह समाज के जीवन का अट्टर भाग बनता जाता है। हिन्दुओं के और अन्य जातियों के संस्कार इसी सामाजिक दीक्षा के जिन्ह अथवा घोषणापत्र हैं। व्यक्ति स्वभावतः समाज का अंग है। समाज से अर्थात् अन्य व्यक्तियों और समुदायों से उसका सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य गढ़ों है तो उसके जीवन में कठिनाई और अड़चन होगी और समाज का जीवन किसी न किसी अंग में अस्तव्यस्त हो जायगा।

श्रपने व्यक्तित्व की अथवा यों कहिये श्रपनी सामाजिकता की पूर्ति के लिये मनुष्य बहुत से समुदाय या समुदाय संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, उद्योग, धर्म, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि इत्यादि की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह तरह तरह के संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय वनते हैं। कुटुम्ब का समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बना दिया है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तियों को संधि और सामंजस्य आवश्यक हैं बैसे ही सामाजिक जीवन में व्यक्तियों के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य की आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य का अर्थ दमन नहीं है; सचा सामंजस्य विकास और प्रसार का है। व्यक्ति, समुदाय और समाज के वास्तविक सामंजस्य की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही सुगमता जीवन में होगी। यदि सभ्यताका लक्ष्य मानवी जीवन की पूर्ति और सुख है तो

सामजस्य को भी सभ्यता का एक लक्षण श्रौर कसौटी मानना पड़ेगा।

## पुरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण

इस प्रकार सामान्यतः सभ्यता की परीक्षा के लिये पांच कसौटियां स्थिर की जा सकती हैं—(१)

समाहरण ज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय; (२) तत्त्वज्ञान के द्वारा विश्व एवं आत्मा और

परमातमा, जीवन और मरण, सुख और दुख की पहेलियों को सुलफाने का युक्तिपूर्ण प्रयत्नः (३) मानवी प्रकृति पर विजय अर्थात् चित्तवृत्तियों का संयम और नियमनः (४) सामाजिक हित और सेवा का व्यापक भावः और (५) व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य। किसी सभ्यता ने इन आदशों को कहां तक व्यवहार में परिणुत किया—इस विषय पर मतभेद के लिये बहुत स्थान है। पेतिहासिक निर्णय के लिये पूरी सामग्री नहीं मिलती। मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाग्रां का तारतम्य यों भी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि इनकसौटियों पर कसने से प्राचीन हिन्दू सभ्यता कैसी उतरती है?

प्रकृतिज्ञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन किसी जाति से कम नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन हिन्दू सम्यता श्रीर प्रकृतिज्ञान वालों को मालूम थीं हिन्दु श्री से छिपी हुई थीं पर इसके विपरीत बहुत सी बातें हिन्दु श्री को मालूम थीं किन्तु श्रीरों को नहीं। गत दो सौ बरस में यूका ने वैज्ञानिक श्रीविकारों की धूम मचा दी है श्रीर दिन दूनी रात चौगुनी ऐसी

उन्नति की है कि आँखें चकाचौंघ हो जाती हैं, पर सत्रहवीं सदी तक

यूरुप का प्राकृतिक झान सामान्यतः प्राचीन भारत से श्रिधिक नहीं था। गिर्यात श्रीर ज्योतिष् में हिन्दू उनसे बढ़ कर ही थे; रसायन में उनके बराबर नहीं थे पर बैद्यक में उनसे बहुत श्रागे

निकल चुके थे; नहर, तालाब, बाँध, भवन

भिन्न र विषय इत्यादि बनाने में किसी से कम नहीं थे। शरीर की बनावट का ज्ञान, और बनस्पतियों

का ज्ञान, हिन्दुओं को जैसा था वैसा किसी प्रानी जाति को नहीं था। उन्होंने ऐसी ऐसी दवाओं का पता लगायां जो आज भी उपयोगी हैं और आश्चर्य कराती हैं। जन्तुशास्त्र में हिन्दू पीछे रह गयेथे पर सच पूछिये तो १८ वीं सदी तक किसी भी जातिका जन्तज्ञान ऊंचे दर्जे का नहीं था। मनोविज्ञान में हिन्दुओं के कुछ सिद्धान्त बहुत मार्के के हैं। यागशास्त्रों में मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण आश्चर्यजनक है और नीतिशास्त्रों में भी उसकी विवेचना बहुत ऊचे दर्जें की है। यह सच है कि हिन्द मानस शास्त्र की पद्धति सर्वधा वैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शास्त्र अठारहवीं सदी से पहिले कहीं भी नहीं था। अस्तु, ज्ञान और प्रकृति पर विजय के सम्बन्ध में हिन्दु सभ्यता १६-१७ वीं सदी के पहिले की किसी भी सभ्यता से कमन थी। यह सच है कि प्रकृति पर पूरी विजय न हुई। अतिवृष्टि. अवष्टि इत्यादि प्राकृतिक विपत्तियों के परिखामों का यथोचित निराकरण नहीं हुआ; आने जाने के मार्गी में असुविधाएं बनी रहीं: वर्तमान समय के से आविष्कार नहीं हुये। पर स्मरण रखना चाहिये कि प्रकृति की कठिनाइयाँ भी बहुत बड़ी है और उन को जीतने में बहुत सदियां लगती है। आज भी वह पूरी तरह नहीं जीती जा सकी है। शायद हिन्दुश्रों की भौतिक शास्त्रों की श्रोर कुछ श्रधिक ध्यान देना चाहिये था पर कुछ भी हो उन्हें ने जितना किया वह उस समय की दृष्टि से प्रशंसनीय है।

प्रकृतिज्ञान को छोड़ कर तस्त्रज्ञान की ओर देखिये तो हिन्दू-सम्यता का गौरव और भी स्पष्ट प्रतीत तस्त्रज्ञान होगा। उपनिषदों के समय से लेकर बार-हवीं-तेरहवीं ईस्वी सदी तक हिन्दुओं ने विश्व

की मीमांसाओं को सुलभाने का प्रयत्न बड़े योग से और बड़ी युक्ति से किया। उनके निष्कर्षों से कोई सहमत हो या न हो पर उप-निषद्, पड्दर्शन, भगवद्गीता, एवं वौद्ध और जैन दर्शनों के महस्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता। जर्मनी के प्रख्यात दार्शनिक शापन-हायर ने कहा था कि उपनिषदों से मुक्ते अपने जावन में शान्ति मिली है और उपनिषदों से ही मुक्ते अपनी मौत में शान्ति मिलीगी।

मैक्समुलर ने कहा था कि मानवी मध्तिष्क पूरोपियन सम्मतियां ने सब से बड़े सिद्धान्त और सब से बड़ी युक्तियां हिन्दुस्तान में ही निकालीं। हाउस्टन

स्टुब्रर्ट चेम्बरलेन इत्यादि लेखक भी जो सदा जर्मन जातियों की श्रेष्ठता और प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं कि तत्त्वज्ञान में हिन्दुओं की बराबरी कोई नहीं कर सका। कह चुके हैं कि विश्व को पहेली सब के सामने कभी न कभी ब्राती है। मौत के बाद क्या होता है ?—इस प्रश्न से कोई बच ही नहीं सकता। हिन्दुओं का स्वभाव पे सा गम्भीर था कि इन प्रश्नों का उत्तर पाये

विना उनको चैन नहीं था। यह भी उन्होंने गंभीरता श्रच्छी तरह समक्ष लिया था, यद्यपि श्रौर बहुत सी जातियां १६वीं सदी तक यह न समक्ष

पाईं, कि तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में मतभेद अनिवायं है और सत्य की स्मोज में सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता। हिन्दुओं में

विचार की स्वतंत्रता का राज्य था। बीसों का सैकड़ों मत निकले, कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे की, कोई परमेश्वर में विश्वास करता था, कोई अनीश्वरवादी था, किसी

किसी को आत्मा या पुनर्जन्मका अस्तित्व ही

मतभेद मान्य न था। सब धारणाश्चों या सिद्धान्तों पर

पूरी पूरी बहस हुई और अन्त में कुछ सिद्धान्त

लगभग सारी जाति को मान्य हुये। श्रगर

सहनशीलता विचार की स्वतंत्रता और सहनशीलता न

होती तो तस्वज्ञान में ऐसी आश्चर्यकारी, ऐसी

चमत्कारिक, सफलता कभी न हो सकती थी। हिन्दू तत्वज्ञान का प्रधान गुण यह है कि वह श्रस्तित्व की तह तक पहुँचने का प्रयत्न करता है श्रीर सदा युक्ति के मार्ग पर चलकर धारणाएं स्थापित करता है। यहां न्याय अर्थात् तर्क की हद हो गई है। सारे तत्वज्ञान में निर्भयता कुट कुट कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू

सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है। यदि कोई विभयता आपित हो सकती है तो यह है कि तत्त्वज्ञान

में जाति ने श्रत्यधिक मानसिक शक्ति व्यय

की और यथोचित सामंजस्य की अवहेताना की। परलोक की धुन में बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया। किसी किसी काल में आध्यात्मिक अनुसंधान के प्रयास के कारण वैराग्य और सन्यास

का ऐसा दौर दौरा हुआ कि बहुत से कुटु-

एक आपत्ति म्यों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया, बहुत सा नैतिक यल समाजसेवा से खिच कर

दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा श्रीर कभी कभी राजनैतिक जीवन में भी कठिनाइयां पैदा हुई। सामान्यतः, परलोक की जिन्ता ने इस जीवन के निजी महस्त्र को कुछ कर दिया और समाज पर श्रानेवाले दुली और विपत्तियों का सामना पूरी पूरी संगठित शक्ति से न होने दिया। यदि हिन्दुओं को तत्त्वज्ञान का प्रेम ज़रा कम होता तो उनकी मानसिक प्रतिभा भौतिक शास्त्रों में और भी श्राधिक उन्नति करती और जीवनोपयोगी श्राविष्कारों के द्वारा मानव जाति की अधिक सेवा करती।

तत्त्वज्ञान का प्रधान उद्देश्य था सत्य की खोज, पर सत्य के ज्ञानमात्र से हिन्दुओं को संतोष न था। आत्मसंयम उसके आधार पर उन्होंने जीवन का और मोक्ष का मार्ग निश्चित करने की भी चेण्डा की।

उन्होंने श्रच्छो तरह समफ लिया था कि मनुष्य श्रीर कुछ करे या न करे पर उसे श्रपनी प्रकृति पर विजय श्रवश्य प्राप्त करनो चाहिये; श्रपनी निर्वलताश्रों को दूर करना चाहिए, कोध, मान, माया, लोभ, मत्सर श्रादि प्रवृत्तियों को वश में करना चाहिए, मौत से कुभी न डरना चाहिये। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि धर्मी से जो नीतिशास्त्र संयुक्त हैं उन सब में श्रात्मसंयम की बड़ी महिमा है।

गुरुओं के साथ या मठों की वड़ी २ पाठशा-बादर्श लाओं में विद्यार्थियों को सब से पहले संयम सिखाया जाता था, गृहस्थों को संयम

का उपदेश दिया जाता था और वाननस्यों तथा सन्या-सियों से तो पूर्ण संयम की आशा की जाती थी। हिन्दुओं में त्यांग का जो आदर्श था वह भी ऊंचे संयम का मार्ग था। इसके कारण बहुतेरे लोग संसार के सब पेश्वर्य और खुल को ही तुच्छ समभते थे और उसे पुराने कपड़े की तरह आसानी से छोड़ने को तथ्यार थे। हिन्दू आचार या धर्म का प्रधान अंग, प्रधान लक्षण, संयम था। यह कहने का अभिप्राय नहीं है कि सब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर पेसा होता तो श्रापस के लड़ाई भगड़े बिह्कुल मिट जाते। प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास संप्रामों से, बहुधा श्रमावश्यक श्रीर हानिकर संप्रामों से, भरा हुशा है। पिछले श्रध्यायों में उनके बहुत से हण्यान्त मिले होंगे। उनसे प्रगट है कि राजवगों में श्रीर जनताश्रों में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की धन धरती छीनने की प्रवल श्राकांक्षा थी, कभी कभी कोध श्रीर ईवां की धूम हो जाती थी। समाज या कुटुम्ब के जीवन के बारे में जो बाते मालूम हैं वह भी पूर्ण संयम नहीं सिद्ध करतीं। तो भी इतना स्पष्ट है कि संयम का श्रादर्श बहुत ऊंचा था श्रीर बहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेण्टा

करते थे। सब विद्यापीठों में ब्रह्मचर्य पर ज़ोर

व्यवहार दिया जाता था और यावजीवन आत्मशासन

की शिक्षा दी जाती थी। मानवी प्रकृति पर

विजय पाने का महान प्रश्त धार्मिक साहित्य में ही नहीं किन्तु हिन्दू लौकिक साहित्य में, मृतियों और विजों में, मंदिरों और मठों में भी प्रतिविध्वित है। आत्मसंयम की दृष्टि से समीक्षा कीजिये तभी हिन्दू कला के गुण और चमत्कार समक्ष में आ सकते हैं। गौतम- बुद्ध की मृतियां देखिये जो हिन्दुस्तान और यूक्ष्प के अजायवख़ानों में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को ही मृति के क्ष्म में बैठा दिया है। जैन तीर्थकरों की मृतियां प्रथमतः इन्द्रिय जीतने वालों की मृतियां हैं। अनेक ब्राह्मण मृतियां में भी यही प्रधान लक्षण है। मृति के द्वारा संयम प्रगट करने का अपूर्व कौशल हिन्दुओं में था। ग्रीस की मृतिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्दर्य था। हिन्दू मृतिकला का लक्ष्य नैतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों में भी बहुधा शरीर और प्रकृति को गौण रख के मानसिक अवस्था और विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है। बहुत से हिन्दू कवियों और लेखकों ने संयम और शासानग्रह के वर्णन में कृतम तोड़ दी है।

पर इस आत्मसंयम के आदर्श और अभ्यास की जड़ में पक निर्वलता थी जो मध्यकालीन यूरुप और पव्डिम पशिया के

देशों में भी नज़र आती है और जिसका एक निवंछता संकेत यहां आवश्यक है। प्राचीन हिन्दुओं ने

एक निवलता सकत यहा आवश्यक है। प्राचीन हिन्दुआ न कुछ प्रवृत्तियों को बिटकुल दवाने का अथवा यो

किंदिये कभी २ मिटाने का प्रयक्ष किया। पर वह यह भूल गये, जैसा कि आजकल का मनोविज्ञान सिखाता है, कि यह प्रवृत्तियां मिटाई नहीं जा सकतीं; यह इतनी स्वभाविक है कि मिटाने का प्रयक्ष ही

नैतिक और मानसिक जीवन के लिये हानिकर

दमन हो सकता है। इस लिये इन प्रवृत्तियाँ को दबाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊंचे

करने का, इनकी शक्ति के लिये अच्छे अच्छे मार्ग निकालने का, प्रयत्न करना चाहिये। इनको स्वभावतः बुरा समक्षने की, इनकी निन्दा करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इनको स्वीकार की जये और फिर इनका नियमन करने की चेष्टा कीजिये। पेसा करने से व्यक्ति का जीवन पूर्ण और सुखमय होगा, समाज में सामंजस्य होगा.

चारो श्रोर उल्लास का भाव होगा श्रीर परिवर्तन श्रसामाजिक श्राचार भी बहुत कम होगा। दो एक उदाहरण लीजिये। मनुष्य की चेतना में अहम का भाव है, विश्व को वह श्रहम की श्राँखों से ही देखता

है; इस भाव से अभिमान उत्पन्न हो सकता है; अहम् अभिमान के बश हो कर आदमी दूसरों को

नीचा समभता है, दूसरों के सुख दुख का विचार छोड़ देता है और अत्याचारी हो जाता है। अहम् के भाव पर कैसे विजय हो? अगर इसे मिटाने का प्रयस्न की जिये तो ब्यक्तित्व के नाश हो जाने का डर है, ब्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनचक का केन्द्र ही बिगड़ जायगा। अस्तु, श्रहम् को सिटाने का प्रयत्न करना अनुचित है। पर अहम् को सामाजिकता से पेसा परिपूर्ण कर सकते हैं कि उसकी असामाजिक प्रवृत्ति जाती रहे, उसे अभि-मान हो तो अहिंसा का हो, समाज सेवा का हो; अगर यह अपने को दूसरों से अच्छा समफे तो उनका अपमान करने के बजाय उनको अपने आदर्श तक उठाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्रहम् को मिटाने के बजाय श्रहम् को शुद्ध करने की चेषा करनी चाहिये। पक और प्रवृत्ति को लीजिये। जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने विकासकम में प्रानवी चित्त को ऐसा बनाया है कि स्त्री की श्रोर पुरुष का आकर्षण होता है और पुरुष की ओर स्त्री का। व्यापक अर्थ में इसको कामप्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति उच्छ खल हो जाय तो बहुतेरे जीवनों का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क,

और चरित्र को मिट्टी में मिला सकती है और काम समाज में हाहाकार मचा सकती है। यह इतनी बलवान प्रवृत्ति है कि इसका नियमन

श्रीर समाजीकरण सामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। पर इसकी प्रवलता से तंग आकर बहुत से धार्मिक श्रीर नैतिक शिक्षकों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है; इसको बहुत बुरा बताया है; इस लिये संसार छोड़ने की शिक्षा दी है। जैसा कि पहले कह खुके हैं, इस प्रकार के मावों के कारण स्त्रीमात्र की बहुत बुरा निन्दा हुई, पर्वे का रिवाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरों में वन्द रहने लगीं, बहुत सी विधवाएं जला दी गईं, विधवाच्याह कम हो गया, श्रीर स्त्रियों का पद बहुत गिर गया। प्राचीन मारत में ही नहीं किन्तु मध्य-कालीन यूक्त में श्रीर कई युगों तक कुछ मुसलमान देशों में भी कुछ कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय में शायद कुछ सफळता इससे हुई होगी पर सामाजिक हुंश के रूप में इसका

मूल्य वहुत अधिक था। इसके विपरीत काममवृत्ति को स्वभावतः वुरी समफने के वजाय उसके प्रगटन का यथोचित प्रवन्ध और उसके ध्येय का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहाँ क्षी पुरुष साधारणतः मिलते जुळते रहते हैं वहाँ बुरी वासनाएं जल्दी नहीं पैद। होतीं; जहाँ शिक्षा और अनुभव से स्त्रियों के मानसिक और नैतिक बल के विकास का अवसर होता है वहाँ वह सामाजिक जीवन में पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं। जहाँ प्रेमव्याह का अवसर होता है वहाँ वह सामाजिक जीवन में पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं। जहाँ प्रेमव्याह का अवसर होता है वहाँ कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मधुर कर सकती है, शिष्टाचार को उंचा कर सकती है और काव्य तथा कला को प्रोस्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में जिन समाजों ने कोरी दमन नीति के आधार पर अपने आदर्श वनाये और संस्थाएं रचीं उनको हानि उठानी पड़ी है। हिन्दू आध्यात्मक आदर्श में तो भूख प्यास, जाडा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयत्न है।

हिन्दू संयम की यह निर्वलत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें दमन की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी।

निदक्कर्ष

इन्द्रियों को वश में रखने का आदर्श बहुत अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानव प्रकृति

को पूरी तरह न जानने के कारण यह मूल गये कि सब प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य और समाजीकरण से ही जीवन की पूर्णता होती है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः संयम में भारतीय श्चादर्श बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के अनेक श्रंशों के संचालन एवं उन्नति में बहुत सहायता मिली।

संयम का विषय स्वभावतः सभ्यता की चौथी कसौटी सामा-जिकता की श्रोर ले जाता है। हिन्दू सभ्यता समाजिकता ने ब्यक्ति की स्वार्थपरायणता की जगह पर कहाँ तक समाजिकता और समाजसेवा की स्थापना की ? पर इस प्रश्न के पहिले एक श्रीर प्रश्न है कि सामा-जिकता श्रीर सामाजसेवा का क्षेत्र कितना मानना चाहिये ? जो पुरुष अपने कुटुम्ब के लिये दिन रात परिश्रम करता है, अपनी स्त्री और संतान के श्राराम के लिये सब क्रेश भी सहता है वह स्वार्थी नहीं कहा जा सकता। पर श्रगर उसका सारा स्नेह कुटुम्य तक ही परिमित है, श्रगर उसकी सहानुभृति के क्षेत्र की सीमा घर की दीवालें ही हैं, श्रगर वह श्रपने कुटुम्ब के लिये दूसरों को घोखा देने या लूटने को तथ्यार है तो वह समाजसेवी नहीं कहा जा सकता श्रीर न उसमें सामाजिकता की मात्रा ही श्रीयक मानी जा सकती है। इसी तरह जो मनुष्य केवल श्रपने गांव को सब कुछ मान बैटा है श्रीर वाहर के सुख दुख से उदासीन है

सहानुभूति काक्षेत्र वह ब्रामसेवक है, पूरे समाज का सेवक नहीं है। जो पुरुष श्रपने वर्गया वर्णके ही हित

लगा हुआ है या अपने समुदाय के हितों पर ही ज्यादा ज़ोर देता है वह भी पूरा समाजसेवक नहीं है। इस युक्ति के अनुसार समाज का क्षेत्र मनुष्य जाति के बराबर है और सभ्यता की कसौटी यह उहरती है कि उसके आदर्शों और संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्य के हित की सेवा होती है या नहीं। आज तक कोई सभ्यता नहीं हुई जो इस कसौटी पर पूरी उतर सके। प्राचीन समय में चीन, मिस्न, पैलेस्टाइन, फ़ारस, ग्रीस, रोम इत्यादि के निवासी अपने ही देशवालों से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे और परदेसियों को असभ्य या नीच मान कर उन्हें दासता या पराधीनता के या कम से कम नीचे पद के ही योग्य समभते थे। आज कल भी अमरीका,

दूसरे देशों से व्यवहा

जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इटली श्रादि देशवाले अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं श्रीर

देशवाले अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं श्रीर द्वसरी जातियों से लड़ने को उनकी या कमज़ोरी से स्वार्थसाधन करने को तथ्यार हैं। प्राचीन मारतवासी भी अपने को सब से श्रेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि बल-बान होते हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर श्रत्याचार नहीं किया। उन्होंने दूर दूर के देतों श्रीर द्वीपों में श्रपने उपनिवेश बनाये श्रीर अपनी सभ्यता का प्रचार किया पर वर्तमान यूरोपियन जातियों की तरह कभी श्रादिम निवासियों को मार कूट कर नष्ट नहीं किया, .गुलाम नहीं बनाया, पददिलत नहीं किया। श्रशोक, कनिष्क इत्यादि के राजत्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेण्टा की। इस दिष्ट से हिन्दू सभ्यता संसार की श्रीर सभ्यताओं से उंची ठहरती है।

पर जैसा कि ऊपर संकेत कर चुके हैं, सामाजिकता की परीक्षा देश के भीतर के वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धीं वर्गभम्बन्ध से भी होती है। यहां भी आज तक कोई सभ्यता परिपूर्ण नहीं हुई । ग्रीस और रोम की पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थी अर्थात लाखों दास थे जो मिहनत मज़दूरी करते थे, अत्याचार सहते थे श्रीर स्वतंत्र नागरिक आनन्द से राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि में लगे थे या यों ही चैन उड़ाते थे। मध्य कालीन युरुप में गुलामी लगभग बन्द हो गई पर खेतिहरों की अवस्था अर्घदासता की सी थी। श्राज कल यूरुप में न तो दासता है श्रीर न श्रर्थदासना पर वर्ग-भेद बहुत है और सामाजिक पवं आर्थिक संगठन ऐसा है कि मिहनत मज़रूरी करनेवालीं को बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं। समाज में कई वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के हितों की एक बराबर सेवा नहीं होती। वर्गों के अधिकांश मनुष्य विशेषकर अपने ही वर्ग की चिन्ता करते हैं। अमरीका, जापान इत्यादि में भी अनेक अंशों में पेसी ही परिस्थित दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश के भीतर सामाजिकता या समाजसेवा को कमी नज़र आती है, सहानुभृति का संकोच दिखाई देता है, स्नेह का क्षेत्र परिमित मालूम होता है। इन तमाम सभ्यताओं का यह दोष पुराने हिन्दुस्तान की सभ्यता में भो था और किसी किसी श्रंश में सब से ज़्यादा था। वर्णभेद की उत्पत्ति के पेतिहासिक कारणों की विवेचना

पहले कर चुके हैं श्रीर उस व्यवस्था के वर्ण प्रकृत व्यवहार को स्पष्ट करने की चेप्टा भी कर चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराने

हिन्दुस्तान में नीच जातियों का अपमान होता था, उन्नति के अवसर उनको बहुत कम दिये जाते थे, ऊंचे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन से वह वंचित थे, उनकी आर्थिक अवस्था भी शोचनीय थी। सूत्रकार, स्मृतिकार, पुराग्यतेषक आदि सब कहते हैं कि इन जातियों का एक मात्र धर्म है द्विजों की सेवा। इस प्रकार यहाँ

द्विजों के सुख का विचार था, शूद्र केवल उस अत्याचार सुख के साधन थे। कुछ शूद्रों की अवस्था ज़रूर अच्छी थी पर बहुतेरे बड़े नीचे धरातल

पर जीवन निर्वाह करते थे। इस मामले में अंची जातिवालों के हृदय इतने संकुचित थे कि सामाजिक श्रत्याचार उनको श्रत्याचार ही न मालूम होता था। धर्म का विधान या पूर्वजन्म के कमीं का फल मान कर वह उसी संगठन को उचित समक्षते थे। सामाजिक न्याय का माव ही निर्वल हो गयाथा।

स्वयं द्विजों में भी समानता का कोई भाव नहीं था। तीन बड़े भेद थे श्रीर छोटे छोटे तो सैकड़ों भेद थे। समानता का श्रभाव सब को उन्नति श्रीर सुख के समान अवसर नहीं थे। जन्म की श्राकस्मिक घटना से आदमी का पद नियत हो जाता था। जिसने वैश्य कुल में जन्म लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्वान् होने पर भी किसी विशाल विद्यापीठ का अध्यक्ष वनने का अवसर बहुत नहीं था। व्यक्ति और समाज के सुख और उन्नति के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूरा पूरा विकास कर सके; जिस व्यवसाय की ओर अपनी प्रवृत्ति और आकांक्षा हो वह व्यवसाय कर सके; अपने गुणों के कारण वह जितने आदर सन्मान के योग्य हो उतना समाज से निष्कंटक कप में पा सके। अगर वर्णभेद के सिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह स्वतंत्रता विल्कुल नष्ट हो जाती। मानवी प्रकृति ने सिद्धान्त की वेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रवल था कि उसने व्यवसाय की स्वतंत्रता में वड़ी कावट डाली। हिन्दुओं का

कुछ ऐसा विश्वास था कि जन्म से ही
व्यवसाय की प्रवृत्ति नियत हो जाती है, जैसे
व्यापारी का लडका व्यापार के योग्य है.

मोची का लड़का जुता बनाने के योग्य है, पुरोहित का लड़का पुरोहिती के योग्य है। पर यह विश्वास भ्रममुलक है। बैज्ञानिक परीक्षाओं ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिता के व्यवसाय की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियों की विशेषता या प्रवृत्ति पैतृककुल के अधीन नहीं है। स्वतन्त्रता और शिक्षा होने पर ही मनुष्य को अपनी विशेष प्रवृत्ति का पता लगता है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आधात किया और समाजसेवा के अवसर बेतरह घटा दिये। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि अदालत में दएड देने के समय वर्ण का जो विचार किया जाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी।

जातपाँति के मेदों से हिन्दू समाज सैकड़ों टुकड़ों में विखर गया। हर एक टुकड़े का अपना अलग जीवन था, समाजविच्छेद मानों अपना अलग संसार था। राष्ट्रीयता का भाव कभी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव

भी मुसलमानों के आने के पहले प्रवल न हुआ। सामाजिक विच्छोद ने राजनैतिक विच्छेद से मिलकर देश को बार बार नीचा दिखाया । छुआछुत, खान पान और सगाई व्याह के प्रतिबन्धों का प्रभाव मन पर यही पडता कि हमारे यहां एक समाज नहीं है, एक जनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और अनेक जन-ताप हैं। पूरे समाज की सेवा और पूरे समाज की मिक्त का माव बहुत कम लोगों के हृद्य में जागृत होता है। जब उस समाज पर बाहर से या भीतर से कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही अपने हृदय की प्रेरणा से उसकी रक्षा के लिए आगे बढते हैं। सामाजिक विच्छेदों से साधारण समय में भी पूरे समाज की सेवा का भाव निर्वल हो जाता है, सहानुभृति का श्रेत्र संकुचित हो जाता है, हृदय संकीर्ण हो जाता है। हिन्दू संगठन की यह सब के बडी कमजोरी थी। वर्णव्यवस्था से देश की रक्षा में एक और तरह से भी रुकावर हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समाजों के सब पुरुष युद्ध के लिए तथ्यार हुए हैं। उदाहरणार्थ, जब ई० पु० पांचवीं सदी में फ़ारस ने श्रीक नगरराज्य पथेन्स पर हमला किया तब सब प्योतियन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर बांधी। स्पार्टा में तो यों ही सब लोग समर के लिये तथ्यार रहते थे। १६१४ १८ की लडाई में जर्मनी, फान्स, इंग्लैंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय

राजनैतिक संकट

सेवा में लगे थे, —लाखों तो मैदान में लड़ रहे थे और बाक़ी गोला बारूद बना रहे थे, रेल तार चला रहे थे और दूसरे ज़रूरी काम कर रहे थे । कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी रूप में सारी जाति देशरक्षा के काम में लगी हुई थी । पर हिन्दू व्यवस्था में देशरक्षा का काम केवल एक वर्ण को सौंप दिया। गया था। यह सच है कि यहाँ भी व्यवस्था का उवल्वन कर के कुछ ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सेना में आये, नायक भी हुये, और यहाँ तक बढ़े कि राजा और सम्राट् वन बैठे। पर साधारणतः राज्य की रक्षा एक ही वर्ण के हाथ में थी; बहुतेरे समुदायों से युद्ध करने की, हथियार बाँचने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा उनके वस की बात न रही थी। इस अवस्था में कभी २ देश को बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक विच्छेद के कारण एक दो राज्यों को अकेले २ ही आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ता था। दूसरे, पूरे समाज की सेवा का भाव निर्वल होने से रक्षा के काम में जनता से यथेष्ट सहायता न मिलती थी। तीसरे, वर्णंक्यवस्था के कारण बहुधा केवल एक ही वर्ण युद्ध करता था।

वर्णस्यवस्था के कारण आभ्यंतरिक राजनैतिक जीवन भी छिन्न

भिन्न हो गयाथा। यहाँ क्षत्रियों के अलावा और

राजनैतिक जीवन वर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य ही कम कर

दी। साधारणतः वैसा व्यापक राजनैतिक जीवन नहीं प्रगट हुत्रा जैसा कि पुराने ग्रीस या रोम में था या सोलहवीं सदी के बाद यूरुप में हुत्रा है। निस्स देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के त्रौर भी कारण थे; जैसा कि कह चुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की सुविधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोटे प्रदेशों के श्राधार पर था; गांव ही बहुत सी वातों में स्वाधीन थे। पर इन सब के त्रलावा, वर्णव्यस्था ने भी राजनैतिक जीवन के क्षेत्र को परिमित कर दिया।

श्रस्तु, सामाजिकता श्रौर समाजसेवा की दृष्टि से हिन्दू सभ्यता को वैसी सफलता नहीं हुई जितनी श्रौर सामंत्रस्य मामलों में हुई थी। तो भी यह स्पष्ट है कि राजनैतिक, अर्थिक श्रौर साधारण सामाजिक

जीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था. एक तरह की व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभौता हो गया था जो शताब्दियों तक बना रहा। प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी आवश्यक-ताओं को आप ही परा कर लेता था। प्रत्येक उपजाति अपनी अन्य आवश्यकताओं को आप ही पूरा कर लेती थी। शेष प्रयोजनी के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार वार्तों के लिये वडे वडे साम्राज्य पर्याप्त थे। प्रत्येक समाज के सामने यह प्रश्न रहता है कि व्यक्ति के विचार, भाव, प्रवृत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप कैसे दे, स्वार्थ को परार्थ से कैसे संयक्त करे ? कुछ ब्रादर्श होने चाहिये. कुछ संस्थाएं होनी चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियों का श्रीर उनके हितों का समीकरण श्रीर सामंजस्य हों। इस सर्व-प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदशीं श्रीर कुछ संस्थाश्रों का विकास किया। श्राज हुज़ारी बरस के श्चनभव के बाद हम देख सकते हैं कि उनमें क्या कमी थी पर हमें यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनमें समय की बहत कल अनकलता थी, आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत कुछ शक्ति थी। उनकी स्थिरता ही उनकी पेतिहासिक उपयोगिता का पक प्रमाण है।

हिन्दू सामंजस्य के सम्बन्ध में पक प्रथा और पक श्रादर्श का उल्लेख विशेष रूप से होना चाहिये। राजनै-संव तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्रथा का वर्णन पिछले श्रध्यायों में बार बार कर चुके हैं। इस के गुणों और अवगुणों की समीक्षा भी हो चुकी है। यहां पर केवल इस मूलतत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देश में संवसिद्धान्त सामंजस्य का पक रूप था। सैकड़ों, हज़ारों, मील के फ़ासलों के कारण स्थायी राजनै-

तिक एक्पता असम्भव थी। किसी भी राजनीति राजधानी से बड़े राज्य पर सीधा केन्द्रिक शासन न तो सम्भव था और न उपयोगी

हो सकता था। पर इसके साथ साथ राजनैतिक व्यवस्था और सामंजस्य की भी श्रावश्यकता थी। इस परिस्थिति में हिन्दू संगठन ने संबसिद्धान्त का श्रवलम्बन किया। राजनैतिक संबप्तथा के चल से हिन्दू राज्य जनता की बहुत सेवा कर सका श्रीर सभ्यता के श्रवेक श्रंगी—शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि—को प्रोत्साहन देसका।

पर संघिसिद्धान्त राजनीति तक ही परिमित न था। श्रार्थिक जीवन में श्रेषियां भी इस सिद्धान्त का एक कार्थिक जीवनः रूप थीं। तरह तरह के उद्योग श्रीर ज्यापार करनेवाले अपनी श्रपनी श्रेषियां बना कर

बहुत सा श्रात्मशासन करते थे। शेष श्रार्थिक सामंजस्य राज्य, प्रचलित रीति रिवाज श्रीर लोकमत के द्वारा हो जाता था। व्यवसायिक स्वराज्य और सामंजस्य निस्सदेह हिन्दुश्रों के श्रार्थिक श्रम्थुद्य के कारण थे। साधारण सामाजिक जीवन में सामंजस्य ने वर्ण, श्रथवा यों कहिये जाति कौर उपजाति के संगठन का रूप धारण किया। उसकी श्रालोचना श्रमी कर चुके हैं। हिन्दू सभ्यता में संधिसिद्धान्त इतना प्रवल श्रीर व्यापक था कि गह धर्म में भी इिट्योचर है।

यहां धार्मिक सहनशीलता और धर्मों के पारस्परिक ऋष

का फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पर ब्राह्मख धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना धर्म आवश्यक है। इसमें कहीं क्टरता नहीं है, जटिलता नहीं है। व्यापकता और सहिप्खुता

इसके मुख्य लक्षण हैं। अपने अनुयायी को विचार और पूजा की जैसी स्वतंत्रता यह देता है वैसी आज तक संसार में किसी धर्म ने नहीं दी है। चाहे कोई केवल एक परमेश्वर को माने और चाहे अनेक देवी देवताओं की उपासन करें; द्वैतवादी हो, या अद्वैतवादी हो; कर्म-काण्ड वाला है या योगी हो;—सब के लिये ब्राह्मण धर्म के भीतर स्थान है। यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवहार है। इसके बल से ब्राह्मण धर्म ने बहुतेरे अनार्य मतों को और चिदेशी आगन्तुकों के मतों को कुछ वदल कर अपने में मिला लिया। हि-दुओं के दार्शनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है।

सामंजस्य का एक सर्वव्यापी आदर्श हिन्दुओं ने निकाला था जो अन्य जातियों के धर्मों और नीतिशास्त्रों बहिंसा में मिलता अवश्य है पर जिसकी पूरी व्याख्या हिन्दुस्तान में ही हुई थी। यह

अहिंसा का आदर्श था जो बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है और ब्राह्मण धर्म को भी मान्य है । हिन्दुओं का अहिंसा का आदर्श मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब ही जीवनधारियों के लिये हैं। जीवमात्र को एक कुटुम्ब मानना और मनुष्य को सब प्राण्यों के हित का ध्यान रखने का उपदेश देना—यह हिन्दू आचारशास्त्र का, हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा गुण था । सबसे ऊंचा आदर्श जिसकी कटपना मानवी मस्तिष्क कर सकता है अहिंसा है। अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जायगा उतनी ही मात्रा सुख और शान्ति की विश्वमंडल में होगी। मानवजाति ने

श्रमी तक इस श्रादर्श को कार्य में परिणत नहीं किया है पर श्रादर्श की व्याख्या ही पक बड़े महत्त्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का श्रेय है कि उसने कुछ समुदाय उत्पन्न किये जो साधारण जीवन में हो नहीं किन्तु आर्थिक श्रीर राजनैतिक जीवन में भी इस श्रादर्श का प्रोग करते रहे श्रीर जिन्होंने श्राज तक इसको जीता जागता रक्वा है। जब संसार इस श्रादर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब जीवन का पूर्ण सामंजस्य होगा श्रीर गौतमबुद्ध एवं महावीर-स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के—जीवमात्र के—सबसे बड़े हितैषी माने जांयगे।

यह दहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के आदर्श हिन्द धर्म, नीति, साहित्य और कला में समाप्ति विद्यमान हैं। सभ्यता के इन श्रंगों का बडण्पन वह सब लोग मानते हैं जिनको इनसे थोड़ी सी भी जानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव रहेगा और संसार सदा उनको श्रपना एक बहुमुख्य कोष मानेगा। सब बातों का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत् की इनी गिनी प्रधान सभ्यताओं में गणना के योग्य है। अभी इसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। समय के अनुसार यह अपने में पीरवर्तन अवश्य करेगी । अनुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय जीवन का प्रधान लक्षण है। पर हिन्दू सभ्यता में पेसे सिद्धान्त हैं जो सम्भवतः भविष्य में सारे जगत पर फिर प्रभाव डालेंगे श्रीर मानवजाति को नया मार्ग दिखायेंगे। श्रहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, त्याग, ज्ञान की खोज, तर्क, सहनशीलता-यह श्रादशं कभी न कभी संसार भर में प्रशंसा पायेंगे और सारी सभ्यता की उन्नति के साधन होंगे।

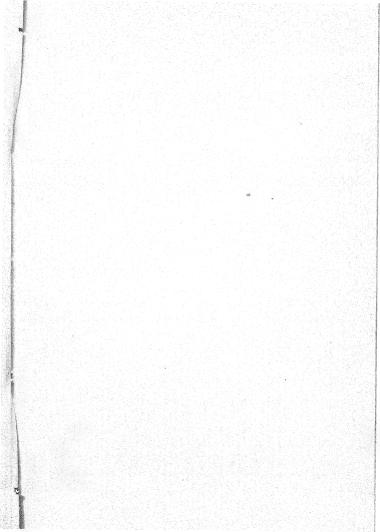

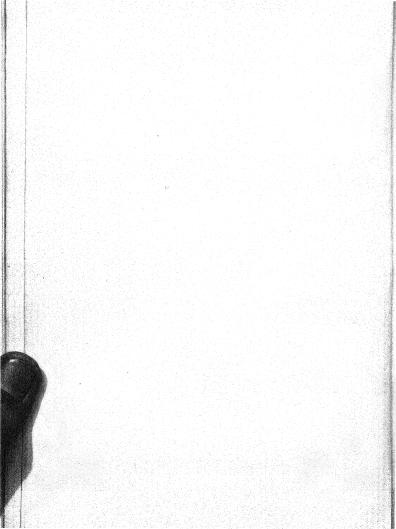

## अनुक्रमणिका ।

श्रकवर ५५२, ५६५, ५६६; ५६८, ५७३, ५७४, ५७५। श्रंग २६१। अङ्गिरस् ४१३। श्रारिन ५९, ८१, ४७५, ४८३। अग्निमित्र ४६३। श्रंगुत्तरनिकाय २६१, २६२। धजन्ता ६, ४४४, ४४५, ४४८;-की गुका ४५५। अजमेर ४९६। धानातरात्रु २६३, २६४। द्यजितनाथ २२५। श्रद्ठकथा २६२। ष्प्रथर्ववेद ५३, ७१, ८५, १०८, ११२, ११३, ११५, ११७, २८५;—में नादू होना ११५। धनार्य, साधारण जीवन ४९,--वर्ग 86 1 श्रनंगपाळ ४९६। श्रनंगहर्षे मात्रहाज ४५४ । अनन्तनाथ २२%। श्रन्तिमञ्जा की सम्वता ५१०--२३; —राजनैतिक सङ्गठन ग्रीर विवार

५१०,--सिंध ५१३--१४, -कश्मीर

५१४—१७;—सम्बा ५१७—१८;— मगध ५१८-१९; -कन्नीज ५२०; —उडीसा ५२१;—ग्रासाम ५२१; —मालवा ५२१;—मारवाड - ५२२ २३;--श्रव्येक्ती ५२३। श्रनु ३३। अनुयोगद्वारतन २४५। अनुलोम प्रथा १०१। अनुलोम ब्याह १७, १३६। श्रकुगानिस्तान २३, २९, २६१, २९६. २९९, ४६५, ४९६ । अभीका ४९, ३०३। श्रद्र रहीम खानबाना ५६९। श्रद्भ कादिर बदायूनी ५६९। अबुलकृत्ल ५७३। श्रबुल फ़ैज़ी ५०३। भन्न दुल्हसन ७। श्रमिनन्द ५३९। श्रक्षितन्दन नाथ २२ १। श्रमरचन्द्र ५३९। धन(नाथ या ध्रम्ब(नाथ ४८५ । अमरसिंह ४४०। अम्बद्धसुत्त, दीवनिकाय २७६। श्रम्बासाथ या श्रमरनाथ ४८'९।

श्रम्बाजातक २७१। श्रमितगति सरि ५३४। धमरीकन संयुक्तराज ३८, ९१,-की दक्किनी रियासत ४९। श्रमरू ५४२। अमीर खुसरू ५६४। समीर संबुक्तिगीन ४८८, ४९५, ४९८। भ्रयोध्या १७८, १८०, ४५०, ४५४। अरनाथ २२५। अरब २२६, ४५५, ४२०। अवांचीनकाल, पारस्परिक प्रभाव-५८५: अनुकूलन ५८५। भल इदरीसी ८, ५१३। श्रक्षत्वी ५५०। भ्रल्बेरूनी ८, ५२९, ५३०, ५६९। अलमसूदी ८, ५१३। श्रह्णकल्प २६१। श्रलाउद्दोन ख़िलजी ५०६, ५०७। अलोर ५१४। भवन्तिपुर ५५१। श्रवन्ति वर्मन् ५००, ५५१। श्रवन्ती २६१ । श्वकोकितेश्वर ४५२। ग्रश्ववोष ११९, ३२०, ३५०, ३६०, ३६३,३६५। आशोक ४, ३०१, ३०२, ३०६, ३१२, ब्रुब्, ब्रुप्ट, ब्रुप्ट, ४४९, ४५९,

४६०, ५५६, ६०६;-का कलिङ्ग विजय ३०२,--में बाध्यात्मिक परिवर्तन ३०२;-के उत्तराधिकारी ३०३;--का समय ३०९;--के स्तम्भ ३१२, के शिलालेख ३०९। ग्रशोकावदान ३०३। अस्सक २६१। श्रस्सलायन सुत्त २७०। श्रसिक्नी ३१। श्रहमदनगर ५५८, ५५९, ५६१। ग्रक्षपाद २०८। अत्रि २६, ४०६। श्राइबीरियन ८६। श्राचाराङ्गसूत्र २५७, २६१, २८१। आदित्य चाल ५०७ । श्राद्तियवर्धन ४५०। आदिनाथ का मन्दिर ५४९। ग्रांघ ५, २२, ४५४;—जाति ७६। श्रानन्द २४६, २५४। भानन्द्पाल ४९९। भ्रानन्दवर्धन ४३९। बानंवड-ऋग्वेद का समय-नोट २६ -- २७:--वैदिक मीटर २५-२६। ब्राप्तमीमांसा २४५। द्यापस्तम्ब ४, १४५, १४६, ३४०। आबु पर्वत १७, ५४२। श्रायुर्वेद ३७२।

श्रायों १९, ८८;—का श्रादिम स्थान
२९;—के श्राने का मार्ग २०-२१;
—का जीवन ३१;—के वर्ग ३३,
अ०;—श्रीर श्रायों से मेद ३५;
—क्रीर श्रायों का सम्बन्ध ३६;
—का धर्म ४०;—के देवता ४१;—
के क्याह रस्म ५१;—में श्रियों का सन्दर्भ ५२,
नैतिक श्रादर्श ६०;—में धार्मिक विश्वास ६२;—राज प्रवन्ध ६६—
७४।

साथैदेव ३३२।
सारुगेय उपनिषद १२९, १३०।
सारुगेय उपनिषद १२९, १३०।
सारुगेद ५३४।
सारुगेद १०।
सार्थ्य १०।
सार्थ्य १४४,—गृह्यपूत्र १५३।
सार्थ्य ५०।
साराम १७९, ४५३।
इटली ९०।
इन्द्र ३४, ४१, ४६९, ४७०।
इन्द्र ३४, ४१, ६२, ८१, १६९,

इन्द्र तृतीय ४८७, ५०५। इन्सिकप्शनम् इन्डिकेरम् ५। इन्डियन प्निटकेरी ५। इक्नु,खुर्दबा ७, ५१३, ५३३। इक्स ६, ४८४। ईरान ६, ४८, २६५, ४५५, ४५६। ईरानी ५७,८६। ईस्काइलस २९७। बजीन १७। बजीसा, ५६३। बत्तर मैजूर, ४५४। बत्तरामचरित, ४६२, ४७४, ४७५,

वत्तर वैदिक काळ—में राजनीति

199;—में संघरा सन 199;—

—राजा 192;—सिनित और उसके
श्रविकार 194;—राज्य के अधिकारी

192;—में स्थाय 199;—में
साहित्य;—में शिक्षा 120;—में
वर्णव्यवस्था 128 ।

उत्तराध्ययन सूत्र ३४८।
उदयगिर ३७३।
उदयन २१५।
उद्योतकर २०९।
उप-जाति;—३४५—४९;—के कारण
३४६;—नये हिन्दू समुदाय ३४६;
—विदेशी समुदाय २४७;—धन्य
कारण ३४७;—प्रनास ३४८;—
धार्मिक भेद ३४८;—धाजार भेद
३४८;—उन्नति ३४९।

पुनर्जन्म १२४:--में ब्रह्मविद्या १२६। वर (शहर), २०। वशनस्, ३२८, ४१२, ४१३। उशीनर, ७७। पुट्रस्यिन ८६। प्थेन्स १२। पुन्टायोकस साटर ३०१। एपित्राफ़िया इन्डिका ५। पुषित्राफिया कर्नेटिका ५। पुपिस्स ३०३। पुरियन २६६। एक्ज़वर्थ हंटिङ्गटन ४। पुलेक्ज़ैन्डर ३६५। पुशिया २२४, ३०३। ऐतरेय-ब्राह्मण ६६, ७६, ८९, ९४, ९५, ९९, १०५, ११४, १२८, १३४, १३५, १३९, १४०;—रचना काल १२९;--श्रारएयक १२७, १२८, 1381 ऐरिस्टोफ़े नीज़ २९७। पुलीक न्टा टार् ४८५। ऐसीरिया ४८। श्रोरछा ५६२। षोल्डनवर्ग २४६, २६९। भौरङ्गज व ५५९, ५६४। श्रीलुक्य २१५। ऋत्वेद २५, २६ २८, ३१, ५४, ६३, कर्मसिद्धान्त १२७।

७१,७२,७३, ९४, ९८, ११५, १२१, १३०, २५९, ३५३; —का समय २६; -की सभ्यता २५। ऋषभदेव २२५, ५११, ५३७। कठोपनिषद्व १३९। कणाद २१५;--रहस्य २१७। कणभुज् या कणभक्ष २१५। करणकथळ सुत्त २००। कदम्ब वंश ४५४। कनकप्रेन वादिराज ५३९। कन्याकुमारी १६, ४५९। कनारा ४५४। कनिष्क ३१९, ३७५, ६०६। कन्नीज ४२१, ४६४, ४८६, ४८७;— साम्राज्य ४८७;—साम्राज्य का हास ४८७;-पर मुसलमान आक्रमण ४८८;—गहरवार ४८८। कपर्दिन २०२। कपिज २०६। कपिलवस्तु २४५, २६३। कविष्ठल ७५। कबीर ५६७। कम्बोज २६१। क्युथि ५३३। कयधु ६७। कर्णदेव ४९४।

कर्टियस २६६। कलचुरि वंश, ४९४। कल्पसूत्र २७२, २७३। कल्यानी ५०६। कल्हण २८९, ५००, ५१४, ५१६। कला, ४४३-५०;—गुप्तकला ४४३;— गुप्तकाल की गुफ़ायें ४४४;—गुप्तकाल के बाद अजन्ता के चित्र ४४५-४८; -भारतीय, गुप्तकाल के बाद ५४९-५३; -कश्मीर शैली ५५१; -नैपाल ५५१;-दिक्खन की ५५१;-धुर दक्लिन की ५५३ - मौय काल के बाद मृतिंकला ३७३-७४ —गांधार मूर्तिकला ३७५-हिन्दू चित्रकला ई० पू० दूसरी सदी ३७६ - निर्माण कला ४८३-८५।

किलिङ्ग ३०२।
कवष ऐल्ला, ४९।
कश्मीर १६, ४८६, ५६३, ।
किविराज ५३९।
कौबी १७, ४५७, ४६१, ५०८, ५५३।
कांद्रेक संहिता ७५, ८८, ९५, १००,
११२, ११७, ४५३, ४८५, ४८७।
कात्यायन १४४, ३४१, ४००, ४५९,
४६०।
कामदेव २६, ८१, ४२५, ४६८,

कामन्दक, ३२६, ३३१;—स्रथंशास्त्र ३३१। कामरूप, ४५३, ४५७, ४६२। कामशास्त्र ३४३-४५;--वातस्यायन ३४३; - का स्थान ३४३; - की शिक्षा 3881 कारिंथ १२। कार्ली है। कोलाम २६१। कालिंजर ४९४। कालिदास ४, ३५७, ३५८, ३६०, ३८३, ३९६ ३९८, ४००, ४२०, ४२५, ४२०, ४२९, ४०४, ४९३, ५३८:--का समय ३९६। कावेरिपम्पद्दिनम्, ४५९ । कावेरी नदी १३, १६, ४५९, ४६० । काश्यप, २१५। कासी २६१। किथिया ५३३। किष्टवाड् ५६३। कीकट ३४, ७७। कीर्तिपाछ ५२०। कीर्तिवर्मन् ४५४। कीर्तिवर्मन् चंदेश ४९४, ४९५। कीर्तिसेन ५३१। कीय, बेरीडेल २५, २७, ७१, ७९, ९८, ११७, २४६; --केम्बिज हिस्टी आफ़ इन्डिया २७।

कीवे १७९। कुतुबुद्दीन ऐबक ४९५। कुत्वमीनार ४९६। कंथनाथ २२५। कमारगप्त प्रथम ३ '५:-- श्रीर प्रध्यमित्र जाति ३८५,-श्रीर हुण ३८६। कमारगप्त दितीय ३८८। क्रमार चन्द्रकेत ४७७। क्रमारदास ४७७। कमारदेवी ३८१। कुमारिल भट्ट १५२, २०३, २०४। क्रान ५५५ । क्र २६१। क्रहक्षेत्र १५४, २५९। कुद्वंश १५४। कुशान ५५४। कुसीनारा २६१। कृणिक, २६३'। केकय ७७। केदारनाथ १७। केरल ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, 4001 केशवदास ५७०। केसपुत्त २६१। कैलाश मन्दिर ४८४, ५०६, ५५१। कोंकन ५५९। कोनारक ५४९। केरिया २४६।

के। विचयन ८६। कोशल १७८, २६१, २६३, २६४। कौटल्य ( या कौटिल्य ), ३२५, ३२७, ३२९, ३३०, ३३१, ३४३, ४१४:--अर्थशास ३२५:-मंडल ३२६:-में राज्य के कर्त्तव्य ३२७: - श्रार्थिक प्रयत ३२७:-के सार्ग ३२७:--गाउय की कार्यवाही ३२८;-- न्याय ३२९: -सेना ३२९:-धर्महीन राजनीति ३३०: - धर दक्लिन ३३१। कौरव १५५, १८५। कौशास्त्री २८७। कौषीतकि-उपनिषद, १२५, १२७. १८८, १३३, १३४, १३७;—ब्राह्मण 69, 902 1 कृष्ण यजुर्वेद ११२। कृष्ण प्रथम ५०६। कृष्णा नदी १३, १४। कृहणास्त्र ७८। कीट (टापू), २२। खजराही ४९४, ४९५, ५५०। खानदेश ५५८। खारवेल, राजा ५, ३३, ३१६। खुद्दकनिकाय २६६। खुसरू द्वितीय ४५५। खेरावन २३। गंगा ११, १३, १५, १६, ३०, २६४ ४६५ ।

गंजाम ४५३। गंगैकॉंड चोलपुरम् ५०८। गंड ४९५। गंधार २६१। गंधारि ३३। गंगानाथ का २१५, २१६, २१९। गुज़नी, ४९८। गणपति शास्त्री ३६६। गया १७। प्रहवर्मन् मौखरि ४५१। गहरवार ४९६। गांगेयदेव कलचुरि ४९४। गायकवाड़ बड़ीदा ५६१। ग्रिस २। ग्रियर्सन ३०, ३५०। मीक ६, २८, ४१, ५७, ७२, २६७, २९६, २९७, ४५०, ४६०;-प्रभाव २९६; — लक्षित कला पर २९७; — नाटक पर २१७,-ज्योतिव पर 2941 गीतगोविन्द ४९१। गीता १८६। ग्रीस ९०, १९२, ५५५। गुजरात ४८७, ४९३। गुणभद्राचार्यं ५११, ५३५। गुणास्य ४। गुप्तकाल ४५९।

गुप्त साम्राज्य ४५०; - भ्रौर उसके बाद ३८१-९०:--राजनैनिक विच्छेद ३८१ मगध ३८७,-बालादित्य ३८७,-धन्य राजा ३८८; - शासन प्रथा ३९१-९८;—शासकों की पद्वियां और सम्बन्ध ३९१;—श्रधिकारी ३९२,-पादेशिक शासन ३९३-३९५;-राज के कर्त्तव ३९५;-पश्चिद्र ३९७। ग्रह नानक ५९१। गुहदेव २०२। गुर्जर प्रतिहार वंशः १२। गौड़पाद १९४। गौतम १४५, १४७, १४८, १५१, २०८, २०९, २४५, २४७, २५३, २५६. २५८, २६३, २६८, २७१, २७२, ३००, ३४१, ३६२, ३७५, ६१४। गोदावरी १३, १६, ४५५। गोपुरम् ५३८। गोभिल १४४। गोलकु हा ५०९, ५५८, ५६३। गौरीशङ्कर हीराचंद भोका ८०। गृत्समद २६। गृसमुत्र ३, १४५। चक्रायुध ४८७। चचनामा अर्थात् तारीज़ हिन्द व सिंध 6, 493 4981

चण्डाल ९८। चन्देल ४९६। धम्बल ४५३। चम्बा ५१७। च्यवन १८१। चरक ३७२। चन्द्र या चन्द्रक ४७४। चन्द्रगुप्त ३२५, ३८२;—प्रथम ३८१; —गुप्त स'वत् ३८२,—द्वितीत ३८५, ४४३;--की गुफ़ा ४४४,--मौर्य २६७, २६८, २९६, २९८, २९९, ३००, ५४५, ५४६, ५५६;— का धर्म 3001 चन्द्रमभूति ५१२। चन्द्रप्रभु २२%। चन्द्वरदाई ४८९. ४१६, ४९७। चन्द्रापीड् ४६७, ४८२, ५००। चाणक्य ३२५, ५१३, ५४५। चायमान प्रभ्यार्वेत्तिनि, ५९। चारुदत्त ३७१। चाळुक्य ४५४, ४५५, ४६१, ४९३, ५०६ ५०७,-का पुन हत्त्थान 1 258 चिनाब ३१। चीन ४, १९२, २४६, ४५५, ४५६। चल्लवाग २५३ २५४ २५५२५६। चेती. २६१। चेदिराज्य, ४९३, ४९४ ।

चेर या केरल, ४५१। चैतन्य, ५६९। चोल, ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, ५०६, 400, 446 1 चौहान राज्य, ४९६। छत्तीस गढ, १७९। छान्दोत्य उपनिषद्, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, 130, 180 जगन्नाथपुरी ५४२ जड़वाद -शरीर २२०;-चेतन २२०; धनन्दवाद २२१; - धनित २२१: -संजय २२१। जमुना १३, १६, २८, ३०, ३१, ८७, 1 028 जयचन्द् ४८४, ४८८। जयदेव ४९१, ५४२। जयपाल ४८८, ४२५, ४९८, ४१९। जयसिंह ५२१। जयपीड़ ४८६, ५००, ५१५। ज़क्सीज २६६। जर्मन २८, ७२। जर्मनी २८७। जहांगीर ५५९, ५६६, ५६८, ५७४। जाइल्स ७। जातक २६४, २६९;--का समय २६९; -स्थान २६९;-सामाजिक श्रवस्था २७०-९५:--क्षत्रियों की प्रधानता

२वर;७ --वण व्यस्था २७२;---शिक्षा के विषय २८६;--- उद्योग और व्यापार २८६;---विदेशी व्यापार २८७;---प्रादेशिक शासन २९३;---याय २९४।

जान मार्शक २०।
जापान ४, १९२, २४६।
जाबाकि ४८१।
जाबा ६।
जण्ह जातक २७६।
जूस २९७।
जेजाकशुक्ति ४९४, ४९५, ४९९;
सुसलमान बिजय ४९५।
जेकोबी २०, १७९।
जैन दर्शन २२०।

जैनसमं —तीर्थं कर श्रोर जनका समय

२२६; —जैन सिद्धान्त २२६; — सर्गं के

२२८; — श्रावकधर्म २२२; — सर्गं के

छक्षण २३२; — सुनिधर्म २३४; — कर्म

श्रोर उसके भेद २३६; — चौदह गुण

स्थात २३८; — ज्ञान श्रोर उसके भेद

२४०; — मनः पर्ययज्ञान २४१ — ४२;

—केवळज्ञान २४२; — नय श्रीर उसके

ड उसके भेद २४२; — नय श्रीर उसके

भेद २४३;—जैन स्याद्वाद और उसके भेद २४४-४५;—जैनसंघ २५६;—शिक्षा २५७;—संघ को अवस्था २५७;—सन्यास का विरोध २५८;—सिद्धान्त २३४, ३५४।

२५८; — सिद्धान्त २३४, ३५१। जैमिनि २०३, २०४। फेलम ३१। तंजीर ५०७, ५०८, ५५३। तक्त्रांतला २८९ (देखा तक्षशिला) तक्तव्यान १२०;—की लहर १२०;— कत १२२;—यज्ञ १२२;—बात्मा १२३;—महा १२३।

१२३, — श्रक्ष १२३ ।
तराह्न ४९६ ।
तक्षशिका ५, १७, २०४, २८४, २८५,
२८६, २८९।
ताज सहळ ५६४, ५०५ ।
तामिळ साहित्य ४ ।
तामीळकम् प्रदेश ४५९ ।
तित्वित जातक २७३ ।
तिरहुत ४५७ ।
तिरहवल्छवर ३३३ ।
तकाराम ५६४ ।

तङ्गमद्रा नदी ५५२।

तुर्वशास ३३।

तलसीहार १७९, ५६९, ५७०। तेजपाल ५४९। तेविज्ञसुत्त २७३। तैत्तिरीय-बार्ग्यक १३४;- उपनिषदु १३२, १३३;—ब्राह्मण ६६, ९८, ११७, १३१, १३२, १३३; संहिता 86, 94, 107, 1º3, 118, 1361 तोमर वंश ४९३। तीरमाण ३८९, ४०२। थान ४८५। थाना ४८५। द्क्लिन-राष्ट्रकूट ५०५;-धर्म ५०५; साहित्य ५०६,-क्ट्यानी के चालुक्य ५०६;—द्यागामी वंश ५०६;— मुसलमान विजय ५०६; —की सम्यता ५२४-२८;—दक्खिनी शासन **५२४; २८;—कला ५२८;**—साहित्य 426 1 द्विहन् ४०३, ४६६, ४३९। द्याराम साहनी २०।

द्वाराम साहनी २०। दशस्य ४७४। दश्हिर, राजा ५०१, ५०३। दाहू ५६९। दाराशिकेष्ठ ५७३। द्वारसमुद्र ५०६। द्वारिका १७। दाशराज्ञ (युद्ध ) ३६ । दिग्नाग २०९। दिगम्बर २२६। दिधुषु १०७। दिहा, राची ५००। दिव्यावदान ३०३। दिवोदास, राजा ५९। दीवनिकाय २६१, २६२, २७०। दीर्घतमस् ७३। दीपवंश ३०३। देवगिरि ५०६। देवदत्त २६३। देवप्रभव्हरि ५३९। देवपाल ४८७, ४९०। देवल ५०२। चौ: ( आकाश का देवता ) ४१। द्रमिड़ या द्रविड़ २०२। द्राविड १९, २०। बुह्य ३३। धंग ४९४, ४९५। धनञ्जय ४४०, ४७४। धनपाल ४४०, ५१३। धम्मपद २५३ । धर्मनाथ २२५। धर्मपाल ४९•। धर्मशास्त्र १५३।

धर्मध्रत्र ३, ३९। धमोत्तर २०९। धुर-दिक्लिन ५०७-९, ४५५; - के तीन बड़े राज्य ४५९;—छोटे राज्य ४५९। ध्र वसट ४५३। नन्ददास ५७०। नन्दवंश का-समय २६४। नर्भदा १३, १६, ४५४, ४५५। न्याय-प्रमाण और उसके भेद २०९;-प्रत्यक्ष और उसके भेद २०९;---अनुमान और उसके भेद २०९;-हेत और उसके भेद २१०; -हेत्वाभास भीर उसके भेद---११०;--उपमान २११:-- शब्द और उसके भेद २११; -वेद वाक्य और उसके भेद २११; -प्रमेय और उसके भेद २१२:-२१२;-शरीर 299;-इस्ट्रिय २१२;—अर्थ 292:-—बद्धि २१३;—मन ₹9₹;--प्रवृति और उसके भेद २१३ ;-दोष श्रीर उसके भेद २१३; मेाक्ष २१४; —संशय २१४; श्रन्य पदार्थ 538 1 नरवर्धन ४५०। नरसिंहवर्मन् ४५८। नागभर्, राजा ४८७। नागानन्द् ४६४, ४६७, ४०७।

नानक ५६९, ५७०। नारद ३, १७३, १८४; ३००, ३०१, 807, 803, 804, 805, 845, 878 1 नारायण १९४, ४७२। नालन्द् १७, २८६, ४६३, ४६४। निकाबार ५०८। निजाम राज्य ४८४। निदानकथा २७२। निरुक्त १३८, १३९। तिएक ७८। नेदमचेलियन, राजा ४६१। नेमिनाथ २२५, २२६। नैपाल ४, २४६, ४५३, ४५६, ४५०। नमिनाथ २२५। पंचाल ७७, २६१। पंचविंश ब्राह्मण ७६, ११२, ११६। पंजाब ५, ३१, २६५, २६७। पहदक्क ५५१ । पतञ्जलि २०६, २०७, २०८, ३५९, 889 1 पदक्सलमाण जातक २७७। पद्मगुप्त ५१३। पद्मपुरागा ५३८। प्रामह ५६८। प्रजापति ५७, ६७, ११५, ४८०। प्रतापादित्य ५६३।

प्रभाकरवर्धन ४५०, ४५१;—हूर्यो से युद्ध ४५१;—देहान्त ४५१।

प्रशस्तपाद २१५।

प्रज्ञापनसूत्र २४५।

परमार वंश ४९२।

परशुराम १५६।

परुष्णी ३१।

पार्श्वनाथ ३७३।

पराशर ३, १४४, १५९, ४१०, ४११।

पह्लव ४५५, ४५७, ४५८, ५०७;—की प्रधानता ४५८।

पब्बरगा सुत्त २५३।

पश्तो २८।

पाटकिपुत्र ५, २२६, २६४, २६७, २८७, २९६, ३०१, ३०६, ४५० ५४५ ।

पावका ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, ५०७।

पाणिनि ३५३, ४४१। पार्जिटर २६०।

पाश्वीनाथ २२२।

पारस्कर १४४।

पाळवंश ४९०।

पाछी १३।

पाछी निकाय ३।

पावापुरी १७।

पाषास युग १७।

पिङ्गल ३५९। पिष्फलिवन २६१।

वियदर्शिका ४६४, ४७७।

त्रिंसेप ४।

पिस्तनी ३७७। पीगू प्रदेश ५०८।

पीपा ५७०।

पुडुकोटा ५५८।

पुण्ड् ७६।

पुरगुप्त ३८७।

पुराण ४१४-१९; —का समय ४१४; —

विषम ४१४;—उपपुराण ४१४;— राजनीति ४१४;—धर्म ४१५;—

बौद्धपुराण ४१९।

पुरी ५४९। पुरू ३३।

पुरूरवस् १०७, ४२९।

पुलकेशिन्—प्रथम ४५४;—द्वितीय ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८।

पुलिंद ७६।

पुष्पदन्त २२५।

पुष्पसित्र ३१६, ३८३, ४६३।

पूर्व मीमांसा — कर्म काण्ड श्रीर उसकी विधि २०३-४; — प्रमाण श्रीर उसके

भेद २०४।

पूषन् ६२।

वेनार ४५९। पेरू ८६। पेशवा ५६१। पौक्कस ९८। पृथ्वीराज ४८९, ५९५; - की पराजय ४९६;--पराजय के कारण ४९७। पृथ्वीराज रासे। ४८९, ४९६-९७। फ़तहपुर सीकरी ५७५। फ़रांसीसी ५५८। कांस ९०। .फलीट ४, ४६५। फ़ारस २९, ४६५, ५५५। फ़ारसी २८। फासवाळ २७१। फाहियान ७, ३७८, ३९१। फ़िनलैण्ड २९। फिदौंसी ४८। फिलाडेस्फोस ३०१। फीडो २९७। फेंच २८। फ़ैज़ी ५६९। बंगाल एशियाटिक सुसायटी ५ । बंगाल २६१, ४५५, ४५९, ४६४, ९१७; —के राजा ५०८,—मुसलमान विजय ४९२। बहितयार ख़िलजी ४९०, ४९२। बघेल ४९४।

बच्छगोत्त २४८। बङ्जी २६१। बज्जायुघ ४८७। बज्जशूची ३१९। बद्रीनाथ १७। बनारस १७, २४५, २४१, २८७, 1 235 बम्बई ४८५। बर्धन साम्राउय-की शासन प्रणाली ४६२: - संघ शासन ४६२: - विद्या-वीठ ४६३;---न्याय ४६५;---दक्लिन ४६६। ब्रह्मगुप्त ४४२। ब्रह्म पुरागा १७। ब्रह्मपुत्र ११, १६। ब्रह्मा ४६७, ४८५, ४८४। बर्मा १९२, २४६, ४५९। बरार ५१८। बराहमिहिर ४४२। बल्लालसेन ४९१। बल्हीक ७७। बसन्तगढ़ ५४९। बसिष्ठ ४७५। बहमनी राज्य ५०९। बाणभट्ट ४५१। बातापि या बादामी ४५१। बालगंगाधर तिलक २७, २९।

बालादित्य ३८७, ३८८।
बिन्दुसार ३००, ५५६;—का विदेशी
राज्यों से सम्बन्ध ३०१।
विम्बिसार २६३, २६४।
विज्ञोचिस्तान २३।
बिज्ञास २६६९।

बुद्ध २०५, २१५, २२०, २२६, २४८, २५२, २५४, २५५,२५७, २६९, २७०,२८७,३५४।

डुद्धगुप्त ३८८।
डुद्धचाम २७६, २८२, २८३, ३०३।
डुद्धस्त्रामी ५४३।
डुट्टिल २६१।
डुट्टिल २८०।
वेलिंग, राजा ५५२।
वेट्टिल १५८, २६७।
वेडिमिया (चेकेस्ळोवाकिया) २९।
वोद्ध दर्शन २४६, २४८।

२४६;-- ज्ञान २४६;--- उपदेश २४६;

-- लंसार की समस्या २४७;--जीवन का मार्ग २५१:--पारस्परिक प्रभाव २५१:-संमार की उत्पत्ति २५२; - भिक्ष् क्यों को उपदेश २५३; --सन्यास २५४;--बौद्ध संघ श्रीर इसके नियम २५४;--महायान ३५९:--दक्खिन में ३५२:--तन्त्र इत्यादि ३५१। बौद्धायन १४४, १४५, १४१, २०२। बीप २। मंडी ४५२। भगवद्दगीता १८५, २०६, ५९८। भट्टनायक ४३९। भटिंडा ४९८। भटिट ४७१। भद्रवाहुस्वामी २७२, ३५२। भतृ हिरि ४७२। भरद्वाज २६, १६१, २०० । भारवि ४। भरुचि २०२। सल २६१। मवमृति ४, ३५९, ४६८, ४७४, ४७५, 4901

भागवत धर्म ३५९; - दक्किन में भक्ति ३५२।

मांडारकर ४।

भारतीय दर्शन—तर्कं १९१;—में मतभेद १९१;—विशेषीकरण का प्रभाव १९१;—छः दर्शन स्त्रीर उनके विकास का समय १९६।

भारवि ४३५, ५३८, ५३९।

भाषा ३५३-५८।

भास ४, ३६-७२;—का समय ३६६।

भास्करवर्मन् ४०३।

भास्कराचार्य ४४२।

भिल्माल ४८०।

भुवनेश्वर ५४९।

भूमध्यसागर २२, २४, २९६।

भोजदेव २०९, ५१३, ४९३, ४९४।

भोंसका ५६१।

सगाध ७७, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६७, २६८, ४५०, ५६७, ४६८;—बल्लियार का हमला ४९०।

मंगलेश ४५४।

मंगोलिया १९२।

मच्छ २६१।

मजिकम निकाय २५४, २७०, २८९। मजूरा या मदूरा ४६९, ५०८। मण्डनिमश्र २०३। मत्स्य ७६, ४८३।

मदूरा या मजूरा ४६१, ५०८।

मदास एविश्रेषिस्ट्स रिवार्ट ५।

मध्य धमरीका ९०।

मध्यपुशिया २९।

मध्य प्रदेश १७९।

मध्य बंगाळ ४५२, ४५३।

मव्यमशी ७४।

मत्त ६, ६२२, ६२४, ६२६ ३६६, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ३६८, ६४०,

३४१, ३४९, ३४५।

मनुधर्मशास्त्र; वर्णाश्रम ३२१, —राज प्रवन्ध ३२२; —प्रादेशक शासन

३२३, ६२, १२३;—न्याय ३२३.—

विष्गु ३२४।

मनु का सामाजिक सिद्धान्त ३३३-३७।

मम्मट ४३९।

मराठा-शिवाजी ५६०-शासन ५६०;

—संघ सिद्धधान्त ५६१,—का हास ५६१।

मछ २८१, २६१।

महकुल २८२।

मलावार ४५९।

मळिक का फूर ५०६।

मलिक सुहम्मद् जायसी ५६९।

महाभारत—का समय १५३,—विषय
१५४,—ऐतिहासिक मुख्य १५,—
में वर्ण-डयवस्था १५५-१६१;—
वर्ण-डयवस्था की आपत्ति १६१,—
में बाश्रमव्यवस्था १६२,—में
नियोग १६९,—सामाजिक जीवन
१६९,—राजनीति १७१;—में
प्रादेशिक शासन १७२,—राज
कर्त्तंडय १७५;—में जनसमिति का
डनदे १७५;—में परराष्ट्रनीति,

महाराष्ट्र ४५४। महायान २४७, ३५०, ४५६, ४६४। महायाग २५३, २५५, २५६, २५७। महायंश ३०३। महावस्त २६१, २६२, ३५४। महाबीर २०५, २१५, २२०, २२५, २२६, २४५, २६३, २७३, ३५४.--का जन्म २७३,-चरित ४७४, ५१०,-स्वामी ३७४, ६१४। महासकुलदापि सुत्त २८१। महीपाल ४८७, ५०८। महेंद्रपाल ४८७, ४९०। माघ ४, ५६९। माणिक्य सुरि ५३९। मार्तग्ड का मन्दिर ५५०। माधव २०५, २१५, ४६४। माधवाचार्य ३२१। मामव्छपुरम् ५५३। मालक ५, ४५१, ४५२, ४५७, ४६८, 1 628 माहिडव ५०७। चित्रज्ञी २७। चिताक्षरा २३५। मिथिला २६१। मिनन्डर ३१८ मिलिन्द पन्हो २७०। मिस्र २०, २२, ४८, ३०३, ४५८, 8601 मिहिरगुल ३८९, ४०२, ४५१।

मिहिरभोज ४८७। नित्रवहण ६१,६९। मीड ८६। मीरमुहम्मद् माजूम ५१३ । मीरावाई ५६९। मुक्तापीइ, छितादित्य ५०० । मुंज, ४९२। महाराक्षत ५११। मुनिसबतनाथ २२५। महस्मदिवन कालिम ७, ५०१, ५०२, 403, 408 1 गुहम्मद ग़ोरी ४८२, ४९५, ४९६। महस्मद पैगुस्बर ५०१, ५५५। मुर्तिव ७६। मुळबद्धी ५५३। मेक्किंड्ल जे॰ डब्ल्यू॰ ७, २६६। मेक्डानेल-हिस्टी आफ संस्कृत लिट-रेचर २६, २७। समा या समिति पर सम्मति, ७३; श्रीर कीय, वैदिक इन्डेक्स, ९५। मेविसको ८६। मेगस्थेनीज ६, २९९, ३०१, ३०२, 208, 200, 840 1 मेघातिथि ५१३। मेलीडोनिया ६, २६५, २६६, ३०३,। मेरुतुङ्गाचार्य ५१३, ५३२, । मेलोपोटेमिया २२, २३, ७९,

मैक्समुलर २, २६ २७, २९, २९८;— ऋग्वेद का समय २५, २६;—ऋग्वेद संहिता २७। मैत्र ३००। मैत्रायम्। संहिता ७५, ९५, १००, १०१, 904, 997, 999 1 मैत्रायणी उपनिषद्ध १३३, १३४। मैत्रेय ३७१, ३७२। मोरिया २६१। मोहेन्जोदड़ो ९ २०, २१, २३, २४, 35 मोक्षतास्त्र १५३। मोअधर्म १७०। मोर्थकाल ४५९; - की कळा २१०: -गुकाओं की कला में विकास ३१३;-मौर्यकाल की मृति ३१४;--धुर-दक्षिलन की मुर्तिकला ६१५। मौर्यवंश १२। मौर्य साम्राज्य १९३, ४५०। मौर्यं साम्राज्य की सामाजिक और राज-नैतिक भवस्था ३०४;—प्रीक वर्णन ३०५:--रीति रिवाज ३०५:--शासन ३०३;-- प्रादेशिक शासन ३१०;--कला ३१०। मुच्छकटिका ३७०, ३९७। यजुर्वेद ७९। यद् ३३।

यम ४०५, ४०६, । ममलोक ८८। यस्ना ४७९। यशोधर्मन् ३८८, ३८९;-तोरमाण ३८८;—मिहरगुळ ३८९;—हुखों की पराजय ३८९ । यशोधरा २५५। यशोवर्भन् ४९४, ५००। बादव वंश ५०६। माज्ञवलका ३, १०३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३९, ३४१ ४६६;-- में सामाजिक सिद्धान्त ३३९-४५;-में परिषद ३२४, —में राजा के कर्त्तव्य ३२२। विस ४८। युष्णान स्वीग ३०३, ३८४, ३८७, ३८८, ३८९, ४५६, ४५२, ४६२, ४६३, 848, 844, 846, 844, 840, 299 1 युक्तप्रदेश २६१। यश्चिष्ठिर १२४, १५५, १५७, १६३,१६५, 900, 902 1 युची ५५४। युरिविडीज़ २९७। बृह्प २९, २२४, ३०३।

२०६ -- चित्तवृत्तिनिशेश २०७ :--सूत्र के चार पाद २०७.-कैवस्य २०७:- अभ्यास २०९:--योग के भाउ साधन २०८;-- बालन २०८: -विभृति २०८। यौगन्धरायस ३६९. ३०० । रत्नावली ४६४, ४६८, ३७७। रयदास ५७०। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ५८६। रशियन २८। रखालदास बनर्जी २०। राजतरंगियी ५००, ५१४। राजवताना २०, २३। राज्यपाल ४८८। राज्यवर्धन ४५०, ४५१:-की इत्या 8491 राज्यश्री ४५१, ४५२, ४६६,४६५; - की विवित्त ४५१। राजराज-तंजोर का मंदिर ५०८। राजशेखर ५४८। राजा कुमार ४५७। राजा चन्द्रदेव ४८८। राजा धर्मपाल ४८७ । राजाधिराज ५०९। राजा रामपाळ ५३९। राजा वीरसिंह ५६२। योग-समत्व २०६,-सांख्यसे सम्बन्ध राजा शर्यात ९६।

राजेन्द्र ४९० । राजेन्द्र प्रथम ५०८, ५०९;--का उत्तरा-धिकारी ५०९। राना प्रताप ५६५। राना सींगा ५६२ । रामकृष्ण कवि ५३२ । रामदास गुरु ५६०, ५६२, ५६९। रामभद्र ४६७। रामानुज १९३, २०२, ५०९। रामायण ३, १६, १५५, १७८, १८१, 162, 168, 249, 862, 436:-रचनाकाल १७८:--में राजनीति १८०; — में राजा का कर्त्त वर्ष १८०: —में सामाजिक जीवन १८१;—में धर्म १८४। रामेश्वर १७, ५०८। रायल पुशियादिक सुसायटी ५। रालिंसन २६५। राष्ट्रकूट ४५४, ४८७, ५०५, ५०६ । रायगढ ५६०। रावी ३१। रिवर्ष फिक २६। रिइज़ डेविड्स २४६, २६१, २६९। रीवां राज्य ४९४ ।

रोम १९० । रोमन ४१, ५७, ७२, ४५२, ४६०। लंका इ. १७२, १९२, १०३, १४६, 1 508 लक्षत्रित ५०७। लड विग् ७३ । छलितविस्तर २६२, २७२, २८२;-348 1 लिलतादित्य मुक्तापीड ४८६, ५१६, ५५१; -के उत्तराधिकारी ५०० । लवसेत ४९०। लक्ष्मणसेन ४९१, ५४२। खाद्यायन १४४ लाहौर के मक्बरे ५०५। लिखित ४०८। लिच्छवि २ १, २६३, २६४, १८१, 389, 469 1 लिपि ७२ लेज ७। छैटिन ६, २८। कोलिम्बराज ५३९। वंगहा न्सी ४५०। वर्गसन ५८६। वर्धन ४५३। वद मान २२५।

व्यापार आर उपनिवेश ३७६, ८०:-विदेशी व्यापार ३७६;--हिन्दुस्तानी उपनिवेश ३७८:-पर हिन्द सम्ता का प्रभाव ३७८, ३८०। व्यास ३१, २०९, ४०८। व्योमशेखर २१५ । वरुष ८१, ११४। वरब्रथ ३६। बलभी २२६, ४ ३, ४६८। वंसा ३६१। वलभीराय ३८२, ५१३। वरुहरा ५१३। बढ्छाळसेन ५१३। वलीद, खलीफ़ा ५०१ वसिष्ठ २३, ४९, ३४२, ३५०, २७०, E80 1 वस्पद्धस ३६१। वाचस्पति १९४, २०६। वाजसनेथि संहिता ७५, ९८, ९९, ११२, ११४, ११६, ११७ । बाटस ७, ४७; ४६९। वाडिमसिंह सूरि ५१२। वाणभट ४, ४५३, ४५६, ४६२, ४६४, ४६६, ४६७, ४२७ । वात्स्यायन २०९; ३४२, ३४३, ३४४, 1 588

वाद्रायण २०२। वान्तपुर या अवन्तिपुर ५५१। वामनभट्ट वं ग ५६२। वार्डसानीज ३०७। वार्हस्पत्य श्रर्थशास्त्र ३३० । वाल्मीकि १७८, १७९, १८४, ३५८, 4001 वासेट्सूत्त २७८। बात्यदेव ३४९। विक्रमशिला १७, २८६ ४९०। विक्रमांकदेवचरित ५१७। विक्रमादित्य २६९, ६८५। विजयपाल ४८७, ४८८ । विजयनगर ५०९;-का ध्वंस ५०९;-साम्राज्य ५५७, ५६८, ५७४। विंटरनिज, कलकत्ता युनीवसि टी रीडर-शिप लेक्चरस् २७। वितस्ता ३१। विदर्भ ७७। विद्यापति ठाकुर ५१३ । विद्यापति विरुद्दश ५१७। विदेह ३६१। विनय ३६९। विन्ध्याचल १३, ४५२। विन्द्रसार ३८१। विपाशा ३१ ।

विमलनाथ २२५। विवहण ५४२। विश ४७,९८। विश्वामित्र २६, ४४, १८२, ४७५। विशाखदत्त ५११ विष्मु, ३, ६२; ८१, १८५, ३२३, ३३५ ३४१, ४६७, ४७९, ४८४;—का सामाजिक सिद्धाना ३३७, ३९। विष्णुवधं न ४५५। विष्णुशर्मा ४०४। विद्वला ५०। विंसे ट, ए, स्मिथ २६५। विज्ञानभिक्ष २०६, २०७। विज्ञानेश्वर ३२५, ५१३। वेद १९३। वेदवब्यास, महर्षि १५३ वेदान्त १९८; - ब्रह्म १९९; -- श्रविद्या १९९:-तत्त्वमसि । २००:- व्यवहार ३००;-- प्रक्ष्मशरीर २०१;--स्थूल-शरीर२०१ :--सगुण ब्रह्म २०२;-विशिष्टाद्वेत २०२। वेळरू ४५९। वैतहब्य ७६

वैद्य देव ५२१। वैदिक ऋचा ५३। वैदिक काल १७५: -साहित्य ७५: -भायों का विस्तार ७६:- भाथि क जीवन ७७,-- उद्योग धन्धे ७८:--विद्या ७९:-- जीवन का भाव ८०: --८५ :-- वर्णव्यवस्था ८६-१०० ;---आर्थ और अनार्थ ८०. ९०। वैदिक साहित्य १०५। वैशस्पायन ५१३। वैशेषिक—धर्म २१५;—पदार्थ श्रीर इसके मेद्र २१५;-परमाणु १६;-द्रव्य और इसके भेद २१५:--त्राकाश इत्यादि २१६;-आत्मा २१७:--गण और उसके भेद २१७: -कर्मधीर उसके भेद २१८;-सामान्य २१८;-विशेष २१९;-समवाय २१९;- षड्दर्शन २१९। वैसाली २६१;२६३। वोगुजकाई २७। बृहदार्ण्यक उपनिषद् १०२, १२७, २९, १३०: १३१, १३४, १३७, १३८। वृहद्वेवता १२०, १३२, १३६;-रचना

काल १२०।

श'कर २०२।

बृहस्पति ३, ८१, ११४,१७२, ३२८,

४०२, ४०३, ४०६, ४६६, ४८४, ।

शंकराचार्य १७,१८६, १९६ १९९, शुक्त यजुर्वेद ११२, ११७। 239, 4341 शंकरमिश्र २१०। शङ्गम् ३५२। शतपथ १२४,१२५,१३०, १३१, १३२, १३३, १३४. १३५, १३६, १३७, १३८ 139,1 शबर ७६, २०३। श्वानवक, ई० ए० ६। श्रवणवेलगोल १७, ३००। शशांक ४६४, ४५३। शहाबुद्दीन गोरी ४८९ ४९०। शांखायन ७६, १४४। शातवाहन या शातकार्ण ३५७। शातातप ४०९। शापनहायर १९३, ५८६, ५९८। शाम्बन्य सूत्र १५३। शारद्वत ३९२। शाहजहाँ ५५९, ५६४, ५६६, ५६८, ५७३ 4981 शिव १८४, ३९९, ४२५, ४२६, ४६७, ४८४, ४८५, ५६०, ५६१। शिशुनाग २६२, २६३। शिश्न देवता २४। शीतलनाथ २२५। शीलभद्र ४६४।

शक १७२ श्रुतदी ३१। श्रुद्धोदन २४५,२५८। शब ८८, १२१, १५१, १५९ १६१ श्वेतकेतु १६१। शेख सुवारक ५७३। शेरशाइ ५६६। शैश्चनाग वंश २६२। शौंनक १२०। श्रे शिक ५३०। श्रेयांस नाथ २२ १। श्रोडित् ७८। श्रौत सूत्र ३, १४%। श्रीधर २१५। श्रीवत्स २१५। श्रीहर्ष ५१३, ५३९। षड दर्शन ५९८ संस्कृत १३,२८; —संस्कृत काव्य ४१९; ४२: -काव्य ४१; -कविता के गुण ४२०; -- काब्य, छठवीं सदी के लगभग ४३%;--साहित्य का विश्लेषण ४३८;—नाटक ४२९-३५; —विज्ञान ४४०; — होष ४४०; —व्याकरण ४४१:—ज्योतिष् ४४१;

—फलित ज्योतिष ४४२;—गण्डित

ज्योतिष् ४४२;-रसायन ४४२। रकन्द्ग्रस ३८६, ३८७: ४४३, ४८३:---सामाज्य का धन्त ३८६। स्बयुथीज़ ५३३। सर्चकिरजातक २७७। स्टाबो २६६, ३०४। सतपुरा १३। सतलज ३१। स्थाण्वीश्वर् या स्थानेश्वर ४५०, ४५१, 842 1 सध्याकरनन्दी ५३९। सनस्क्रमार १३१। सन्तनाथ २२५। स्पार्टा २६०। सबुक्तगीन ४९९। सभ्यता—चौथी—इडवीं सदी की ४९६;-दिक्लन की ५२४- २८;-दक्किनी शासन ५२४, २८;-कला ५२८:--साहित्य 426;-सभ्यता के पहले १७;-जातियों की वथल पथल १८, —हिन्दुस्तान १९: सभ्यता के लक्षण-सभ्यता की कसौटी ५८८;—श्राध्यात्मिक जिज्ञासा ५९०:-पच्छिमी सम्यता की भयंकर

जिक सामंजस्य ५९५:-समुदाय 4941 सम्भवनाथ २२५। सम्भवजातक २७३। समवायांग सूत्र २४५। समंतभद्र ५४५। समवत ४०%। सम्मति तर्क सूत्र २४५। सम्भाजी ५६१। समाजशास्त्र (सोशियोहोजी) ३। सम्मिलित वर्ग ४५। समृद्रगुप्त २८'1, ३८२, ३८३, ३८४,---४४३;--का दिग्विजय ३८२;--प्रजा-तन्त्र३८२; -- द्विखन ३८२; -- अधीन राजा ३८३;—अश्वमेध ३८३;— बौद्धमठ ३८३;—विया की इस्रति 1826 सम्मेदशिखर १७। स्याद्वादमंजरी २४५ । सरस्वती १६, ५४, ४८५। स्याम ६, १९२, २४६। सर्वानन्द ४४०। स्लाव ३७। स्लेव (देखो स्लाव) ३७। सवितर् ४१। साइरीनी ३०३। स्थिति ५९२; समाज की सेवा ५९३;—सामंजस्य ५९४;—सामा-साउथ इन्डियन इन्सिक्रप्रान्स ५।

साकिय ३६१, सांख्य १९३:-पुरुष १९४:-प्रकृति श्रीर उसके भेद १९४:-बुद्धि श्रीर उसके भेद १९५:- श्रहंकार १९५:-विकार १९५,-तत्त्व १९६;-गुण १९६: - संकर १९७: - प्रतिसंकर १९७: - अधिवेक १९७: - कर्म १९८: -कैवल्य १९८: -प्रमाग 9961 सांख्यकारिका १२४। सांख्य-चन्द्रिका १९४। सांख्यतस्वकीमुदी १९४। सांची ६। सामञ्जूषक सुत्त २६३। सामवेद ७६। पामाजिक सिद्धान्त ४०४-४१३। सारनाथ ५, २४५, ३१२, ३७४। सारिपुत्त २४९। सावित्री ६२। साहित्य ३५८-६३, ४७१-८२;-नाटय ४७४ — ८२७ — नाटक सदास ३६। ४७४:--भाषा का सांमजस्य ३५६ 441

सिकन्दर ६, २६७, २६६, २६७, २६८, २९६, ३८२ । स्किथियन ५३३। हिकथियोज ५३३। विधियन ५५४। सिद्धसेन दिवाकर २४%। सिंध ५, ११, १२, १६, २०; ६४, ८७, २६५, ४५६, ४६५, ५०१;—में ऋरब लोग ५०१; -संघतासन ५०१;--फ़ासिम का इमला ५०२;-कासिम की प्रगति ५०४;-- अरब शासन ५०४;—श्ररम राज्य का अन्त ५०४; - द्रसरी मुसलमान विजय 405 1 सि'धिया ५६१ । सि-य-की ४६५। सिरिमेधवन ३८३। सिरोही ५४९। सिल्वां लेवी २४६। सीरिया ६०३। स्ट्रबर्ट ५१२। सुत्त निपात २५२, २७०, २७१। स्वर्मस्वामिगणभूय ५१२। सुन्दरगणिन् ५३९।

सुपदमनाथ २२५। सुपार्श्वनाथ २२५। सुमतिनाथ २२५। सुमात्रा ६। सुमित्र ३६२। सुमेरियन सभ्यता २३। सुराष्ट्र ४५७। सुलैमान ७, ५१३। सुबन्धु ४, ४३६, ४६७। सुक्तान महमूद ४९९। सुश्रुत ( श्रीर श्रन्य ग्रंथ ) ६७२। सुरदास ५६९, ५७०! सूर्यनारायण स्वामी ५५५। सूर्यमन्दिर ४८५। सेनवंश-बङ्घाळ सेन ४९१;--- ळक्ष्मण सेन ४९१। सेम्बप्ल बील ७। सेक्युकस निकेटर ६, २९८, २९९, ३०१; -हिन्दुस्तान पर हमला २९८;-का पराजय २३९। सोन २६४। सोफ़ोबलीज २९७। सोमदेव ४, ५१३, ५१२।

स्रोगसन चम्पो, चीनसम्।ट् ४५७ ।

सोरठ ४५३। स्पेन ५५५। हंक २०२। हद्या ९, २०, २३, २४, २५; हद्या श्रीर मीहेन्जोद्डो-सम्यता २०;--भोजन २१;--कपड़ा०१;--ज़ेंबर २१;--गाड़ी २२; मकान२२;--हथि-यार २३;--सुमेरियन सन्यता २३। हर्नल ३०। हरद्वार १७। हर्षत्रित ४५१, ४५२. ४६२, ४६४, ४६७, ४७९, । हर्ष ४५३, ४५७, ४६५ । हर्षवर्धन ४५५, ४५६, ४६२, ४६३, ४६४, ४७७, ४८९, ५५६;—राज्यश्री ४५२;-का दिग्विजय ४५३;-द्विखन ४५४;-ईरान से संबंध ४२४; - झौर पुलकेशिन् ४५५;--चीन से संबंध ४५३। इरिचन्द्र ५३९। हरिभद्र ५१२। हरिवंश १७०। हरिवंश पुराण ५११, ५३९।

हरिषेख ३८४, ३८५, ४१९। हरूवीद ५५२। इसन गंगू ५५८। इस्तिनापुर १५४। हाथीगुम्का ५। हापकिन्स, (प्रेंट प्यिक भाष, इन्डिया)

हिन्दुस्तान २९;—के आदिम निवासी

१९;—के इतिहास पर भूगोळ का

असर, आब हवा १५;—आव हवा

में परिवर्तन ९;—उत्तरप—िळम ८;
—उत्तर-पिळम की माटियां ११,—

इत्तर का मैदान ११;—दिलंखन १३;
—धुर कविखन १४;— निद्यां १२;
—पहाड़ी जातियां ११;—इतिहास,
तीन भाग १;—हिन्दुस्तान के हति
हाल की सामग्री—भवन और मूर्ति

५:--बिदेशी छेख ६:-- मीका ६:---चीनी ७:--अरब ७--सिक्के शिला-लैख और तामलेख ४;;—साहित्य ३, और महर ५:- हिन्दरतान की एक्यता १६ । हिरएयकेशान् १४४। हिलीबाँट ७१। हीनयान ३५०, ४५६, ४६४, हल्टज ४, ३०३। हेमचन्द्र ३४३, ४३९, ५३७। हेरोडोटस ६, २६५। होयसल कंश ५०६, होतका ५६१ । क्षत्रप ५। क्षत्रिय ८८। श्रीरस्वामी ४४०। क्षोमेन्द्र ४, ४४०, ५१७, ५३२, ५४३। त्रसदस्य राजा ५९। त्रिधनापली ५५६, ४८८।

## शुद्धिपत्र

| Æ   | पंक्ति | ष्मशुद्      | थुद          |
|-----|--------|--------------|--------------|
| •   | •      | दु'ग         | ढंग          |
| ,,  | 99     | दी           | दी           |
| 3   | 90     | 8            | हैं          |
| ą   | •      | τ.           | था           |
| ,,  | 96     | बीर काब्य    | वीरकाडग      |
| 8   | २४     | हो           | ही           |
| ч   | 93     | खिच          | खिंच         |
| Ą   | ٩      | वातें        | बार्ते       |
| · · | 1      | न            | ने           |
| ,,  | 96     | ऐशिया        | पुशिया       |
| 6   | Ę      | <b>उतर</b>   | <b>वत्तर</b> |
| ٩   | 48     | ा गेडे       | गेंडे        |
| 10  | ٩      | <b>िहोती</b> | होती         |
| 99  | 11     | है           | हैं          |
| 12  | ₹      | गूजैर        | गुर्जर       |
| ",  | 35     | कारि'थ       | कोहि'थ       |
| 19  | २५     | केका रख      | के कारण      |
| 93  | •      | 8            | È            |
| 18  | 12     | रहीं         | रही ,        |
| 19  | 18     | दूनिया       | हुनियां      |

| इ <u>छ</u> | पंक्ति   | <b>ग्र</b> शुद्       | शुद                  |
|------------|----------|-----------------------|----------------------|
| २०         | 12       | <b>आर्क्जोलाजिक</b> ल | <b>भाकिंयोलाजिकल</b> |
| २३         | <b>U</b> | ए सिये                | हं सिये<br>-         |
| ,,         | २३       | थीं                   | थी                   |
| २४         | 9        | साद्दित्य             | साहित्य              |
| ₹ <b>%</b> | 93       | काफी                  | काफी                 |
| ,,         | नार      | वेरीडेल कीथ           | बेरीडेल कीथ          |
| २६         | Ę        | कामदेव                | वामदेव               |
| २६         | 9.5      | समंत्रमूह             | मंत्र समूह           |
| ,,         | 94       | त                     | तै                   |
| २७         | फुटनेाट  | केंम्बिज              | केस्त्रिज            |
| ,,         | 19       | हिस्ष्ट्री            | हिस्ट्री             |
| २९         | 33       | श्रोर                 | श्रीर                |
| ₹0         | 10       | श्राया                | आर्थी                |
| Ę o        | 94       | हिन्दु स्तान          | हिन्दुस्तान          |
| રૂપ        | 3.6      | थी                    | र्थी                 |
| ३३         | 6        | गति                   | रीति                 |
| ह्य        | ч        | मालू मधी              | मालूम होती थीं       |
| ,,         | 6        | धमाक                  | धार्मि°क             |
| ٫.         | 93       | श्रार्था              | ग्रायेी              |
| ३६         | 93       | भाया                  | <b>था ये</b> र्ग     |
| ,,         | 98       | मुकाबिला              | मुकाबिला             |
| <b>30</b>  | ٦        | इननी                  | इतनी                 |
| ३९         | 3        | . पह                  | यह                   |

| āā  | पंक्ति  | षशुद्          | शुद          |
|-----|---------|----------------|--------------|
| 83  | 98      | भार            | श्रीर        |
| ,,  | २४      | <b>जाय</b>     | जायँ         |
| ४२  | •       | प्रथाना        | प्रार्थना    |
| ४६  | 14      | प्रवृति        | प्रवृत्ति    |
| 84  | ₹       | वीच"           | बीच          |
| ६०  | 15      | का             | कें।         |
| φą  | 1       | ₹              | ĝ            |
| ,,, | ,,      | ē              | है           |
| ७२  | 19      | पांत           | पाँत         |
| 60  | •       | स्त्रोत        | स्रोत        |
| ,,  | ,फुडनोट | पैलियोप्रीक्री | पैलियात्राकी |
| 85  | नोर ७   | भ्रथर्व        | भ्रथर्व      |
| ξδ  | 36      | ान             | याने         |
| ९०  | 94      | सन्यक          | सम्पर्क      |
| 900 | 12      | दसवे           | दसवे'        |
| 106 | 1       | <b>स</b> नके।  | रनके         |
| 990 | 90      | बड़ी           | बढ़ा         |
| 999 | •       | हो             | gi .         |
| 994 | 19      | <b>जू</b> श्रा | जुभा         |
| 996 | नोट ३   | मकडानल         | मैकडानल -    |
| १२० | 3       | है             | ŧ            |
| ,,  | मार्जिन | तच्वज्ञान      | तत्त्वज्ञान  |
| 948 | सिरनामा | पुनजन्म        | पुनर्जन्म .  |
|     |         |                |              |

|            |         | ( ३० )        |                  |
|------------|---------|---------------|------------------|
| <b>ट</b> ड | पंक्ति  | षशुद          | গুৰ              |
| 150        | 3       | थाग           | श्रागे           |
| 935        | ने।ट ८  | वृहद्देवता    | बृहद्दे व्रता    |
| 938        | U       | 46            | का               |
| 150        | , a     | वा            | ते।              |
| 23         | 90      | शकिया         | शक्तियाँ         |
| १३९        | •       | ख्रिया        | ब्रियों          |
| »          | 18      | आपना          | अपना             |
| 185        | 18      | Ħ             | Ħ                |
| 188        | 1       | धानिक         | धार्मिक          |
| 145        | 4       | मडलिया        | संड <b>ि</b> यां |
| 989        | ٩       | होगी          | होंगी            |
| 189        | नोट १   | शान्तपर्व     | शांतिपर्व        |
| 148        | 93      | कम            | कमे              |
| . ,,       | 1.8     | निकर्मण्यता े | निष्कर्मण्यता    |
| 23         | 15      | ভাৰু :        | ा छे।ड़.         |
| ,,,        | 96      | की            | कीं              |
| १३६        | ч       | है            | हें              |
| ,,         | 30      | बादमा         | श्रादमी          |
| १६९        | ₹       | दानो          | दोनो             |
| 102.       | मार्जिन | मत्री         | मंत्री ।         |
| ५७३        | नोट ४   | श्चार्दपर्वं  | भ्रादिपर्व       |
| ঀ७७        | 17      | बद्याग        | <b>उद्योग</b>    |
| ,          | - 31    | <b>मा</b> थिक | साथि क           |

| रुष | पंक्ति  | ब्रशुद       | श्रद                  |
|-----|---------|--------------|-----------------------|
| 900 | २०      | छाड़ना       | छाङ्गा                |
| 306 | २०      | रामायण श्राद | रामायण के भादि        |
| 393 | ૧૧      | भरण्यड काँड  | <b>भर</b> ण्यकांड     |
| 365 | 96      | जायंगे       | नायँगे                |
| 963 | 3       | कैके ।य      | कैवेबि                |
| "   | २०      | H            | ä                     |
| 198 | 18      | धर्मिक       | <b>ধার্মি</b> ক       |
| १८६ | 90      | निविकार      | निर्विकार             |
| 850 | 92      | मस           | सम                    |
| 966 | ٩       | भक्तिमा      | भक्तिमार्ग            |
| १९२ | ٩       | हाता         | होता                  |
| ,,  | 21      | मासूळी       | मामूली                |
| 41  | 48      | ससार         | संसार                 |
| १९३ | •       | यूरूप        | युरुप                 |
| 998 | Ę       | सब्य         | साँख्य                |
| "   | २०      | निगुण        | निगु <sup>°</sup> ग्य |
| 300 | सिरनामा | प्रतिसकर     | प्रतिसंकर             |
| 196 | २०      | अहसग         | प्रदसर्ग              |
| २०० | 9       | वोतुमो       | वस्तुभौ               |
| ,,, | 8       | मालम         | माळूम                 |
| ,,  | 13      | है           | *                     |
| २०३ | २०      | स्थाना       | स्थाने।               |
| ,2  | २२      | पूरभाग       | ूर्वभाग               |

| ब्रह       | र्ष कि    | षशुद्      | श्च               |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| २०८        | •         | थन         | र्धन              |
| २१३        | Ę         | पाचवा      | <b>vi</b> aai     |
| २१५        | 8         | न्यायनशंन  | न्यायदर्शन        |
| 288        | ø         | वैशेषक     | वैशेषिक           |
| २२३        | २०        | पान        | पांत              |
| 25.3       | ۵         | ब्रह्मण    | ब्राह्मग          |
| २२६        | ₹         | Ħ          | ñ                 |
| २२८        | <b>२२</b> | मिळते।     | मिलतीं            |
| २३३        | 96        | भिष्यात्व  | <b>मिथ्या</b> त्व |
| २६७        | ₹         | खिचकर      | खिंचकर            |
| २३९        | २६        | भतमा       | भारमा             |
| <b>288</b> | 94        | के         | को                |
| ३४५        | 14        | सिद्धार्थ  | सिद्धार्थ         |
| २४७        | २०        | स्वय       | स्वय'             |
| २४२        | 3         | वैस        | वैसे              |
| २५०        | 18        | Ê          | the               |
| २५१        | 8         | पदाथ       | पदार्थ            |
| २५७        | नेाट ५    | महावरग     | सहावग्ग           |
| 246        | 90        | संगटन      | सं*गठन            |
| 23         | मेाट १    | कर्नमैनुएल | कर्न, मैनुएछ      |
| २६५        | · ·       | ासकन्दर    | सिकन्दर           |
| २६७        | २३        | না         | जा                |

| <b>ड</b> ड  | पंक्ति    | श्रशुद्ध      | सुद       |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| २६८         | "         | धन            | धर्म      |
| "           | २५        | वाद           | बौद       |
| २६९         | ą         | धारण          | धारणा     |
| ,,          | 90        | दा            | दीं       |
| 200         | 13        | कस            | कर्न      |
| 3)          | 18        | पात           | पाँत      |
| २७२         | ٩         | नही           | नहीं      |
| ,,          | 19        | वासणा         | वाह्मणों  |
| २७०         | सिरनामा   | <b>द</b> यसाय | ब्यवसाय   |
| २७३         | 35        | सन्यासा       | सन्यासी   |
| "           | 18        | व्यस्था       | ब्यवस्था  |
| 266         | सिरनामा   | स्नानगार      | स्नानागार |
| 33          | 22        | सीढ़िया       | सीढ़ियां  |
| २९०         | 1         | जातका         | जातकों    |
| ,,          | b         | 5             | है        |
| २९२         | 96        | दे।व।रिक      | दीवारिक   |
| 808         | 1         | वत            | वर्त      |
| ३०३         | 90        | मीय           | मोय"      |
| "           | ,फुट नेाट | ४ सा          | सी        |
| ३०६         | Ę         | प्श्वय        | ऐश्वय°    |
| ३०९         | · v       | धन            | धर्म      |
| <b>₹</b> 90 | 11        | जेळखानो       | जेळखानां  |
| 310         | 1         | q             | Ř         |

| Se          | पंक्ति      | मशुद्         | গুৰ                  |
|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>₹</b> 17 | माजिंन      | रतस्भ         | स्तम्भ               |
| <b>\$45</b> | 18          | एनवाई'        | बनवाई                |
| 396         | नाट १       | वेवन, हाडल    | बेवन, हाउस           |
| ३२२         | 99          | हो ॥          | होना                 |
| \$58        | ą           | डांट          | डाँट                 |
| 3 7 4       | 3           | वस            | बस                   |
| ,,          | .फुट ने।ट ७ | सो।मदेवयूरि   | सामदेव सूरि          |
| ,           | ,, 98       | याज्ञपबक्य    | याज्ञवहत्रय          |
| \$84        | 8           | वग            | वर्ग                 |
| 1)          | v           | एसा           | ऐसा                  |
| ३३२         | सिरनामा     | भाादेव        | भाय <sup>°</sup> देव |
| <b>3</b> 88 | 13          | इन्ह          | इन्हें               |
| <b>3</b> 89 | 98          | बल्पेक्षा     | र<br>इत्प्रेक्षा     |
| 29          | 18          | तेाकी         | ते। डनकी             |
| 341         | 98          | गई            | गई'                  |
| ३५३         | 90          | पडा           | पहा                  |
| इपष         |             | इन्हे         | इन्हें               |
| "           | 14          | र्थी          | थी                   |
| ,,          | २३          | नदी           | नदीं<br>नदीं         |
| ≹६०         | 18          | <b>দ্যা</b> ঘ | कोध                  |
| <b>3</b> 68 | 1           | हा            | ही                   |
| ३६६         | 13          | थी            | थीं                  |
| 27          | 44          | कह            | <b>4</b> (           |
|             |             |               |                      |

| Se  | पंक्ति   | षशुद्           | शुद            |
|-----|----------|-----------------|----------------|
| ३७२ | •        | ता              | ते।            |
| ३७३ | २०       | पैर जार         | पैर पर जोर     |
| ,,  | ₹\$      | प्रसद गुण       | प्रसाद गुण     |
| इ८४ | 8        | चारो            | चारों          |
| ३८५ | ą        | उसक             | <b>उसके</b>    |
| ₹८७ | 13       | धम 💮            | धर्म           |
| ३९३ | 74       | बहघा            | बहुधा          |
| इ९४ | 4        | चारो            | चारों          |
| ३९५ | Ę        | कूए             | कूएँ           |
| २९८ | 15       | થાં .           | थीं            |
| ३९९ | 11       | थी              | খা             |
| ४०९ | 4        | निपम            | नियम           |
| ,,, | 3.8      | <b>ি</b> বৃত্তি | द्विज          |
| 896 | <b>§</b> | श्रदिसा         | <b>ब</b> हिंसा |
| 816 | 8        | पुराणी          | पुराखों        |
| 853 |          | ङ्या            | 혛              |
| ४२३ | 18       | जह              | जहं            |
| ४२४ | 18       | तांहि           | ताहि           |
| ४२४ | ٥        | व               | ने             |
| ४३२ | •        | छाड़ते          | छोड़ते         |
| 885 | 4        | ्ख्व            | ,ভূৱ           |
|     | ٠,       | दोवारों         | दीवारों        |
| 888 | 1        | मी              | भी             |
|     |          |                 |                |

| प्रष्ट | पंक्ति  | भशुद्         | शुद      |
|--------|---------|---------------|----------|
| 884    | 90      | को            | की       |
| 843    | मार्जिन | ह्यों         | इ्र्यों  |
| 848    | •       | खह            | खहे      |
| ,,,    | सिरनामा | प्रधनता       | प्रधानता |
| 8 हर   | माजिन   | संघसशान       | सं घशासन |
| 843    | ,,      | सत्राट्       | सम्राट्  |
| 23     | 11      | व्याकार       | श्राकर   |
| ४६६    | 8       | थी            | र्थी     |
| ४६८    | 9'4     | यहा           | यहाँ     |
| 899    | 8       | सतर्वी        | सातवीं   |
| ४७३    | 90      | तवपि          | तद्वि    |
| 804    | ٩       | स्याने        | त्यागने  |
| 898    | 13      | गोंव          | गांव     |
| ,,     | 4       | चाछिये        | चाहिये   |
| ,,     | 13      | चारो          | चारों    |
| "      | 14      | पडशाला        | पाठशाला  |
| ,,     | 21      | <b>भ</b> लूरा | इङ्रा    |
| ,,     | २४      | ĝ             | ¥¥6      |
| 828    | 96      | म             | में      |
| ,,     | मार्जिन | कन्मीज        | कस्तीज   |
| 868    | 15      | मुसलमनों      | मुसलमानो |
| ४९६    | . 8     | म्गीर         | भौर      |
| ५००    | 19      | कया           | किया     |
|        |         |               |          |

| प्रष्ठ     | पंक्ति | षशुद्ध      | गुद           |
|------------|--------|-------------|---------------|
| ५०१        | 90     | श्रफीका     | श्रफ़ीक़ा     |
| ,11        | 58     | निर्वंदता   | निर्वेकता     |
| 403        | 14     | ढांढस       | ढाढ्स         |
| ५०३        | 10     | का          | को            |
| 408        | 96     | वलात्कार    | बलात्कार      |
| ,,         | ₹4     | निर्वेल     | निर्वेछ       |
| ५६५        | 1      | वाहर        | बाहर          |
| ५१९        | . 18   | कृगज        | काग्ज्        |
| ५२०        | नेाट १ | एपिय्रकिया  | ष्वित्राफ़िया |
| पर३        | 1      | ताञ्चपत्र   | ताम्पत्र      |
| 2)         |        | बगांख       | बंगाल         |
| प्रश       | ч      | यावजलक्ष्य  | याज्ञवल्क्य   |
| प२६        | - 8    | योग्यता     | श्रयोग्यता    |
| ५२७        | 9      | ऐसा         | ऐसी           |
| ,,         | υ      | थाड़े       | थोड़े         |
| 'n         | 29     | बक्हें      | उन्हें        |
| ५२८        | 14     | <b>घारो</b> | चारों         |
| <b>५३३</b> | ч      | हेना        | होता          |
| ५६९        | 9      | भार         | भौर           |
| 480        | ۶۰     | प्राकर      | प्रकार        |
| ५४२        | - 21   | विहारि      | विहार         |
| 488        | 90     | जोाड़       | जोड़ा         |
| 1)         | 15     | तलाव        | तालाव         |

| Se           | पंक्ति           | भशुद्ध            | शुद          |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| प्रथप        | c                | सगों              | सभों         |
| "            | 10               | रचना              | रचनाए'       |
| पष्ठह        | 99               | सन्न              | सत्रु        |
| 480          | 46               | सूधा              | स्रीधा       |
| પુપુત્       | 4                | चारो              | चारों        |
|              | ₹₹               | हमारतें           | इमारतें      |
| ५५२          | 16               | रहा हैं           | रहा है       |
| ५५४          | 4                | चारो              | चारों        |
| ,,,          | 18               | लोगो <del>ं</del> | लोगीं        |
| ,,           | 16               | विन्दू            | हिन्दू       |
| ष्रप्रप      | 10               | वेहिश्त           | बहिश्त       |
| ખપદ          | २२               | राजश्रों          | राजाओं       |
| <i>पुष</i> ७ | . 10             | <b>इ</b> स        | इस           |
| ५५९          | ۶.               | सं'गदन            | संगठन        |
| "            | ٩                | रक्खी             | रक्खीं       |
| <b>५</b> ६२  | 4                | की                | को           |
| ٠,           | 11               | हये               | हुये         |
| ,,           | नेाट अपंतिम पंति | ; पःगसन           | फ्रगसन       |
| ५६४          | 4                | प्रचिलित          | प्रचलित      |
| पहड          | .फुट नेाट ३      | <b>प्रोसोडिग</b>  | प्रोसीडि'रस् |
| ५६९          | В                | थी                | থা           |
| 33           | 94               | मुसलमानस          | मुसलमान      |
| ,,           | 96               | <b>भवश्यक</b>     | श्रावश्वक    |

| 5.8            | पंक्ति      | मशुद           | शुद                                 |  |
|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--|
| <b>প্</b> ত ০  |             | श्रार          | श्रीर                               |  |
| .,             | ,,          | स              | - से                                |  |
| "              | 9           | पुराहितों      | पुरोहितों                           |  |
| 40\$           | A           | भी             | भी                                  |  |
| .,,            | ,फुट नेाट २ | फ्रसी          | फ़ारसी                              |  |
| ५७४            | 99          | <b>লম্ব</b>    | •```''<br>तब                        |  |
| <i>जु</i> ७ खु |             | जायगी          | जाय वी                              |  |
| ५७७            | ٩           | गई             | गई'                                 |  |
| 469            | 25          | सव             | सब                                  |  |
| 468            | २०          | हाता है        | होता है                             |  |
| ५८५            | 6           | कहीं           | कहीं                                |  |
| प८६            | २८          | <b>इत्यक्ष</b> | इत्पक्ष                             |  |
| 469            | ٤           | समालोचन        | समाळोचना<br>समाळोचना                |  |
| ,,             | 94          | म              | जनाकाचना<br>में                     |  |
| 469            | •           | को             | की                                  |  |
| 4९१ -          | , 6         | विद्रस्डावाद   |                                     |  |
| 495            | २०          | प्रवृत्ति      | वितग् <b>डावाद्</b><br>प्रवृत्तियां |  |
| ५९७            | 33          | श्राविपकार     |                                     |  |
| ,,             | २२          | ì              | भाविष्कार<br>हें                    |  |
| <b>५९</b> ९    | <b>२३</b>   | बिच            | ह<br>खिंच                           |  |
| ,,             | ,,          | हुई            |                                     |  |
| ६०२            | e .         | ð              | हुई'<br>थ                           |  |
| 'n             | 18          | कीजये          | हैं<br>कीजिये                       |  |

|             |         | (80)     |          |
|-------------|---------|----------|----------|
| य <b>ह</b>  | पंक्ति  | षशुद्    | शुब      |
| <b>२</b> ०२ | 90      | चारो     | चारों    |
| ६०४         | 18      | निर्वछता | निर्बकता |
| ,,          | 19      | 够        | के       |
| ,,          | २२      | वहुत     | बहुत     |
| ६०५         | सिरनामा | ब्यवहा   | ब्यवहार  |
| 806         | 9       | व्यवसाय  | ब्यवसाय  |
| ,,          | 10      | प्रकृतित | प्रकृति  |
| 12          | 92      | वड़ी     | बड़ी     |
| ६०९         | २०      | वाँघी    | षांधी    |
| <b>610</b>  | 1       | तात्पय   | तात्पर्य |
| ,,          | ٩.      | वस       | बस       |
| <b>4</b> 99 | 8       | श्रथिंक  | भार्थिक  |
| ,,          | ं २८    | कोर      | भौर      |
| 1.1         | 5.8 ·   | राह्     | वह       |
| 638         | 94      | प्रायोग  | प्रयोग   |